

# जैन न्याय

सिद्धान्ताचार्यं पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री प्राचार्यं स्यादाद महाविद्यालय, वाराणसी



भारतीय ज्ञामपीठ प्रकाशन

ज्ञानपोठ मृतिदेवी जैन ग्रन्थमाला : हिन्दी ग्रन्यांक-१० प्रत्यमाला सम्बादक : सॅ॰ रीसलाल जैन, सॅ० आ० ने० उपाप्ये, लर्स्मायस्य जैन

> JAINA NYXYA ( Jain Logic ) Pt. Kallash Chandra Shastri Bharqtiya Jnanhith Publication Pirst Edition 1966 Price Rs. 9.00 (C) भारतीय साम्पीउ इयस्यास्य प्रपान कार्यानय s. भर्गापुर पात्रं प्लेस, बलबत्ता-२० प्रसारत कार्तगर दुर्गेहण्ड मार्ग, बारायसी-४ दिस्त वेन्द्र १६००। ११ ने प्राप्ती सुनात मार्ग, दिली-६ वयम महक्तरण १९६६ मृत्य ३.००

> > नायनि मुद्रशासय, नारामगी-५

Martidevi Series: Hindi Title No. 10

#### FOREWORD

With great interest and pleasure I have glanced through the following pages written by Siddhantachārya Pt. Kailasa Chandra Sāstri. The work is devoted to a careful study of some important problems of Jain Nyāya Sāstra and sums up the teachings of ealrier authorities. In the  $P_{r}$ isṭhabhumi prefixed to the work as an Introduction he has surveyed the entire field including teachers like Akalańka, Kunda Kunda, Umāsvāti, Samantabhadra, Siddha Sena, Pātra Kesari, Vidyānanda, Hema Chandra, Yasovijaya and others.

Serious students of Indian philosophy are well aware of the brilliant part played by Jain Logicians in their polemics with Hindu and Buddhist Logicians in ancient and medieval India. Pt. Kailasa Chandra's book will be a valuable and reliable guide to a serious student of Jain Logic and Philosophy in the earlier ages. The work as it appears before us is the result of immense labour on the part of the author and discloses in him a critical grasp of the subject and a power of fair presentation.

I hope it will be read with interest and profit not only by Jain students but also by scholars interested in the history of the evolution of Indian thought in general.

2/A, Sigra, Varanasi 10. 8. 1966.

-Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.

Mahāmahopādhyāya, Sāhitya-Vāchaspati, Padma Vibhushana.

### प्राक्षयन

विद्यान्ताचार्य पं॰ फैलायचार सारतीके द्वारा लिखित पुस्तकका मैने विद्याप अभिनृत्वि कोर प्रसाताके साथ अवलोकन किया । प्रस्तुत पुस्तकमें जैन ग्याय सारत्रके किया महरवपूर्ण विवयोंका सारपानीके साथ अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और इनमें प्राचीन अधिकारी प्रग्यकारीके मान्धर्योंको भी सार रूपमें दिया गया है। पृष्ठपूर्मिमें, जिन्ने प्रग्यकी प्रस्तावना कहा जा सकता है, छेतकने समग्र जैन संतके अन्तर्कक, कुन्दहुन्द, जमास्वाति, समग्रतमद्ग, सिद्धमेन, पात्रकेसरी, विद्यानग्द, हेमचन्द्र, यद्योविजय वादि प्रग्यकारींका पर्यवेदया दिया है।

मारक्षीय दर्शनके गम्भीर श्रम्येता मुपरिवित है कि प्राप्तिग श्रीर मध्यवाक्षीन भारतमें जैन नैवाविकाने हिन्दू और बौद नैवाविकांके मध्यवाद्वादामें सानदार भाग लिया है। प्राप्तिन कालीन जैन स्थाय और दर्शनके पम्भीर शब्दीनाओं किए पं केसारापाट सामले के दर्शनक एक यहुमून्व और प्राथाणिक मागदर्गकरा कार्य करेंगे। इति भित्त क्यों हमारे सामने है, वह लगकके अवक परिधायना पाट है तथा उनके विवयको आलोचनारमक पबड़ और समूचित प्रस्तुती-करराकी हामहोको परिचायक है।

में झावा करता है कि यह पूरतक न केवन औन विद्यार्थी विश्व भारतीय दर्शनके क्रांतिक विकासके प्रतिहासके ग्रेमो विद्रान् भी प्रतिपूर्वक पुष्टेने और जबने लामानियत होंगे।

२१भ० नियस चाराणमी —गोपीनाश कविराज महामहोनाष्याय, साहित्यरावस्पति, पंपविनुष्ण

### लेखकके दो शब्द

एक बार पुराने 'पत्रों' को फ़ाइलोंको देखते समय मेरी दृष्टि जैनहितैयो, भाग १५, अंक ७-८में प्रकाशित एक लखपर पड़ी। लेखका शोर्पक था 'हिन्दीमें जैन-दर्यन' और लेखक थे 'एडवर्ड एंग्लो संस्कृत हाईस्पूल' मुजयकतनगरके हेडमास्टर श्रो मोतीलाल जैन एम० ए०। यह लेख सन् १९२१ में लिखा गया था और एक स्कोमके रूपमें था। स्कीम बहुत ही सुन्दर और आवश्यक थी। उसने मुझे आकृष्ट किया।

इघर 'बंगीय संस्कृत शिक्षा परिपद्' कलकत्तासे जैन प्रन्योंमें भी परीक्षा देकर जैन स्वायतीर्यको स्वाधि सुलभ हो जानेसे जैन विद्यालयोंमें जैन न्यायके प्रमुख ग्रन्य अप्रसहस्रो और प्रमेवकमलमार्लण्डके पठन-पाठनका खब प्रचार बढा और प्रतिवर्ष जैन विद्वान स्थायतीर्थ परीक्षा उत्तीर्ण करने छगे । किन्तु परचात् समयने ऐसा पलटा खाया कि न्यायशास्त्रकी सोरसे छात्रांमे उदासीनता बाती गयी। धार्मिक ग्रन्थोंकी सो हिन्दी टीकाएँ भी सुलभ घीं, किन्तु न्यायशास्त्रके सम्बन्धमें यह सहिलयत भी नहीं थी । न्यायशास्त्रके प्राथमिक प्रन्योंकी हिन्दी टीका भी इम युगके न्यायशास्त्रघुरीण विद्वानोंने की, किन्तु अष्टमहस्त्रो, प्रमेयकमलमार्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र-जैसे ग्रन्योंको हिन्दी टोका करना सुगम नहीं है। और जैन न्याय-का पठन-पाठन चाल रखनेके लिए आजके युगमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि हिन्दीमें उसे सुलभ बनानेकी चेष्टा की जाये। उपत स्कीम तथा आवश्यकतासे प्रेरित होकर मैंने हिन्दीमें 'जैन दर्शन' नामक पुस्तक लिखनेका विचार किया। भौर बाजसे लगमग दो दशक पूर्व उसे लिख भी डाला। स्व० पं० महेन्द्रकुमार-जो न्यायाचार्य-द्वारा लिखित 'जैन दर्शन' पुस्तकका प्रकाशन श्री वर्णी जैन प्रन्य-मालासे हुआ । पीछे भारतीय झानपीठ बाराणसीके तत्कालीन व्यवस्थापक श्री-बावु जलकी फागुल्लके प्रयत्नहे उसके मन्त्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी जैनने मेरी जैन-दर्शन पुस्तकको भारतोय ज्ञानपीठसे प्रकाशित करना स्त्रीकार किया। किन्तु चूँकि 'जैन दर्शन' नामसे एक पुस्तक पहले प्रकाशित हो चुकी थी अतः इसे जैन न्याय नाम देना ही उचित समझा गया । जैन दर्शनमें जैन तस्प्रज्ञानसे सम्बद्ध विषयोंका समावेश होनेसे उसकी सीमा विस्तृत है किन्तु जैन न्यायमें मूलत: प्रमाण दास्त्र हो प्रधानरूपसे आता है और उसीकी चर्चा इस पुस्तकमें होनेसे भी उसे जैन त्याय नाम देना हो उचित प्रतीत हुआ और इस तरह इस पुस्तकका नामकरण संस्कार निष्यन हुआ।

प्रमाणके द्वारा पदार्थकी परीक्षा करनेकी न्याय कहते है । इमीसे न्यायशास्त्र-को प्रमाणशास्त्र भी कहते हैं । प्रमाणके अन्तर्गत प्रमाणका स्वरूप, प्रमाणके सेद- प्रमेद, विषय, फज और प्रमागाभास काते हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें प्रमाणके विषयको चर्चा नहीं का एको। यदि उमें भी ममाविष्ट किया जाता सो प्रत्यका कलेकर क्योदातो व्यवस्य हो जाता। इसलिए उसे छोड़ देना पड़ा।

त्रिम-त्रिम विषयके पूर्व पता और उत्तर पतामें जिन-त्रिन प्रन्योंका उपयोग किया गया है या तिन प्रन्यों से विषय चित्र है, उनका नोचे टिप्पपीमें निर्देश कर दिया गया है। तथापि इन प्रन्यका विवेष स्वापर सावार्य प्रभावन्त्रके प्रनिद्ध प्रन्य प्रमेगकमलमार्गण्ड स्रीत द्वाय प्रमेगकमलमार्गण्ड स्रीत व्यावकृत्यन्त्र है। ज्यायपादनकी उच्च क्याओं में इन्होंका वटन-वाटन विशेष प्रचलित है। अतः इन प्रन्योंके पाठक प्राप्त इन पूरतका उपयोग मूल प्रन्यको समझनेमें कर मक्ते हैं, लिखते समय उनको किटनाईका व्याव व्याव रहा समझ है। यदि मेरी इम पुस्तको और प्राप्त विषय प्राप्त के प्रत्य के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्रमाणके मेरी हिणा हो में स्वयं व्याव मार्गक मार्गुला। इम पुस्तको 'प्रमाणके मेरी के इक्य प्रमाणके मेरी क्या प्रप्त प्रकार मार्गक प्रवास के प्रमाणके मेरी के इक्य क्या प्रवास के प्राप्त के प्रवास के प्राप्त है और दिवस्य साव देवित प्रवास के प्राप्त के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्राप्त है और दिवस्य साव देवित व्यव साव विवास के प्राप्त है और दिवस्य साव देवित व्यव साव विवास के प्राप्त के प्रवास के प्याव के प्रवास के प्रवास

थैन स्वाय-श्रेम नीरस विषयके माहित्यको प्रकाशित करनेकी स्वीकृति देकर भारतीय भाववीयके संवासकीने जो विद्यानुरान प्रवस्तित किया है उसके लिए में उनका और विद्योग कपने भाववीटके मन्त्री वाक स्वत्रीयकार भेजका आभारी हैं। इति गीतुन्तकार भेजके प्रवस्ति कप देने तथा सीप्र प्रकाशित करनेसे कालो धम किया है। अने मारतीय करनेसे कालो धम किया है। अने भी अनकीय भी आधारी हैं। और भारतीय भाववीटके प्रयान क्षत्रक्ष्य कर भी अनवीदाओंने सहयोगने बिना नो कुछ भी समस्य मही या, अनः उनका सामार स्वीकार कि बिना में केंग रह मकता है।

महामहोतास्याप पं॰ गोधीनावद्यां विवासन आस्तरच होगे हुए भी प्रान्द्रवर सिन्नेका वह किया, उनका मैं विधेय नयन बाभारों है। दिन्नीमें जैन म्यायपर यर वहना प्रचल है, दर्गीनए बुटियो गमन है। अवत्व अन्तर्य म्यायादवपूरीगोमें में अन्तर्य एवंदियों के स्वास्त्र हैं। आग्रा वरता हैं कि उनकी सोर वे हमारा स्वास्त्र आदित करेंगे।

स्रेन्याद्वास् महाविद्यासय चाराण्याः चीरामामग्रीद्यम् २४३२

ŧ

— कैनासच्या सामी

### विषय-सूची

पृष्ठभूमि

8-**አ**ጸ

न्यायतास्त्र १, जैन न्याय ४, अकलंक देवके पूर्व जैन न्यायको स्थिति—आवार्य मुन्दकुन्द ६, आवार्य उमास्वामी ८, स्वामी समन्तमद्र, और सिद्धसेन ८, आवार्य प्रीदत्त २१, स्वामी पात्रकेसरी २२, मस्लवादी और सुमित २५, भट्ट अकलंक २६, अकलंक देवके उत्तरकालीन जैन नैयायिक, कुमारसेन और कुमारसिन ३५, आवार्य विद्यानन्द २६, दो अनन्तवीर्य ३७, अनन्तकीर्ति ३८, आवार्य माणिवय-नित्द ३९, आवार्य प्रभावन्द्र ४०, आवार्य वादिराज ४१, अभयदेव ४२, वादि-देवमूरि ४२, आवार्य देमवन्द्र ४३, यक्षीवित्रय ४३।

प्रमाग

309-28

जैनसम्मत प्रमाणलक्षण ४५. प्रमाणलक्षणका विवेचन ४६. ( 'अपर्व' पदके सम्बन्धमें जैन नैयायिकोंके मतभेडका विवेचन । जैन टार्शनिकोंमें धारावाडी झानोंके प्रामाण्य अप्रामाण्डको लेकर विचारभेद ५१. ) दर्शनान्तर सम्मत प्रमाणलक्षण बौर उनकी समीक्षा ५३. १मिशकर्पवाद ५३ ( पर्वपक्ष-सन्तिकर्पके प्रामाण्यका ममर्थन सम्निकर्पके छह प्रकार ), उत्तरपक्ष ५४ (वस्तुज्ञान करानेमें सम्निकर्प साधकतम नहीं है. योग्यता विचार, सन्निक्षंके सहकारी कारण द्रव्य है या गण या कर्म ५५.) चक्षका प्राप्यकारित्व ५६ (चक्ष प्राप्यकारी नहीं है, चक्षको अप्राप्तकारी माननेमें आपत्तियाँ और उनका परिहार, चक्ष तैजस नहीं है ५७. सिन्नर्पको प्रमाण माननेसे सर्वज्ञहा अभाव ५८) २कारकसाकल्यवाद ५९, पर्वेपक्ष ५९ (कारकोंके समझसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिए कारकसाकत्य ही प्रमाण है, ज्ञान तो फल है), उत्तरपक्ष ५९ (कारकसाकत्य मुख्य रूपसे प्रमाण नहीं हो सकता उपचारसे प्रमाण हो सकता है ) ३इन्द्रियवत्ति समीक्षा ६० ( इन्द्रियवृत्ति ही साधकतम होनेसे प्रमाण है, पदार्थका सम्पर्क हीनेसे पहले इन्द्रियोंका विषयाकार होना इन्द्रियवृत्ति है। सांख्यके उक्त मतकी समीक्षा-इन्द्रियवृत्ति अचेतन होनेसे प्रमाण नहीं हो सकती, इन्द्रियवृत्ति है क्या ? इन्द्रियोंका पदार्थाकार होना प्रतीतिविरुद्ध है, वह वृत्ति इन्द्रियोंसे भिन्न है या अभिन्न, यदि वृत्ति इन्द्रियोंसे सम्बद्ध है तो दोनोंका कौन सम्बन्ध है ६१ ) ४ज्ञातु-व्यापार पर्वपक्ष ६१ ( ज्ञातक्वापारके बिना ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा,

इन्द्रिय, मन और अर्थ इन चारोंका मेळ होनेपर झाताका व्यापार होता है उसीमे . भान होता है अतः वही प्रमाण है ), उत्तरपक्ष ६२ ( ज्ञातुव्यापार किसी प्रमाण-से सिद्ध नहीं होता, न प्रत्यक्षसे, न अनुमानसे, न अर्थापत्तिसे ६२ ) ५निबि-कल्पक ज्ञान ६४ पर्वपक्ष (जो ज्ञान अर्थसे संसष्ट शब्दको वाचक खपसे ग्रहण करता है वही सविकल्पक है, अन्य नहीं। यह बात प्रत्यक्ष ज्ञानमें सम्भव नहीं है अत: निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही प्रमाण है ६५, निर्विकल्पमें सविकल्पम ज्ञानकी उत्पन्न करनेकी शबित है अतः उसके द्वारा वह समस्त व्यवहारोंमें कारण होता है ६५. सविकल्पक प्रमाण नहीं है क्योंकि उसका विषय ग्वीन नहीं है. निविकल्पकके विषय दश्य और विकल्पके विषय विकल्प्यमें एकत्वाध्यवसाय होनेसे अमवरा सविकल्पक ज्ञान होता है ६५ ), उत्तरपक्ष ६६ (दिग्नागने प्रत्यक्षके लक्षणमें अधान्त पद नही रखा या, धर्मकीतिने कल्पनारहित अधान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष माना ६६, कल्पनारहितस्वका निराकरण ६६, निविकल्पक ज्ञान व्यवहारमें उपयोगी नहीं है ६७, विकल्पर के सिया निविकल्पककी प्रतीति स्वप्नमें नही होती ६८, दोनोंका एकत्वाध्यवसाय कौन करता है ६९ जो स्वयं निविकल्यक है वह सविकल्पकको कैमे तरपन्न कर सकता है ६९, यदि सविकल्पकको उत्पन्न करनेपर ही निर्विक कल्पक प्रमाण है तो सविकल्पकको ही प्रमाण वर्धों नहीं मान लेता ७२ )।

मिथ्याज्ञानके तीन भेद ७३. विपर्ययज्ञानको छेकर भारतीय दार्दानिकाँके मतभेदींका क्रमश: निरूपण और समीक्षा ७३, रेविवेकास्याति, पूर्वपद्य ७३, (मीपमें 'यह चौदी है' ये दो ज्ञान है प्रत्यदा और स्मरण। सामने वर्तमान सीपमें और पहले देखी चाँदोमें भेद ग्रहण न होनेसे इसे विवेका-ख्यातिका स्मृति प्रमोप कहते हैं ७४), उत्तरपक्ष ७४, (यह दो ज्ञान नहीं, एक ही है बतः विषरीतस्याति है समृति प्रमीप नहीं ७६, समृतिका प्रमोप पया वस्तु है ७६,-७८) २अस्यातिबाद (सीपमें 'यह चौदी हैं' इस ज्ञानमें कुछ भी प्रतिभासगान नहीं होता इमीहिए इसे अस्याति फहते है यह चार्वकका मत समीचीन नहीं है ७९, यह अख्याति क्या है ७९,) इअसरस्यातिबाद ७९ ( बीद्ध मीत्रान्तिक और माध्यमिकींका कथन है कि मीपमें 'यह चौदी हैं' इस जानमें असत्का ही प्रतिभास होता है इसलिए इसे असरस्याति कहते हैं ८०, यह कथन ठीक नहीं है असत और प्रतिमास दोनों विरुद्ध है ८०, ऐसे झानोंमें कौन-सां अर्थक्रियाकारित्व नही होता झानसाध्य या शेवमाध्य ८० ). ४प्रसिद्धार्थस्यातिबाद ८१ (सांस्य मानता है कि विपर्यय शानमें प्रतीतिमिद्ध अर्थना ही प्रतिमास होता है किन्तू जैनोंका कहना है कि ऐमा माननेसे भान्त और अभाग्त व्यवहार ही नष्ट हो गायेगा ८१ ), ५ आरम-

ह्यातिवाद ८१ (गोगाचार विपरोतग्रामको आत्मख्याति मानते हैं। वयोंकि वे बाह्य अर्थको ज्ञानका विषय नहीं मानते अतः घौदोका बाह्यरूपसे बोध नहीं होना चाहिए आदि ८२), ६अनिर्वचनोयार्थस्याति ८२ (अर्डतवादी विपयम्तानमें अनिर्वचनोयार्थस्याति ८२ (अर्डतवादी विपयम्तानमें अनिर्वचनोयार्थस्याति मानते हैं किन्तु जो प्रतिभातमान है उते अनिर्वचनोय नहीं कहा जा सकता ८२), ७अरुशिकवार्य स्थाति ८२ ( जिसके स्वस्पका निरूपण नहीं किया जा सकता ऐसे अर्थकी एपातिका नाम अरुशिकवार्यस्याति है। यहां अर्थके अरुशिकक्ष्मपनेते स्था जा समर्थन ८४). ८विषरीतार्थस्यातिवाद पक्षका समर्थन ८४)

साकारज्ञानवाद श समीक्षा ८६ पर्वपक्ष ( बौद्धोंका कहना है कि ज्ञान अर्थंसे उत्पन्न होता है इसलिए वह अर्थके आकार होता है। यह नियम है जो जिसका माहक होता है वह उसके आकार होता है ८७ !. उत्तरपक्ष ८८ (जैनोंका कहना है कि ज्ञान और अर्थका तद्भवित सम्बन्ध नहीं है योग्यताल्य सम्बन्ध है. साकार ज्ञानको किसीको भी प्रतीति नहीं होती अतः ज्ञान निराकार है ८८), ज्ञान स्वसंवेदो है ९१, परोक्ष ज्ञानवाद ९१ पर्यपक्ष ( मीमांतक ज्ञानको परोक्ष मानते है। उनके मतानुसार अर्थातिसे ज्ञानको प्रतीति होती है ९१) उत्तरपक्ष ९२ ( यदि ज्ञानको अनुमेय माना आयेगा तो मैं अर्थको जानता हुँ ऐनी प्रतीति नहीं हो सकेगी ९५) ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवाद ९५ पर्वपक्ष ( नैयायक ज्ञानको स्वसंविदित नहीं मानता उसके मतसे ज्ञानको दूसरा ज्ञान जानता है ९५, उसके मतसे स्वयं अपनेमें हो कियाने होनेमें विरोध है ९६ ), उत्तरपक्ष ९६ ( जब आप ईश्वर-झानको स्वसंविदित मानते है तो हम छोगोंके ज्ञानको स्वसंविदित वयों नहीं मानते ९६, तथा स्वात्मामें ज्ञानकी किस क्रियाका विरोध है ९७ ), ज्ञानका अचेतनत्व ९९ पूर्वपक्ष ( सांख्यमतसे ज्ञान अचेतन है वह प्रधानका परिणाम है। अचेतनज्ञान कैसे जानता है इसका स्पष्टोकरण ९९), उत्तरपद्म ९९ (जैनोंका कहना है कि ज्ञान जड़का घर्म नहीं, आत्माका घर्म है ९९, साख्यको प्रक्रियाका खण्डन १००), प्रामा-ण्यविचार १०२ पूर्वपद्म (मोमांसक स्वतःप्रामाण्यवादी है, किन्तु अप्रामाण्यकी उरपत्ति दोपोसे होनेके कारण परतः मानता है १०२), उत्तरपद्म १०४ ( जैनोके द्वारा स्वतःपामाण्यवाद और परतः अन्नामाण्यवादकी समीक्षा । जैसे अन्नामाण्यकी उरात्ति दोषोंसे होती है वैसे ही प्रामाण्यकी उत्पत्ति गुणोसे होती है १०७ )।

प्रमासके मेद

११०-१६२

जैनसम्मत दो मेर ११०, प्रमाणको खर्चा दार्शनिक सुनकी देन ११०, दार्शनिक सुनसे पहुले झानके पाँच भेर ११०, अकलंक देवके-द्वारा प्रमाणविषयक पृत्वियोंका सुलक्षाव ११२, सभी जैनाचार्योंके द्वारा उसकी मान्यता ११३, चार्वाकका एक प्रमाण ११४, उसकी समोक्षा ११४, बौद्धसम्मत दो मेर ११५, उसकी समीक्षा ११५, नैवायिक और मीमांसक सम्मत प्रमाणमेद ११६, अर्यापति नामक प्रमाणका विवेचन तथा अन्तर्भाव ११६, अनुमानमें अर्यापतिका अन्त-मवि ११८, अमावका प्रत्यक्ष आदिमें अन्तर्भाव ११९।

इन्द्रियके मेद १२३, इन्द्रियोंके सम्बन्धमे नैयाधिकोंके मतको समीक्षा १२३, इन्द्रियोके सांध्यसम्मत आर्हुकारिस्वकी समीक्षा १२४, अर्थ और प्रकाशके ज्ञान-कारणस्वकी समीक्षा १२५, प्रकाशके ज्ञानकारणस्वकी समीक्षा १३०।

मतिज्ञान अथवा साज्यवहारिक प्रत्यक्ष १३१, अर्थावप्रह और व्याजनावप्रह १३२, घवलाके मतका विवेषन १३३, दर्बन आर लवप्रह १४४, मान्यताका सार १४३, दिगम्बरमान्यता १४४, दर्बन और लवप्रह १४४, अकलंकदेवके तत्त्वार्षवातिकते १४५, दिन परम्पराम दर्शनके स्वरूपम भेद १४६, विद्वतेनका मत १५०, ईडा आदिका स्वरूप १५३, मित्रानके ३३६ भेद १५५, अनिसृत ज्ञान और अनुमानादिक १५७, यहु, बहुविच ज्ञानका समर्थन १५९।

अविधितान १६०, अविधितानके भेदोंका विवेचन १६१, मनःपर्ययक्षान १६२, मनःपर्ययक्षेत्र १६२, मनःपर्ययके भेद १६२ मरः कृति, विद्यानके स्वार्थ्य १६२, सक्तः प्रवादिक विवेचन १६३, सक्तः प्रवादिक १६४, सर्वत्र वसमीक्षा १६५, सर्वत्र वसमीक्षा १६५, सर्वत्र वसमीक्षा १६५, सर्वत्र वसमीक्ष कृमारिकका पूर्वपक्ष १६५, लेगोंका उत्तरपदा—सर्वत्र तका समर्थन १६८, सर्वत्र वाक्ष समर्थन १६८, सर्वत्र वाक्ष १६८, सर्वत्र विवेच स्वार्थ और उनका समर्थन १७६, १६वरवादसमीक्षा १७७ पूर्वपद्म (स्वार्थ समर्थन १७७, विविध पूष्टिक स्वार्थ समर्थन १७८), जत्यव्य १८८ ( वैनोंक द्वारा सृष्टिक स्वार्थ स्वार्थ समर्थन १८८), इरवरके स्वरूपके विवयमें सांस्वका पूर्वपद्म १८८ वृत्र स्वार्थ प्रविचयोंका राण्डम १८१), ईरवरके स्वरूपके विवयमें सांस्वका पूर्वपद्म १८८, जैनोंका उत्तरपद्म १८०।

#### परोक्ष प्रमास

१६३–२६४

परोक्षका लक्षण और उसके भेद १९३, स्मरण अववा स्मृति १९३, स्मृतिकी प्रमाण न माननेवाल बीढ आदिका पूर्वपद्य १९३, जैनोका उत्तरपद्य स्मृतिकी प्रमाण न माननेवाल बीढ आदिका पूर्वपद्य १९३, जैनोका उत्तरपद्य स्मृतिकी प्रमाणवक्ष समर्थन १९५, प्रत्यमिक्षानके प्रामाण्यका सिरसन १९७, जैनोक द्वारा उसके प्रामाण्यका समर्थन १९८, उपमान प्रमाणवादी मीमीसकका पूर्वपद्य २०१, जैनोक द्वारा उपमानका साद्द्य प्रत्यमिक्षानमें अन्तमांव २०३, उपमान प्रमाणवादी नैवायिकका पूर्वपद्य २०४, जैनोक द्वारा उसका मो साद्दय प्रत्यमिक्षानमें अन्तमांव २०५, सक्ष्यमाण

२०७, तर्कके द्वारा क्याप्तिके ग्रहणका समयंन २०८, प्रत्यक्षेत व्याप्तिका ज्ञान माननेवाले मौद्योंका पूर्वेद्धा २०९, जैनोंके द्वारा तर्ककी आवश्यकताका समयंन २०९, अनुमानका लक्षण २१२, हेतुके लक्षणके विषयमें बौद्योंका पूर्वेद्धा २१२. (हेतुके तीन लक्षण पदाधमेत्व, सपदात्व और विषदा असत्वका समर्थन), जैनोंका चत्तरपदा २१३, (प्रेष्ट्य हेत्वाभासमें भी रहता है २१३, अन्ययानुवर्शात ही हेनुका सम्यय् लक्षण है २१५) हेतुके योगकष्टियत पोचक्ष्य लक्षणकी आलोचना २१५ (प्रैष्ट्यको तरह पोचक्ष्य लक्षण भी सदीय है, अन्ययानुवर्शात हा स्रोचा नियम हो हेतुका सम्यय् लक्षण है २१६)।

अविनाभावके दो भेद २१६, हेतुके भेद २१७, हेतुके भेदों के विषयमें बोढका पूर्वपत्त २१८ ( बोढके अनुसार हेतुके दो हो भेद हैं—कार्यहेतु और स्वभाव-हेतु २१८), उत्तरपदा २१९ ( अन्य हेतुओं के सद्भावकी सिद्धि २२२) हेतुके पौच भेदे माननेवाले नैपाधिकका पूर्वपद्य २२२, उत्तरपदा २२३ ( पोचसे अति-रिक्त भी हेतुओं के निराकरण २२३, साध्यका. स्वस्त २२४, अर्थाधित प्रभाणके सम्बन्धमें मीमासकों का पूर्वपद्य २२४, अर्गोक द्वारा अर्थावित प्रभाणके सम्बन्धमें मीमासकों का पूर्वपद्य २२४, अर्गोक द्वारा अर्थावित प्रभाणके सम्बन्धमें मीमासकों का पूर्वपद्य २२४, अर्गाविक अर्थवा २२४, अर्गोक द्वारा अर्थावित प्रभाणके सम्बन्धमें २२६, अर्गुमानके अर्थवय २२९, ( केवल हेतुका हो प्रयोग आवश्यक है, प्रतिज्ञाका नहीं २२०), उत्तरपद्य २२० ( प्रथका प्रयोग स्वावस्यक है, प्रतिज्ञाका नहीं २२०), उत्तरपद्य २२० ( प्रथका प्रयोग स्वावस्यक है, प्रतिज्ञाका नहीं २२०), उत्तरपद्य २२० ( प्रथका प्रयोग स्वावस्यक है २३१), अनुमानके भेद २३२।

आगम या श्रुतप्रमाण २३२, वैदीविकोका वृर्वस्य २३३ ( झन्द्र प्रमाण अनुमानसे भिन्न महीं है २३३ ), चत्तरपद्म २३४ ( अनुमानसे भिन्न झन्द्र प्रमाण अनुमानसे भिन्न सन्दर्भ ( सन्दर्भमाण हो नहीं है अतः उसका अनुमानमें अत्र सन्दर्भ ( सन्दर्भमाण हो नहीं है अतः उसका अनुमानमें अत्र अविकार प्रस्त हो नहीं है २३६ ), उत्तरपद्म २४७ ( सन्दर्भमाण की सिद्ध २३७ ), मीमांसकका पूर्वपद्म २४० ( सन्दर्भ अविकार नहीं है २४३ ), सन्दर्भ अवेदोंका पूर्वपद्म २४० ( सन्दर्भ नित्य सन्दर्भ नित्य सन्दर्भ वेदोंका वृर्वपद्म २४६ ( अन्यापोह ही सन्दर्भ है २४४ ), सन्दर्भ मीमांसकका पूर्वपद्म २४९ ( सन्दर्भ विषय सामान्य मात्र है), उत्तरपद्म २४९ ( सन्दर्भ विषय सामान्य मात्र है), उत्तरपद्म २५९ ( सन्दर्भ विषय सामान्य मात्र है), उत्तरपद्म २५९ ( सन्दर्भ विषय सामान्य मात्र है), उत्तरपद्म २५० ( सन्दर्भ विषय सामान्य मात्र है), उत्तरपद्म २५० ( सन्दर्भ विषय सामान्य मात्र सहं है किन्तु सामान्य विद्यासम्बन्ध सीमांसकोंका पूर्वपद्म २५४, उत्तरपद्म न्याव्य सामान्य है २५५, सन्दर्भ अपोष्ट्येय माननेवाल मीमांसकोंका पूर्वपद्म २५४, उत्तरपद्म न्याव्य सामान्य है २५५, वेदको अपोष्ट्यय माननेवाल मीमांसकोंका पूर्वपद्म नित्य सान्दर्भ अपोष्ट्ययन्वकी समीसा २६२, स्कोटवासो वैयाकरणोंका

पूर्वेपदा २६७, (वर्ण, पद, वावय अर्थके प्रतिपादन नहीं है स्कोट ही अर्थका प्रतिपादक है, वर्षाव्यति उसीको अभिव्यक्ति करती है २६७) उत्तरपद्ध— २६८ (स्कीटको समीक्षा), संस्कृत सान्दें। हो अर्थका प्रतिपादक माननेवाले मीमांसकोंका पूर्वेपदा २०१, अपसंत्र, प्राकृत आदिके दाव्योंको भी वावक माननेवाले जीनेका उत्तरपदा २०३, श्रुतप्रमाण २०७, (श्रुतके अधरारामक तथा अनत्वरारमक या दाव्यत और लिङ्गुत मेशेंका विवेचन २०७) श्रुतकानके विषयम अकत्वर्क देवका मत २८०, श्रुततानके विषयम देवतास्वरमान्यता २८२ (विदेपा-वरपक माध्यमत चर्चाका विवरण २८३, श्रुतकानके असरस्वर और अनक्षररूप भीर विवेचन २८७, दिगम्बर और प्रवेतास्वर परम्पराम व्यवका विवेचन २९३)। श्रुतके दो उपयोग

स्पाद्वाद २९५ (स्पाद्वाद-श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमें अन्तर २९५, अनेकान्त और स्पाद्वाद २९६, स्पाद्वाद सक्दसे श्रुतका निर्देश २९७, श्रुतके दो उपयोग—स्पाद्वाद और नयवाद २९७) स्याद्वाद २९८ (स्पाद्वादका स्वरूप २९८, स्पाद्वादको विकास अनेकान्तका प्रकारत स्थाय नही २९९, स्पात् और एककारका प्रयोग २००), सत्यभंगी २०१ (मत्यभंगोका विवेचन २०२, सात हो भंग वर्षो २०४, अपिक भंगोंकी लासंकाका समधान २०५), प्रयम और द्वितीय भंगका समधन २०६, प्रयम और द्वितीय भंगका विवेचन २०९, तृतीय भंग स्पादवतल्यका विवेचन २१४, चतुर्यं, पंचम और टि भंगका विवेचन २१७, सातवौ भंग २१८, सात्रमंगी कामनेद २१८, प्रमाण सप्तर्भगी और नयवस्तर्भगी २१९, वोगोक प्रयोगके सम्बन्धमें विवेध आवार्योका स्वरूपने प्रवक्षरके प्रयोगपर विचार विवेध आवार्योका सत्य २२०, एककारके प्रयोगपर विचार विवेध आवार्योका सत्य २२०, एककारके प्रयोगपर विचार विवेध आवार्योका सत्य २००, एककारके प्रयोगपर विचार विवेध आवार्योका स्वर्पने एक्सेगी २२६)।

नयवाद ३२७ ( नयका छक्षण ३२७, ) प्रमाण और नयमें भेद ३२८, नयके भेद ३३०, नेगमनय ३३१, संब्रहनय ३३६, ज्यवहार नय ३३४, ऋतुसूत्रनय ३३४, सन्दनय ३३५, समीभक्डनय ३३५, एवंभूतनय ३३६।

प्रमासका फल

336—-388

प्रमाणका साक्षात् फल तथा परस्परा फल ३३७, प्रमाणसे फल मिन्न भी होता है और अभिन्न भी ३३८, प्रमाण और फलमें सर्वया भेद माननेवाले नैयान विकाका पूर्वपक्ष ३३८, उत्तरपक्ष ३३९

प्रमाणाभास

385-388

प्रमाणामासका स्वरूप ३४२, प्रमाणामासके भेद ३४३, दृष्टाग्तामास ३४५ ।

नैन न्याय

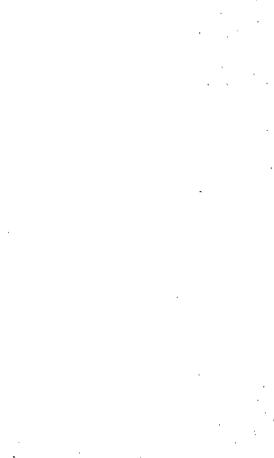

## पृष्ठभूमि

### १, न्यायशास्त्र

न्यायशास्त्रको तर्कशास्त्र, हेतुविया और प्रमाणशास्त्र भी कहते हैं; फिन्तु इसका प्राचीन नाम आन्योशिको है। कौटित्यने ( ३२७ ई॰ पूर्व ) अपने अयंशास्त्रमें आन्योशिको, त्रयो, वार्ता और दण्डनीति, इन चार विद्याओं का निर्देश किया है और लिखा है कि त्रयोमें धर्म-अधर्मका, वार्तामें अर्थ-अनर्थका तथा दण्ड-नीतिमें नय-अनयका कथन होता है और हेतुके द्वारा इनके वलावलका अन्योशिण करतेसे लोगोंका उपकार होता है, संकट और आनन्दमें यह युद्धिको स्थिर रखती है, प्रज्ञा, वचन और कर्मको निपुण बनाती है। यह आन्योशिको विद्या सर्व विद्याओं का प्रदीप, सब पर्भोका आधार है।

कीटित्यका अनुसरण करते हुए जैनाचार्य सोमदेवने (९५९ ई०) भी लिखा<sup>२</sup> है कि आन्वीतिकी विद्याका पाठक हेतुओंके द्वारा कार्योके बलावलका विचार करता है, संकटमें खेद-खिन्न नहीं होता, अन्युरयमें मदोग्मत्त नहीं होता और बुद्धिकीशल तथा बावकौशलको प्राप्त करता है। किन्तु मनुस्मृति (अ०७, हलो०४३) में आन्वीतिकीको आत्मिवचा कहा है और असीमदेवने भी आन्वीतिकीको अध्यात्म विद्यास है।

नैयायिक वात्स्यायनने अपने ग्यायभाष्यके आरम्भमें लिखाँ है कि ये चारों विद्याएँ प्राणियोंके उपकारके छिए कही गयी हैं । जिनमें-से चतुर्वी यह आन्वीक्षिकी

१. 'झान्वीचिका प्रयो वार्गा दण्डनीतिश्चेति विवाः ।' वर्माधमाँ प्रव्यास् । अयांनभाँ वार्वादाम् । त्यानवो दण्डनीत्वाम् । बलावते चैतासां हेतुमिर्व्योचमाखा लोकरयोव-करोति, व्यतनेऽच्युरये च दुव्यिनयपायति, प्रधादावयिक्रयाधिशारघं च करोति । प्रदीः सर्वेदियानामुषायः सर्वेदमेणाम् । आध्यः सर्वभर्माणां राश्दान्वीचिक्री मता ।'-नी० क्यं० २-२ ।

 <sup>&#</sup>x27;श्रान्वीविद्यी त्रयी वार्ता देश्वनीतित्वित चतलो राजविद्याः । ऋषीयानो द्यान्वीदिद्यी सार्याणां बलावलं हेतुभिविचारयति, व्यसनेपु न विधीदति, नाम्युदयेन विकायते, समिष्यच्छति प्रमावावयदेशारसम् ॥४६॥ –नी० वा०, ५ सम्हरेर ।

३. श्रान्वीद्धिक्यध्यारमविषये" "॥६०॥ नी. वा.

४. इमास्तु नतको विवाः पृथक् प्रधानाः प्राचमुतामनुमहाव व्यदिश्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्त्रीतिको न्यायविवा । तस्याः पृथक् प्रधानाः सशवादयः पदार्थाः । तेवां पृथक्वपनमन्तरेण कप्यात्मविद्यामात्रीवदं स्वाद् यधोपनिषदः ।'-न्याय-माध्य १. १. १ ।

न्यायविद्या है। उसके पृथक् प्रस्थान संसय आदि पदाय हैं। यदि उन संसय आदिका कपन न किया जाये तो यह केवल अध्यातमविद्या मात्र हो जाये, जैसे कि उपनिषद्।

इसका आदाय यह है कि यदि आन्वीक्षिकीमें न्यायवाहत प्रतिपादित संदाप, छल, जाति आदिका प्रयोग किया जाता है तो वह न्यायविष्या है अन्यया तो अध्यात्मिष्या है। इस तरह आन्वीक्षिकीका विषय आत्मिष्या भी है और हेतुवाद भी है। इनमें से आत्मिष्या रूप आन्वीक्षिकीका विकास दर्शन कहताया, जिसे अँगरेजीमें फिलांसीकी फहते हैं। और हेतुविद्या रूप आन्वीक्षिकीका विकास न्याय कहलाया जिसे अँगरेजीमें स्टार्ग कहता है। 📞

वात्स्यायन भाष्यमें आन्वीक्षिकीका अर्थ न्यायिवद्या करते हुए लिखा है— 'प्रत्यक्ष और आगमके अनुकूल अनुमानको अन्वीक्षा कहते हैं। अतः प्रत्यश् और आगमसे देखे हुए बस्तुत्त्वके पर्यालोवन या गुमतायुन्तविचारका नाम अन्वीक्षा है और जिसमें वह हो उसे आन्वीक्षिकी कहते हैं।'

'न्याय' विश्वकी व्युत्पत्ति करते हुए भी शास्त्रकारोंने उसका यही अर्थ किया है। जिसके द्वारा निश्चित और निर्वाध वस्तुतत्वका झान होता है उसे न्याय कहते हैं। ऐसा झान प्रमाणके द्वारा होता है इसीसे न्यायविषयक ग्रन्थोंका मुख्य प्रतिवाद्य प्रमाण होता है। प्रमाणके ही भेद प्रत्यदा, अनुमान, आगम वर्धरह माने गये हैं। किन्तु प्रत्यदा और आगमके द्वारा वस्तुतत्त्वको जानकर भी उसकी स्थापना और 'ररीशामें हेतुबाद और युक्तिवादका अवलम्बन छेना पहता है प्योकि उसके दिना प्रतिवादी दार्धीनिकोके सामने उस तत्वकी प्रतिव्यात ही का सामकी। इसीसे न्यायको सक्तमार्ग और युक्तिवादक मी कहा है। उसके दिना स्थानकी गाड़ो आगे नहीं बढ़ती। वह उसका प्रतिव्याता और संरक्षक है। सम्मत्वत्तमा इसी हेतुसे अदायादने न्यायसाहबको छेकर हो एक प्रधानकी स्थापना की घी असे न्यायदर्धन कहते हैं। इस दर्धनने सीलह प्राथिन तत्थान

 <sup>&#</sup>x27;कः पुनर्सं न्यायः १ प्रमाधैर्थयरीचर्धं न्यायः । प्रत्यदागमाधितमनुमानं साड-स्वाद्या । प्रत्यद्वागमास्थामोधितस्थान्वेश्वयम्बीक्षा तथा प्रवर्धतं स्त्यान्वीक्षित्री— न्यायविता-न्यायसाक्षत् ।'-बास्या० भा० ।११११६।

भीयते चायते विविक्तार्थोऽनेनेति न्यायः'-स्यायनुस्मान्यति । भिनतामीयन्ते गग्य-न्ये गत्यथाते छानास्त्रार, छायन्तेत्राः मितत्वत्यातिस्त्याद्रयोऽनेनेति न्यायः तत्ते-मार्गः।'-स्यायवेरात्रिकतः ए० १। 'निश्चतं च निवर्षे च वन्युजस्भीयतेऽनेनेति न्यायः'-स्वायविनित्रनार्यस्त्रार, भा० १, ए० ११।

से मोश माना । उन सोल्ह पदाधों जल्प, बितण्डा, हेल्याभास, छल, जाति आदि भो है जिनका उपयोग मुख्य रूपसे बाद-विवादमें ही होता है। न्यायदर्शनके न्याय-सूत्र नामक मूल ग्रन्यमें इन सबका सागोपांग वर्णन है। जब बौदों और जैनोंने न्यायदास्त्रको और घ्यान दिया, ग्यायदर्शन उसमें पूर्ण उन्नति कर चुका था।

त्यायसूत्रोंके उद्भवका सुनिश्चित काल ज्ञात नहीं हैं। किन्तु एक सुक्यविश्यत दर्शनिक रूपमें न्यायदर्शनका उद्भव अन्य प्राचीन दर्शनीसे अर्वाचीन है। बौद्ध दार्शनिक लागार्जुनने अपनी कृतिमें न्यायदर्शनके सोलह पदार्थोपर आक्षेप किया है। अतः नृपार्जुनके समयमें न्यायसूत्र किसी-म-किसी रूपमें उपस्थित होना चाहिए। तवतक बौद्ध धर्ममें किसीने न्यायसाहत्रकी और घ्यान नहीं दिया था। जब नागार्जुनके सिद्धान्तको अनान्य किया गया तो अदंग और उसुवन्युने न्यायसाहत्रको और घ्यान दिया। धमुवन्यु कर्वसाहत्रका प्रसिद्ध विद्धान् हुआ। उसने उसपर तीन प्रकारण भी एवं थे। उनके परचान् दिनाग और धर्मकीतिने न्यायसाहत्रको यथार्थ रूपमें स्थोकार करके वौद्धन्यायको प्रतिष्ठित किया। थोद्धन्यायको पत्ता विद्यागा और उनके अनुयायी धर्मकीतिक पश्चान् जैनन्यायपर स्वतन्त्र प्रस्थापक अकुरुकेदेखका, उदय हुआ, और जैनदर्शनमें जैनन्यायपर स्वतन्त्र प्रस्थांकी रचना हुई। जैसे युदकालमें युदके उपकरणीका विकास होता है वेसे अर्थ ही विविध दर्शनोंके पारस्परिक संवर्धकालमें स्वपक्षके रक्षण और परपक्षके अर्थ ही विविध दर्शनोंके पारस्परिक संवर्धकालमें स्वपक्षके रक्षण और परपक्षके अर्थ ही विविध दर्शनोंके पारस्परिक संवर्धकालमें स्वपक्षके रक्षण और परपक्षके प्रस्पाक छिए सक्बास्त्रका विकास हुआ।

न्याय या तर्कशास्त्रका मुख्य अंग प्रमाण है। और प्रमाणके भेदों में से अनुमान प्रमाण है। बयोकि प्रत्यक्ष अयोचर पदार्थों की सिद्धि अनुमान प्रमाणसे की जाती है। दूसरों को समक्षाने के लिए जो अनुमान प्रयोग किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं।

रसियन विद्वान् चिरविद्स्कीने 'बौद्धन्याय' नामक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थके प्रारम्भमें लिखा है कि बौद्धन्यायसे हम तर्कवाह्मकी उस पद्धतिका बोध करते हैं जिसका निर्माण ईसाकी ६-७वीं शताब्दीमें बौद्धधमेंके दो महान् तार्किक दिलागा और धर्मकीतिने किया था। इनके साहित्यमें सबसे प्रथम परार्थानुमानका वर्णन है। अतः परार्थानुमान ही तर्क था न्याय शब्दसे कहे जानेके लिए

र. विवाभूषण, हिस्ट्री ऑफ इ० ला०, ए० २५७। २. बुद्धिष्ट लॉजिक, भा० १, ए० २६।

सर्वेषा जपयुक्त है । विकल्प या अध्यवसाय, अपोहवाद और स्वार्धानुमानके सिद्धान्त जसी परार्थानुमानकी देन हैं ।'

इस तरह न्यायशास्त्रमें अनुमान प्रमाण और उसके अंग-उपांगांका ही प्राधाय है और उसको लेकर स्वतात्र प्रत्य रचे गये हैं तथापि जब हम बौद्धन्याय या जैन-न्याय शब्दका प्रयोग करते हैं तो उसका तात्त्य केवल अनुमान प्रमाण न होकर कुछ विशेष होता है। और उन विशेषताओं के कारण हो वह बौद्धन्याय या जैन न्याय कहा जाता है।

### २. जैन न्याय

प्रस्येक दर्शन या पर्मके प्रवर्तकको एक विशेष दृष्टि होती है जो उसकी आधारभूत होती है। जैसे भगवान् बुढकी अपने धर्मप्रवर्तनमें मध्यम प्रतिपदा दृष्टि है । जैनदर्शनके प्रवर्तक महा-पुरुषोंकी भी उसके मूलमें एक विशेष दृष्टि है। जैनदर्शनके प्रवर्तक महा-पुरुषोंकी भी उसके मूलमें एक विशेष दृष्टि रही है। उसे ही अनेकान्तवाद फहते है। जिनदर्शनका समस्त बाचार-विचार उसीके आधारपर है। इतीधे जैनदर्शन अनेकान्त्वादी दर्शन कहलाता है और अनेकान्तवाद तथा जैनदर्शन सहर रास्परमें पर्यापवाधी-जैसे हो गये हैं। बहु सत् ही है या अछल ही है, या नित्य ही है, अथवा अनित्य ही है इस प्रकारकी मान्यताको एकान्त कहते हैं और उसका निराकरण करके बस्तुको अधेशाभेदसे सत्-अहत्, निरय-अनित्य आदि मान्यता अनेकान्तवाद है।

अन्य दर्शनोंने किसीको नित्य और किसीको अनित्य माना है। किन्तु जैन

दर्शन कहता है-

"आदीवमाञ्चोमसमस्यभावः स्याद्वादमुत्रानतिभेदि यस्तु । सक्षित्वमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वदाज्ञाद्विपतां प्रखापाः ॥"

—स्या० मं० इटो० ५ दीपकरी हेकर आकारा तक एकते स्वभाववाले हैं। यह बात नहीं है कि आकारा नित्य हो और दीपक अनित्य हो। इस्य दृष्टिते प्रत्येत वस्तु नित्य हैं। अत्य दृष्टिते प्रत्येत वस्तु नित्य हैं। अतः कोई भी वस्तु इस स्वभावका अविकास नहीं करती वर्षीक तावपर स्वाइाद या अनेकान्त स्वभावकी छाप छगी हुई है। जिन-आजाके देपी ही ऐसा कहते हैं कि अमुक वस्तु केवस नित्य हो है और अमक केवल अनित्य ही हैं।

ं 'स्वाडार' कररमें 'स्वात' शब्द अनेकाल रूप अर्थका यापक अय्वय है। अत एय स्वाडादका अर्थ अनेकालबाद कहा जाता है। यह स्वाडार जुनू के जिल्ले

पता है। इसोसे समन्तभद्र स्वामीने बहा है-

"स्याच्छब्द्स्तावके न्याये नान्येपामात्मविद्विपाम् ॥

— स्वयंभ० १०२।

हे जिनेन्द्र, स्यात् दान्द केयल जैनन्यायमें है, अन्य एकान्तवादी दर्शनोंमें नहीं है।

जैन दर्गन एक द्रव्य पदार्थ ही मानता है। उसे माननेपर दूबरे पदार्थके माननेकी आवश्यकता नहीं रहती। गुण और पर्यायके आधारको द्रव्य कहते हैं। ये गुण और पर्यायके आधारको द्रव्य कहते हैं। ये गुण और पर्याय के शाधारको द्रव्य कहते हैं। ये गुण और पर्याय कि कि हिंग हिंग है। इस्किए ये किसी भी हालतमें द्रव्य प्रवाद पृत्य नहीं होते। द्रव्यके परिणमनको पर्याय कहते हैं। वो वतलाता है कि द्रव्य सदा एक-सा कायम न रहकर प्रतिदाण वश्वता रहता है। जिसके कारण द्रव्य सतातीयसे मिलते हुए और विवातीयसे भिन्न प्रतित होते हैं वे गुण कहताते हैं। ये गुण हो अनुवृत्ति और ब्यावृत्तिके साधन होते हैं। इसीसे जैन दर्शनमें सामान्य और विशेषको पृथक् माननेको आवश्यकता नहीं रहतो। गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष और अभाव ये सब द्रव्यको ही अवस्थाएँ हैं। इनमें से कोई भी स्वतन्य पदार्थ नहीं हैं।

वेदानत दर्शन पर्यापको अवास्तविक और पर्यावरे भिन्न द्रव्यको वास्तविक मानता है। जैन दर्शन दोनोंको ही बास्तविक मानता है। इसीसे वस्तु न केवल द्रव्य रूप है और न केवल पर्याय रूप है, किन्तु द्रव्य पर्यायासक है। यही प्रमाण-का विषय है।

जैन दर्शन प्रमाण और नयसे वस्तुकी सिद्धि मानता है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान आत्माका स्वरूप हैं, ज्ञतः उसे आत्मा शब्दसे भी कहते हैं। अनन्त धर्मवाली वस्तुकी किसी एक धर्मको ज्ञाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं। जो नय वस्तुको केवल द्रव्यको मुख्यतासे प्रहण करता है, उसे द्रव्याधिक नय कहते हैं, और जो नय वस्तुको पर्योगको मुख्यतासे प्रहण करता है, उसे पर्याधिक नय कहते नय कहते हैं।

ये मय भी स्याद्वाद या अनेकान्तवादकी देन है; इसीसे अन्य दर्धनों इनकी हवित सुनाई नहीं पहती। अनेकान्तवादके दो फिलतवाद हैं—सप्तमंगीवाद और नयवाद। अतः स्याद्वाद सप्तमंगीवाद और नयवाद। अतः स्याद्वाद सप्तमंगीवाद और नयवाद, ये सब जैन न्यायकी विद्योपताएँ हैं। जैन विद्वानोंने उनके निरूपण और विवेचनमें बहे-बहे ग्रन्थ लिखे हैं और अनेकान्तवादके बलसे ही अन्य दार्थनिकोंका निराकरण और खण्डन किया है। जब वादरावण जैसे सुन्नकारोंने उसके सण्डनमें मुन्न रचे और उन सुन्नोंके भाष्य-

जब वादरायण जैसे सूत्रकारोंने उसके खण्डनमें सूत्र रचे और उन सूत्रोंके भाष्य-कारोंने अपने भाष्योंमें स्यादादका खण्डन किया तथा वसुवन्धु, दिग्नाग, घर्मकीर्ति और शान्तरक्षित-जैसे बड़े-बड़े प्रभावशाली बौद विद्वानोंने भी अनेकान्तवादकी आलोचना की तो जैन विद्वानोंने भी उनका सामना किया और उसके संरक्षणके लिए बाद भी किये। इस संघपेक फलस्वरूप जहीं एक ओर अनेकान्तका तकेपूर्ण विकास हुआ वहीं दूसरी ओर उसका प्रभाव भी बिरोधी दार्शनिकोंपर पहा। दिल्ला भारतमें जैनाचार्यों और मीमांसक तथा वेदान्तियोंक बीचमें जो विवाद हुए उसका असर मीमांसादर्शन तथा वेदान्तिपर पहा। मीमांसक कुमारिल महुने अपने मीमांसा रलीकवातिकमें जैनाचार्य समन्तभद्रको सैली और राज्योंमें तत्वको प्रयासक बसलामा है तथा रामानुजाचार्यने राकराचार्यके मायावादके विरुद्ध विदिष्टाईतका निरूपण करते समय अनेकान्त दृष्टिका ही उपयोग किया है।

जैन दर्शन न तो सृष्टिकर्शा ईरवरको हो मानता है और न वेरके प्रामाण्यको हो स्वोकार करता है। इसीसे उसकी गणना नास्तिक दर्शनोमें को जाती है यद्यपि वह बहुर लास्तिक है। जतः अनेकान्तके साम सृष्टिकर्ता ईरवर और वेदके प्रामाण्यको लेकर भी ईरवर और वेदचादी दार्शनिकांसे जैनोंका संघर्ष होता मा। ये हो तया इसी प्रकारको कुछ लग्य विशेषताएँ है जिनको लेकर जैन न्यायका उद्गम तथा विकास हुआ।

### ३. अकलंक देवके पूर्व जैन न्यायकी स्थिति

ऐतिहासिक अनुशीलनके आधारपर अब यह मान लिया गया है कि जैन धर्मके तेईसर्वे तोर्धकर भगवान् पार्वनाय ऐतिहासिक महापुरय ये लीर इस तरह ईसदी सन्ते ८०० वर्ष पूर्व भारतमें जैन धर्मका प्रवर्तन उन्होंने किया था। उनसे २५० वर्षोंने बाद भगवान् महाचीर हुए। तीस वर्षकी अवस्थामें उन्होंने प्रप्रथम धर्मदेशना की और बारह वर्षोंकी कठोर साधनाके परधात् पूर्ण केवल-गान प्राप्त करके प्रथम धर्मदेशना की। उनके प्रधान विषय इन्द्रभृति गीतम थे। उनके जीवके अस्तित्वके विषयमें सन्देह था। उन्होंने पारमुक्त जितन थे। उनके जीवके अस्तित्वके विषयमें सन्देह था। उन्होंने पारमुक्त जितन केवर उनके प्रथम गणधर पदयर आसीन हुए। उन्होंने भगवान् महावीदिक वप-हरीको बारह लेगों स्वाप्त प्रप्त किया। उनमें ने प्यारह अंगोंमें तो स्वयम्पका प्रति-पारम पाष्त पर पर असीन हुए। उन्होंने भगवान् महावीदिक वप-हरीको वारह लेगों प्रथम गणधर पदयर आसीन हुए। उन्होंने भगवान् महावीदिक वप-हरीको वारह लेगों स्वयं प्रमुक्त प्रति-पारम कालनु बारह वें ट्रियारमें ३६१ दृष्टियोंका (मत्नोंका) स्वयं माण्यं निराकरण था। परन्तु कालक्रक वह स्ट्रय हो गया।

ईसाकी प्रधम-द्वितीय शतान्दीमें आचार्य कुन्दकुन्द हुन् । उन्होंने व्यन्ने पन्योंमें स्वतन्त्र रूपसे प्रमानको तो चर्चा नहीं को है किर भी शानको तो चर्चा उन्होंने को है वह दार्जनिकोंको प्रमाय चर्चात प्रमावित प्रसीत होतो है। दार्शनिकोंमें यह विवादका विषय रहा है कि ज्ञानको स्वय्काशक, परप्रकाशक या स्वपरप्रकाशक माना जाये। सम्मवतः आचार्य कुन्दकुन्दने ही ज्ञानको स्वपर-प्रकाशको स्वीकार करते हुए जैन दर्शनमें इस चर्चाका प्रथम सूत्रपात किया और उनके बादके सभी बाचार्योने आचार्य कुन्दकुन्दके इस मन्तव्यको एक स्वरसे माना।

क्षाचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसार (१-४०,४१,५४-५८) में प्रत्यक्ष परोक्ष प्राप्तको क्याच्या देकर उन व्याख्याओंको युमितसे भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि दूसरे दार्द्यनिक इन्द्रियजन्य ज्ञानोंको प्रत्यक्ष मानते हैं किन्तु इन्द्रियों तो अनात्म रूप होनेसे पर द्रश्य हैं अत्युव इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध वस्तुका ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। इन्द्रियजन्य ज्ञानके लिए तो परोक्ष सब्द हो उपयुवत है परोक्षि जो ज्ञान परसे होता है उसे परोक्ष कहते हैं (प्रवचनस्सार १-५७,५८)।

लाचार्य कुन्दकुरके व्यवहार दुष्टिसे तो सर्वज्ञको वही व्याह्या की है जो उत्तरकालीन समस्त जैन साहित्यमें पायी जाती है किन्तु निरूचय दृष्टिसे नयी व्याह्या की है। उन्होंने कहा है—

"जाणदि वस्सदि सन्त्रं ववहारणएण केवली मगर्व । केवलणाणी जाणदि वस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥"

-नियमसार गाथा १५८

अर्थात् व्यवहार दृष्टिसे केवली सभी द्रव्योंकी जानते हैं किन्तु परमार्थतः वह आरमाको हो जानते हैं।

प्रवचनसारमें सर्वज्ञके व्यावहारिक ज्ञानका वर्णन करते हुए उन्होंने इस बातको बोर देकर कहा है कि शैकालिक सभी द्रव्यों और पर्यायोंका ज्ञान सर्वज्ञको गुगपद होता है। क्योंकि यदि वह शैकालिक द्रव्यों और उनकी पर्यायोंको गुगपद न जानकर क्रमदा: जानेगा तो वह किसी एक द्रव्यको भी नहीं जान सकेगा। ज्ञार कब वह एक ही द्रव्यको असने कनन्त पर्यायोंके साय नहीं जाने पाती वह सर्वज्ञ कैसे होगा (१-४८,४९)। यही तो सर्वज्ञका माहात्म्य है कि वह निष्य किसी क्यायोंक सभी द्वय पर्यायोंको युगपद जानता है (१-५१)। किन्तु जो पर्याय अनुत्रपत्र है या विनय हो चुकी है उन्हें केवलज्ञानी किसे जानता है ? इस प्रत्नका समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि समस्त द्रव्योंको सद्भूत और असद्भूत पर्याय विनेषस्वसे वर्तमानकालिक पर्यायोंको तरह स्पष्ट प्रतिभावित होतो है।

१. नियमसार गा० १६०-१७०।

यहों तो उस जानकी दिव्यता है कि वह अनुत्पन और विनष्ट पर्यायोंको भी जान छेता है (१-२७,२८,२९) १ इस तरह आसार्य कुन्दकुन्दने तर्कपूर्ण दार्गनिक ग्रैलीका अवसम्बन रेकर प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंके जैन सिद्धान्त सम्मत रुक्षणोंका उपपादन किया।

### वाचार्य उमास्वामि

कुन्दकुन्दके उत्तराधिकारी आचार्य उमास्वामिन 'प्रमाणनवैर्घियमाः' इस सुत्रके द्वारा स्पष्ट रूपसे प्रमाणकी चर्चाको अवतरित किया और नयको प्रमाणके पृथक् रसकर प्रमाणकी तरह नयको भी समान स्थान दिया। उन्होने पीच झानोंको ही प्रमाण वतलाया तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष मेदोंमें विभाजित करके "मितः स्मृतिः संझा चिन्तामिनियोध इत्यनर्थान्तरम् "मृत्रके द्वारा दर्शनान्तरम् माग्य प्रमाणोंका वन्तर्भाव परोक्ष प्रमाणमें किया। इस तरह आचार्य उमास्वामीने तरवार्य सूत्रके द्वारा एसे योजोंका वपन किया, जो कालक्रमसे प्रस्कृटित होकर प्रमाणविषयक चर्चाक आधार बने।

### स्वामी समन्तभद्र और सिद्धसेन

लाचार्य कुन्दकुन्द और जमास्वामीके परसात् जैन बाङ्मयके नीलाम्बरमें कालक्रमसे दो जाज्बस्यमान नहात्रीका उदय हुआ। ये दो नहात्र ये स्वामी समन्तमद्र प्रित्त स्तुतिकार थे। यादके कुछ प्रत्यकारीने इसी विकायको साथ उनका उल्लेख किया है। अपने इप्टेबकी स्तुतिके बगावसे उन्होंने एक और हेतुबादके लायारपर सर्वत्रकी विद्वि की, दूसरी और विविध्य एकान्तवार्ट्योंकी समीहा करके अनेकान्तवादकी प्रतिद्या थी। उनकी छेखानोका केन्द्रिकान्त देवक अनेकान्तवाद था। उत्तरीक स्थापन और विविध्यम उन्होंने व्यनी अन्तर्विक्त के प्रतिन्तिका सदुपयोग किया। इसीसे उनके प्रत्योंक वनकान्तवादक प्रतिन्तवाद नय और सद्योगी किया। इसीसे उनके प्रत्योंक वनकान्तवादक प्रतिन्तवाद नय और सद्योगी किया। इसीसे उनके प्रत्योंक वनकान्तवादक प्रतिन्तवाद नय और सद्योगी किया। इसीसे उनके प्रत्योंक वनकान्तवादक प्रतिन्तवाद नय और स्त्यांक्ष सद्योगी करके एक और न्यायकी स्वान रिया तो दूसरी और न्याय शास्त्रमें स्थाउत्तरको मुक्तित किया।—(स्वयंभ् स्त्योग करके कुछ करें क्षेत्रका करके एक और न्यायकी स्त्राम व्यक्तिक के करें हैं

उन्होंने हो सर्वेषयम गर्वेशवाकी सिद्धिमें भीचे लिला ब्रमुमान उपस्पित किया—

र. क्लार्थम्य १-६। २. 'क्लमाचे' १-१०। १. तस्त्रार्थयम १-१३।

"सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेयरवतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञमंस्थितिः ॥"

[ आप्तमीमांसा इस्रो॰ १ ]

'सूहम परमाणु वगैरह, अन्तरित राम-रावण वगैरह और दूरवर्ती सुमेर वगैरह पदार्थ फिसीके प्रत्यक्ष है, अनुमेय होनेसे, जैसे अग्नि वगैरह । इस प्रकार सर्वक्षको सम्यक् स्थिति होती हैं।' इस कारिकाको पढ़नेसे सावरभाष्यको एक पंषितका स्मरण हो आता है।—''चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं स्वयहितं विश्वकृष्टिमित्येवं जातीयकमर्थमयगमयितुमल्म् ।'' (सा० भा० १-१-२)

भाष्यके सूद्म व्यवहित और विश्वकृष्ट राष्ट्र तथा कारिकाके सूद्म अग्तरित और दूर राब्द एकार्यवाची है। दोनोंमें विम्ब-प्रतिविग्य भाव झलवता है। और ऐसा लगता है कि एकने दूसरेके विरोधमें अपना लपपादन किया है। शवर स्वामीका समय २५० से ४०० ई० तक अनुमान किया जाता है। स्वामी समन्त-भद्रका भी यही समय है। विद्वान् जानते हैं कि मीमांसक वेदको अपीरिपय और स्वतःप्रमाण मानते हैं। उनके मतानुसार वेद भूत, वर्तमान, भावि तथा सूक्ष्म, व्यवहित और विश्वकृष्ट अर्थोका ज्ञान करानेमें समय हैं। इसीसे वह किसी सर्वज्ञको नहीं मानते। किन्तु जैन वेदके प्रमाण्यको स्वीकार नहीं करते और जिनेन्द्रको सर्वज्ञ सर्वदर्धी मानते हैं। अतः समन्तभद्रने सावर माय्यके विरोधमें सर्वत की सिंद हेनुवादके द्वारा को हो तो कोई अयुक्त बात नहीं है। शायद ससीसे सावरभाष्यके ल्याख्याकार बुगारिकने समन्तभद्रकी सर्वज्ञताविषयक मायताको सूत्र आड़ हायां लिया है और उसका परिमार्जन अकलंकरेवने अपने न्यायविनिदयमें किया है।

इस प्रकार समन्तमद्रने जैन न्यायकी स्थापना करके उसे जो कुछ दिया उसे संक्षेत्रमें इस प्रकार कह सकते हैं—

- जैन बाड्मयके प्राण अनेकान्तवाद और उसके फिल्त सप्तर्भगीवादकी प्रक्रियाको प्रविश्त करके दर्शनशास्त्रकी प्रत्येक दिशामें उनका व्याव-हारिक उपयोग करनेकी प्रणालीको प्रचलित किया 1
- २. अनेकान्तमें अनेकान्तको योजना करनेकी प्रक्रिया बतलायी।

१. देखो भाष्तमीमांसा । व्याप्तिमान्त्र, श्लो० १०३।

- ३. प्रमाणका दार्शनिक लक्षण और फल बतलाया ।
- ४. स्याद्वादकी परिभाषा स्थिर की ।
- ५. श्रुत प्रमाणको स्याद्वाद और विश्वकित अंशोंको नय बतलाया । ६. सुनय और दुर्नयको व्यवस्या को ।४

आचार्य समन्तभरको उपलब्ध रचनाओं में दार्शनिक दृष्टिसे तीन रचनाएँ उल्लेखनीय हैं — आप्तमीमांसा, युन्त्यनुतासन और स्वयम्भूत्तीय । इन तीनों में भी आप्तमीमांसा विशिष्ट कृति हैं । इसमें एक सी चौदह कारिकाएँ या रकोक हैं । अन्तिम कारिकामें कहा है कि सम्यक् और मिथ्या उपरेशों के भेदको समझाने के लिए इस आप्तमीमांसाको रचना को गयो । इसका प्रारम्भ इसके तमके अनुतार आप्तको मीमांसासे होता हैं । पौचवीं कारिकामें अनुनान प्रमाणके द्वारा सर्वज्ञताकी शिद्धि करके छठी कारिकामें कहा है कि यह सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेव, तुम हो हो वर्यों कि तुम निर्दाय हो और तुम्हारे चचन युक्ति और शास्त्रसे अविषद्ध हैं । और युक्ति और शास्त्रसे अविषद्ध ही कोर युक्ति और शास्त्रसे अविषद्ध हैं । और युक्ति और शास्त्रसे अविषद्ध होते, जब कि आपके मतसे याहा एकान्तवादियोंका एकान्त तस्त्र प्रमाणने वापित नहीं होते, जब कि आपके मतसे याहा एकान्तवादियोंका एकान्त तस्त्र प्रपासने वापित हैं । क्योंक एकान्तवादमें न तो परछोक हो बनता है और न पुष्य पाप कर्म हो बनते हैं ।

द्दम प्रकारते आदिको बाट कारिकाओंके द्वारा मूमिका बौबकर समन्तभद्दने सबसे प्रयम भावेकान्त और अमावेकान्तको समीक्षा को है। उसके परवात् परस्पर निरमेत उमयेकान्त और अवाच्येकान्तमें दोपापादन किया है। पुनः लिया है—

> "कर्याचित्ते सदेवेष्टं कर्याचिदसदेव तत्। रायोमयमवाच्यं च नययोगात सर्वेषा॥"

[आसमीमांता स्टो॰ १४] है जिनेन्द्र भापके मतमें यस्तु कथित्रत्त् सत् ही है, कथित्रत् सत् ही है, कथित्रत्त् सत् असत् ही है और कथित्रत् अवस्य ही है। ऐसा नय दृष्टिसे हैं, सर्वपा नहीं।

लर्पात् न कोई सर्वेषा सत् ही है, न सर्वेषा लग्नत् ही और न सर्वेषा अयाण्य ही है। किन्तुस्वरूपको अपेक्षा वस्तु सत् है और पररूपकी अपेक्षा वस्तु अवत्

स्वारावमासकं वया प्रमासं सुदि चुटिकस्यस्—न्याम्यु० स्थो० ६३ । २. 'व्येषा प्रसमास्य शेम्याशावशावर्षः । १००॥-प्रा० मी० । ३. प्रा० मी० रसी० १०४ । ४. प्रा० मी० रयी० १०६ ।

है। यदि ऐता नहीं माना जाता तो कोई भी वादी इष्ट तत्वकी व्यवस्था नहीं कर सकता; मयोकि वस्तुको व्यवस्था स्वरूपके उपादान और पररूपके त्यागपर ही निर्भर है। यदि वस्तुको स्वरूपको तरह पररूपसे भी सत् माना जाये तो चेतनके अचेतन होनेका प्रसंग आता है। यदि वस्तुको पररूपको तरह स्वरूपसे भी असत् माना जाये तो सर्वया पून्यताका प्रसंग आता है। इस तरह आवार्य समन्तप्रद्रने स्व्यभंगीके आद्य चार भंगोंका उपपादन करके लिखा है—

> "शेपमङ्गाश्च नेतन्या यथोक्तनययोगतः। न च कश्चिद्विरोधोऽस्ति मुनीन्द्र तय शासने॥"

> > [ आसमीमांसा इली० २० ]

रीप तीन अंग भी चक्त नययोजनाते छगा छेने चाहिए। हे मुनोन्द्र, आपके मतमें कोई विरोध नहीं है।

भावेकान्त और अभावेकान्तको हो तरह आगे अर्डेलैकान्त, द्वैतंकान्त, निर्देक् कान्त, अनिर्देकान्त, भेदेकान्त, अभेदेकान्त, दैववाद, पुरुपायंवाद, हेनुवाद, आगम-वाद आदि एकान्तवादोंको समीक्षा करके अन्तमें गय दृष्टिसे सबका समन्वय करते हुए अनेकान्तवादको सर्वत्र स्वापना की है। इन एकान्तवादोमें सम्भवतया उस समयक सभी दर्शनोंका समावेदा हो जाता है और इस तरह समन्तभद्रने अनेकान्त-वादकी स्थापनाके व्याजसे सभी दर्शनोंकी समीक्षा की है।

पहले हम लिख आये है कि जैन दर्शन द्रव्यकी गुणपर्यावास्मक मानता है उसीका विरलेपणात्मक दूसरा लक्षण उत्पादन्त्रवधीन्त्रात्मक है। अर्थात् वस्तु प्रतिशमय उत्पन्न होती है, नए होती है और ध्रुव रहती है, इस तरह बह त्रवात्मक है। इसीको सिद्ध करते हुए समन्तभद्रने कहा है—

> "न सामान्यात्मनीदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्। व्येत्युदेति विशेषात्ते सर्हेकत्रोदयादि सत्॥"

> > [ आसमीमांसा इलो० ४७ ]

सामान्यरूपसे बस्तु न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है; क्योंकि सामान्यरूप वस्तुकी प्रत्येक दसामें स्पष्ट अनुस्यूत देखा जाता है। अतः अन्वयरूपसे वस्तु ध्रुव है। और विदीपरूपसे नष्ट होती और उत्पन्न होती है। अतः एक वस्तुमें उत्पाद जादि तीनों एक साथ रहते हैं। तीनोके समुदायका नाम ही सत् है। बागें इसे दृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है—— ''घटमीलिसुवर्णांधीं नाशोत्पाद्दियतिष्वयम् । सीकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो वाति सहेतुकम् ॥''

[ आप्तमीमांसा इलो० ४९ ]

एक राजाके पास सोनेका घड़ा है। राजपुत्रीको वह घड़ा प्रिय है। किन्तु राजपुत्र उसको तोड़कर मुकुट बनवाना चाहता है। जब घड़ेको तोड़कर मुकुट बना तो छड़कीको घटके नाशसे तोक हुआ, और राजपुत्रको मुकुट बनता देखकर प्रसाता हुई। किन्तु राजा मध्यस्य रहा उसे न शोक हुआ न हुप, व्यांकि वह तो स्वर्णार्थी या और सुवर्ण घट और मुकुट दोनों द्याओंमें वर्तमान या। अतः एक हो यस्तुको छकर एक हो साथ तोन व्यक्तियोके जो तीन प्रकारके भाव हुए ये सहेतुक है। इसिलए वस्तु नयास्मक है।

मीमांसक कुमारिलने भी समन्तभद्रके ही दृष्टान्तको चन्हीके सब्दोंमें व्यक्त करते हल सामान्यनित्यताको स्त्रोकार किया है—

> "वर्षमानकमङ्गे च हवकः क्रियते यदा । तदा पूर्वाधिनः शोकः प्रीतिश्राप्युत्तराधिनः ॥ हंमाधिनस्तु माध्यस्यं तस्माद् यस्तु त्रयाग्मस्म् । नोत्पादस्थितिमङ्गानाममावे स्याग्मतित्रयम् ॥ न नाशेन विना शोको नौत्पादेन विना सुत्तम् । स्थित्या विना न माध्यस्थं छेन सामान्यनित्यता ॥"

[ र्मामांसाइली० वा॰ इली० २१-२१ ]

अर्था जब सोनेले प्यारेको तोड्कर सम्भी माना बनायी लाठी है तब प्यारेके अर्थीको पोक होता है, मालाके अर्थीको प्रसप्तता होती है, किन्तु मुवर्णके प्रयीको न पोक होता है और न प्रसप्तता । अतः वस्तु प्रयारमक है। बयोकि सरवाद स्थिति और विनासके समायके तीन प्रकारको युद्धियाँ नहीं हो सकता ने मालके बिना पोक नहीं हो सकता, उत्पारके बिना गुल नहीं हो सकता और स्थितिके बिना माध्यस्थ नहीं हो सकता अतः सामाय्य नित्य मी है।

समलाग्द्र स्वामीने स्वाहादका रुटान ६म प्रकार किया है— "स्वाहाद: सर्वपैकान्तरवागान् किनुत्तविद्विधिः । सप्तमहानवामेशो देवादेवविद्ययकः॥"

[ बादामीगोसा स्टो॰ १०४ ]

धर्पात् किञ्चित् कथिञ्चत् कथञ्चन आदि स्याद्वादके पर्याप सन्द हैं। वह स्याद्वाद सर्वया एकान्तोंका स्थाग करके अर्थात् अनेकान्तको स्थीकार करके सात मञ्जों और नयोंको अपेशासे हेय और उपादेषका भेदक है। अर्थात् स्याद्वाद-के बिना हेय और उपादेयको व्यवस्था नही यन सकती।

समन्तभद्र स्वामीने स्याद्वादको थुतप्रमाण स्थापित करके उसके भेदोंको नय कहा है। यथा---

"स्याहादप्रविभवतार्थविशेषव्यञ्जको नयः।"

[ भाष्तमीमांसा इली० १०४ ]

स्थाद्वादके द्वारा गृहोत अर्थके विशेषोंको जो व्यवत करता है उसे नय कहते हैं।

असलमें अनेकान्तारमक अर्थका प्ररूपक स्याद्वाद है और उसीके फलित वाद सस्तमंगीवाद और नववाद है। ये तीनों वाद जैनन्यावको ही त्रियेप देन है योकि जैन दर्शन अनेकान्तवादी है और अनेकान्तवादका प्ररूपक स्याद्वादके दिना नहीं हो सकता। किन्तु स्पाद्वादके द्वारा प्ररूपित अनेकान्तासमक वस्तुमें के जब कोई वक्ता या जाता किसी एक धर्मकी मुस्यतासे वस्तुचची करता है जैसे बौद्धदर्शन वस्तुको धाणिक मानता है और अन्य दर्शन किसीको नित्य या किसीको वनित्य ही मानते है, तो यह एकान्तवादी दृष्टि नय है। किन्तु नय तभी सुनय है जब वह इतर दृष्टियोसे निरयेश न हो, अन्यथा वह दुर्गम कहा जायेगा वर्षोकि वस्तु एकान्तव्य हो नहीं है। अतः निरयेश प्रत्येक नय मिथ्या है किन्तु सब नयोंका सामेश समूह मिथ्या नहीं है। अतः निरयेश प्रत्येक नय मिथ्या है किन्तु सब नयोंका सामेश समूह मिथ्या नहीं है। यही वात समन्तमक्ष स्वामीने कहो है—

"मिष्यासमूहो मिध्या चेन्न मिध्येकान्ततास्ति नः। निरपेक्षा नया मिध्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्॥"

[भाष्तमीमांसा दलो० १०४]

् समन्तभद्र स्थामीके दूसरे ग्रन्थ युक्यनुशासनमे ६४ पद्य हैं। उनके द्वारा भगवान् वर्षमान महावीरकी स्तुतिके व्याजसे एकान्तवादो दर्धनोंका निराकरण करते हुए महावीर भगवान्के मतको अद्वितीय और उनके तीर्थको सर्वोदय तीर्थ बतलाया है—

> "सर्वान्तवत्तर्गुणमुष्यकर्वं सर्वान्तश्रुन्वं च मिथोऽनवेक्षम् । सर्वापनामन्तकरं दुरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवेव ॥"

[ युक्त्यनुशासन इळी० ६३ ]

है योर भगवान् ! आपका तीर्ष सर्वान्तवान् है—सामाग्य-विदोप, एक-अनेक, विधि-निषेष आदि परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सब धर्मोक समन्वपको लिये हुए हैं, साथ हो गीण और मुह्यकी परूपनाको लिये हुए हैं अर्थात् अनेकपर्मात्मक सहस्परमें को धर्म विवक्षित होता है वह मुस्य कहलाता है और जो अविध्यक्षित होता है वह गोण कहलाता है। इसीसे उसमें विरोधको स्थान नहीं हैं। किन्तु जो मत इस अपेक्षात्मको स्थान नहीं हैं। किन्तु जो मत इस अपेक्षात्मको स्थानका रहीं करता और सर्व्या निरोध करता, वाद यह सर्विक स्थान महीं सकता, वाद यह सव पर्मीत पूर्व हो उहता है। इसलिए आवका ही तीर्थ सब दुःसींका अव्यक्त करनेवाला है, निरन्त है — उसका सब्धन करना शवव नहीं है। अतः यह सबके कम्प्रवक्ता कारण होनेसे सर्वीद्य तीर्थ है।

सात भंगोंका खपपादन करते हुए कहा है-

"विधिनियेधोऽनमिलाप्यता च त्रिरेक्शसिद्धिश एक एव । त्रयो विकल्पास्तय सप्तधा अमी स्याच्छव्टनेयाः सक्लार्यभेदे ॥"

[ युषस्यनुशासन इली० ४५ ]

विधि, निपेध और अनिभलाध्यता अर्थात् स्यादस्येव, रयान्नास्येव, स्यादव-यत्रक्य एव ये एक-एक करके तीन मूल विषक्त हैं। इनके साथ इनके विषयाभूत धर्मकी मिलानेसे द्विसंयोगी भंग तीन होते है—स्यादस्ति नास्येव, स्यादस्ति अव-यत्रक्य एव, स्यान्नास्ति अववत्रक्य एव। और एक त्रिसंयोग भंग होता है— स्यादस्ति नास्ति अववत्रक्य एव। इस तरह ये सात, भंग सम्पूर्ण अर्थमेदमें पटित होते हैं। और ये भंग स्यात् पदके द्वारा नेय है।

इसी प्रकार बन्य पदाँके द्वारा एकान्तवादी वर्धनींके विविध मन्तव्याँका निरा-करण करते हुए सन्यकारने युक्तवनुशासन नामको सार्थक सिद्ध किया है—

"ह्यागमाम्यामविश्द्रमधंप्ररूपणं युस्यनुशासनं ते ।"

[ युक्त्यनुशासन श्ली० ४= ]

प्रत्यक्ष कोर आगमते अविरुद्ध अर्थका प्ररूपण गुरुप्यनुकारन है और आपको यहाँ अभिमत है।

तीग्ररा प्रत्य स्वयमभूस्तोत्र चौबीम तीर्यकरोते स्तवनके स्वयं है किन्तु यह स्तवन भी दार्घनिक चर्चाश्रीते श्रीतश्रीत है। उत्तमें भी वीचरी नुगतिजिन स्तवन, नीर्या गुरिपितिन स्तरन, स्वारहबी धेयोजिन स्तरन, तैरहबी विभल जिन स्तरन और अट्टारहबी सर्जिन स्तवन विरोध महरवपूर्ण है। इनमें स्वाराइ, अनेकान्तवाद और नयवादोंको दृष्टिसे बस्तु स्वरूपका सम्यक् विदलेषण किया गया है—

"न सर्वथा निख्यमुदेख्यंति न च क्रियाकारकमत्र युग्तम् । नेवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गरूमावतोऽस्ति ॥"

[स्वयंभूस्तोत्र श्लो० २४ ]

यदि यस्तु सर्वषा नित्य हो तो उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो सकता, और म उसमें क्रिया-कारककी हो योजना बन सकती है। जो सर्वेषा असत् है उसका कभी जम्म नहीं होता और जो सत् है उसका कभी नारा नहीं होता। बुझनेपर दीपकका सर्वेषा नारा नहीं होता, यह उस समय अन्यकार रूप पूद्गळ पर्यायके रूपमें अपना अस्तित्व रस्तता है।

नोवें सुविधि जिनके स्तवनमें वस्तुको निरयानिरयारमक सिद्ध करते हुए लिखा है—

"नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेनं नित्यमन्यत्यतिपत्तिसिद्धे: । न तहिरुद्धं यहिरन्तरङ्गनिभत्तनेमित्तिकयोगतस्ते ॥"

[स्वयंभूस्तोत्र क्लो॰ ४३]

यह बही है इस प्रकारको प्रतीति होनेसे वस्तुतस्व नित्य है और यह वह नहीं अन्य है, इस प्रकारको प्रतीतिको सिद्धिते वस्तुतस्व नित्य नहीं, अनित्य है। इस प्रकार वस्तुका नित्य और अनित्यपन आपके मतमें विरुद्ध नहीं है बयोकि वह बाह्य और अन्तरंग निमित्त और उनसे होनेवाले कार्यके सम्बन्धको लिये हुए है। अर्थात् अन्तरंग और बहिरंग कारणोंके योगसे उत्पन्न हुआ घट अन्तरंग कारण मृतिकाको अपेक्षा नित्य है और बहिरंग कारणके योगसे उत्पन्न हुई घट पर्यावकी अपेक्षा अनित्य है।

अडारहवें अरजिन स्तोत्रमें अनेकान्त दृष्टिको सच्ची बसलाते हुए लिखा है—
''अनेकान्तारसदृष्टिस्ते सती द्यून्यो विपर्यय: ।
सतः सर्व मृपोक्तं स्थाचद्युक्तं स्थाततः ॥''

[स्वयंभूस्तोत्र इलो० ९८]

आपकी अनेकान्त दृष्टि सच्ची हैं। उसके विपरीत जो एकान्त मत है वह सून्य रूप असत् है। अतः अनेकान्त दृष्टिसे रहित जो कथन है वह सब मिथ्या है पमोकि वह अपना हो घातक है। "सद्देकितस्यवक्तस्यास्तद्विपक्षाइच ये नयाः। सर्वेथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीह ते॥"

[स्वयंमुस्तोत्र इलो० १०१]

सत् एक, नित्य, वन्तम्य और इसके विषया रूप अधत् अनेक अनित्य अवस्तरम्य ये जो नय हैं—वस्तुके एक-एक घमके ग्राही हैं, वे सर्वपा रूपमें तो अति दोपयुनत हैं और स्यात् रूपमें पृष्टिकारक हैं। वर्षात् सर्वपा सत्, सर्वपा एक, सर्वपा नित्य, सर्वया बन्तस्य या सर्वया असत्, सर्वपा अनेक, सर्वपा अनित्य, सर्वपा अवनतम्य रूपते जो एकान्तवादी पहा हैं वे सब दोपयुनत है, मिन्या हैं। किन्तु यदि उनके साथ 'सर्वपा' के स्थानमें स्थात् मा क्ष्याञ्चत् प्रयुनत किया आये कि स्थात् नित्य, स्थात् अनित्य आदि, तो वे सम्यक् होनेसे बस्तुके स्वरूपके पोपक होते हैं।

किन्तु इम प्रकारका स्थादाद जैन न्यायमें ही है-

"सर्वधा नियमस्यागी यथारप्टमपेक्षकः । स्यारच्च्यस्तावके न्याये नान्येपामास्मविद्विपाम् ॥"

[स्वयंभूस्तोग्र स्लो० ९०२]

सर्वेषा रुपसे कथन करनेके नियमका स्वामी और यथादृष्टको अपेक्षामें रानेवाला स्यात् राज्य आप जिन देवके ही न्यायमें है, दूसरे जो स्वयं अपना पात करनेके कारण अपने हो येरी है, उन एकान्तवादियोके न्यायमें नहीं है।

इस रहोक के पूर्वार्थमें स्मादादका स्वरूप बहे मुन्दर और सरल देवते बतलाया है। जो सर्पयाके नियमको नहीं मानता तथा जिस तत् स्माद स्पेत बस्तु प्रतीत होती हैं, अपेदाा भेदसे उसकी स्मीकार करनेवाला स्मादाद है। जेसे द्रम्य पर्या-माराक यरतु द्रम्यरूपसे निरम है और पर्यायरूपसे अनित्य है। इसी स्तीवना आगामी पद अवयन महत्त्वपूर्ण है। अनेकानवादी सबकी अनेकानतारक मानते है। तब अनेवानत महत्त्वपूर्ण है। अनेकानवादी सबकी अनेकानतारक मानते है। तब अनेवानत महीं भी है तो एकानतमाद आ जाता है। इस आपितका परिहार करते हुए स्वामी समन्तमदने नीचे सिरो अनुसार अनेवानतों अनेकानतस्य को योजना की है—

> "अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । अनेकान्तः प्रमाणाचे सदेकान्तोऽनितकयान् ॥" [स्वयंगुरतीत्र स्टो॰ १०३ ]

आपके मतमें अनेकान्त भी प्रमाण और नय दृष्टिधे अनेकान्त स्वरूप है। प्रमाणको अपेशासे अनेकान्त सिद्ध होता है और विवक्षित नयदृष्टिसे अनेकान्तमें एकान्तरूप सिद्ध होता है।

समन्तमद्रके इस कपनका विश्लेषण अकलंक्देवने अपने "तस्वार्यवातिकमं किया है। अनेकान्त और एकान्त दोनों हो सम्यक् और मिध्याके भेदसे दो प्रकारक होते हैं। प्रमाणके द्वारा निरुपित वस्तुके एकदेशको समुवित प्रहण करनेवाला समयगेकान्त है। और एक धर्मका सर्वया अवधारण करके अन्य धर्मोंका निराकरण करनेवाला मिथ्या एकान्त है। एक यस्तुमें गुवित और आगमते अविरुद्ध अनेक विरोध धर्मोंको प्रहण करनेवाला सम्यानेकान्त है तथा वस्तुको तत् अतत् आदि स्वमावते सून्य कहकर उसमें अनेक धर्मोंको निर्मा करना करनेवाला अर्थसून्य वचन-विलास मिथ्या अनेकान्त है। सम्यग् एकान्त नय कहलाता है तथा सम्यगनेकान्त प्रमाण। यदि अनेकान्त है। सम्यग् एकान्त नय कहलाता है तथा सम्यगनेकान्त प्रमाण। यदि अनेकान्त को अनेकान्त ही माना जाये और एकान्तका छोप किया लाये हो सम्यग्वकान्तको अभावमें धालादिके अभावमें चुसके अभावकी तरह एकान्तके समुदायका अनेकान्तका भी अभाव हो लायेगा। और यदि एकान्त हो माना जाये तो अविनामायी अन्य धर्मोंका लोप होनेपर प्रकृत धर्मका मी लोप होनेसे सर्वलोपका प्रसंग आता है।

स्वयम्मू स्तोत्रके अस्तिम महाबीर जिनस्तवनमं स्याद्वादको अनवद्य बतलाते हए समन्तमद्रने अपने स्तवनको पर्ण किया है—

> "अनवद्यः स्याद्वादस्तव दृष्टेष्टाविरोधतः स्याद्वादः । इतरो न स्याद्वादः सद्वितयविरोधान्मनीव्वराऽस्याद्वादः ॥"

> > [स्वयंभूस्तोत्र इलो० १३८]

हे मुनीरवर ! 'स्यात्' शब्दपूर्वक कथनको लिये हुए आपका जो स्याद्वाद है, वह निर्दोप है, क्योंकि प्रत्यक्ष और आगमादि प्रमाणोंके साथ उसका कोई विरोध नहीं है। दूसरा जो 'स्यात्' बाब्दपूर्वक कथनसे रहित सर्वया एकान्तवाद है, वह निर्दोप नहीं है क्योंकि वह प्रत्यक्ष और आगमादि प्रमाणोंसे विरुद्ध है।

इस प्रकार समन्तभद्रने अपने स्तुतिपरक दार्शनिक प्रकरणोंके द्वारा स्याद्वाद-का संस्थापन, विवेचन और संबर्धन किया। और इस तरह वे स्याद्वादके जनक कहनाये।

आचार्य सिद्धतेनकी कृतियोंमें सन्मतितक विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसकी मापा प्राकृत है। यह तीन काण्डोंमें विभवत है। इसमें एक सी छ्यासठ पद्य है। पहले

१. तत्त्वार्थवातिक १।६।७।

फाण्डको नय काण्ड नाम दिया है। इसमें प्रत्यकारते मुवग रूपसे नमवाद और सप्त-भंगीबादकी चर्चा की है। प्रयम उन्होंने अनेकान्तदृष्टिकी आधारमूत सामान्यपाही द्रव्यास्त्रिक और विशेषप्राही पर्यायास्त्रिक दृष्टिका प्रयक्तरण करके उनमें नयोंका विभाग किया है। तस्त्रार्थमूत्र (१-३३) में नय सात बतलाये है। किन्तु विद-सेनने सात नयोंको छहमें संकल्ति किया है। उनका मन्तव्य है कि नेगम कोई स्वतन्त्र नय नहीं है, संग्रहसे एकम्भूतनय तक छह नय हो स्वतन्त्र है। गयनिक्षण-में यह उनको अपनी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि इध्यायिक नयकी मर्यादा ग्रह्मसूत्र नय तक थी। सिद्धसेनने उसे व्यवहार नय तक ही रसा। उनका कहना है कि ज्ञद्मुमूत्रसे छेकर सभी नय पर्यायास्त्रिक नयकी मर्यादामें आते हैं।

नपवादकी चर्चामें सिद्धतेनने मुद्द तीन बातें कही है-दोनों मूल नयोंका सम्बन्ध, वस्तुके सदापका दोनों नयोंके हारा पूपकरण और दो नयोंमें ही उग्रणी पूर्णता, किसी एक ही नयके स्वीकारमें बन्ध मोदाकी अनुपर्वत्त । नयके कपनके बाद सिद्धतेनने सप्तमंगीवादकी चर्चा करके उसकी संयोजना मूल दो नयोंमें की है। उन्होंने स्वंजन तथा अर्थ पर्यायकी स्तष्ट चर्चा करके उसमें स्वन्धांभीका नियोजन किया है। उन्होंने स्वंजन तथा अर्थ पर्यायकी स्तष्ट चर्चा क्रियमें यह चर्चा दृष्टिगोचर महीं होती।

दूषरे काण्डमें ज्ञान और दर्शनको भीमांना है। दवेताम्बरीय आगम साहित्यमें केवलज्ञान और केवलदर्शनको उत्पत्ति कमते मानी गयी है। और दिगम्बर परम्परामें दन दोनोंको उत्तिति युगपत् मानी गयी है। इन दोनों मतोंके सामने गिर्वतेनने सर्फके बरूपर अनेदबादकी स्थापना को। उसकी स्थापना करते हुए उन्होंने कहा-

> "मजवरत्ववाणंतो जाजस्स य दिसमणस्म य विसेसो । केयङजार्ज पुण दंसम ति जामं तिय समार्ण ॥" [सम्मतिक मा॰ २।१३]

ज्ञान और दर्शनका कारुभेद मनःपर्ययज्ञान तक है। परन्तु केवराजानके विषयमें दर्शन और ज्ञान ये दोनों समान है अर्थात् एक है।

इन कनेदबादपर काषार्य कुरदकुरके द्वारा नियमगारमें निरमय दृष्टिंगे की गयो जान-दर्शन विषयक पुर्वाका प्रमाव परिलक्षिण होता है।

सनेकाल दृष्टिने शेवतरत कैसा होना बाहिए, हमनी वर्षा प्रधान न्यते सीसरे बाण्डमें है। जैने सम्पन्नमन्ते भाष्त्रमीमांगामे सल्यामीके प्रवामने प्रमंतने सन्नक्षमन्, हैत-बहेत, एक्टर-पुचक्त, निरमत-सनिरसक, देव-पुरवार्ष आदि अनेक वादोंकी चर्ची करके अन्तम अनेकान्त दृष्टिसे अपना मन्तव्य स्थापित किया है उसी प्रकार सिद्धतेनने भी सामान्यवाद, विदोपवाद, अस्तित्ववाद, नास्तित्ववाद, नास्तित्ववाद, आत्मस्वरूपवाद, इच्च और गुणका भेदाभेदवाद, तकं और आगम्भवाद, कार्म और कारणका भेदाभेदवाद, काल आदि पाँच कारणवाद, आत्माके विपयमें नास्तित्व आदि छह और अस्तित्व आदि छह वाद, इत्यादि अनेक विपयमें का निरूपण करते हुए उनके गुणन्दोप बतलाये हैं। और एकान्तवादकी पराजेयता और अनेकान्तवादकी वजेयता सुचित की है।

इस काण्डमें सिद्धसेनने पूर्यायायिक नयकी भौति गुणायिक नयको भिन्न माननेकी जो चर्चा उठायो है (३,८-१५) वह उनके पहलेके साहित्यमे दृष्टिगोचर नहीं होती। अकर्लकदेवने सत्वार्यवातिकमें और विद्यानव्यने सत्वार्यवलोक्तवार्तिक-में भी उस चर्चाको उठाया है, जो अवस्य हो सन्मित्तिककी देन है।

इसी काण्डमें नयबादकी चर्चा करते हुए कहा है कि 'जितने वचनोंके मार्ग है, उतने ही नमबाद है, और जितने नयबाद हैं, उतने ही परसमय हैं।' इस सरह जब प्रत्येक परसमय नयबाद है, तो किस नयमें किस परसमयका समावेश होता है, यह शंका होना स्वाभाविक है। उसके समाधानके लिए सिद्धकेनने कहा है कि जो सांस्परशंन है, वह द्रव्यास्तिकका वक्तव्य है, और बौद दर्शन परिशुद्ध पर्मापायिक नयका विकल्प है तथा कणादने यद्यपि दोनों नयोंसे लपने दर्शनकी प्ररूपणा की है, फिर भी वह प्रमाण नहीं हैं; वयोंकि दोनों नयोंसे द्वारा सापेक्ष कथन न करके निरिश्त कथन किया गया है। (गा० ३,४७-४९)। इस तरह दर्शनोंकी नयबादमें योजना की है। और अन्तमें जिनवचनकी मिथ्या दर्शनोंका समूह रूप बदलाया है। इस तरह सिद्धतेनने भी सन्मतितकंके द्वारा ब्रनेकानत दृष्टिके फिलतवाद सन्तमंगी और नयोंका निरुषण करके जैनन्यायको दृष्टिको परिषुष्ट किया।

सन्मति तर्कके अविरिक्त बाईस बत्तीसियोंको भी सिद्धसेनको कृति माना जाता है। यद्यपि इसमें विवाद भी है। इन्होंमें एक न्यामावतार भी है। जैन न्यायकी दृष्टिये वह महस्वपूर्ण है। आवार्ष समन्तमद्रने तो केवल न्याय दावका प्रयोग करके उसे स्पाद्धावके साथ संयुक्त किया था, किन्तु सिद्धसेनने न्यायावतारकी रचना करके जैन दर्शनमें उसका अवतरण ही कर दिया। न्यायावतारकी रचना करके जन्द संनमें उसका अवतरण ही विस्तारसे चर्चा की है और जैन दृष्टिसे एक सन्तमें परायितृमानको ही विस्तारसे चर्चा की है और जैन दृष्टिसे पता, साध्य, हेतु, दृष्टान्त, हेत्वामास आविके लक्षण दिये है। आवार्य समन्तमद्रने स्वरायमासक झानको प्रमाण कहा था, किन्तु न्यायावतारमें उसमें 'बाधिवर्जित' पद जोड़ दिया गया है—

"प्रमाणं स्वपरामासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्" प्रस्वक्षं च परोक्षं च द्विधा मेयविनिश्चवात् ॥१॥

अर्थात् स्व और परको जाननेवाले बाधारहित झानको प्रमाण कहते हैं। प्रमेयके दो प्रकार होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका है—एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोज ।

नीचे लिखा स्लोक फुमारिलकर्तृक माना जाता है— "तन्नापूर्यार्यविद्यानं निश्चितं याभवजितम् । अदुष्टकारणारस्यं प्रमाणं लोकसम्मतम् ॥"

इसमें भी 'बाधवर्जित' पद आणा है। पं॰ सुपलालजी ने प्रमाणमीमांसाके अपने भाषा टिप्पण (पृ० ५१ ) में लिखा है—'शिद्धशेन दिवाकरकी कृति रूपसे माने जानेवाले न्यायावतारमें जैन परम्परानुसारी प्रमाणलक्षणमें औ 'बाघविवजित' पद है वह अक्षपादके ( न्याय सू० १-१-४ ) प्रत्यक्ष छक्षणगत अव्यभिचारी पदका प्रतिबिन्द है या कुमारिलकर्तृक समझे जानेवाले 'तत्रापूर्वार्ष-विज्ञानं प्रमाणं बाधवजितम् लक्षणगत 'वाधवजित' पदकी अनुकृति है या धर्म-कीर्तीय (न्यायवि० १.४) अञ्चान्त पदका रूपान्तर है या स्वयं दिवाकरका मौलिक उद्मायन है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस तरह पण्डितजीने उते विचा-रणीय प्रस्त कहकर छोड़ दिया है। किन्तु आगे न्यायायतारकी कारिका ५ और ६ में बनुमान और प्रत्यक्षके सक्षणमें 'अधान्त' पद है जो स्पष्ट ही पर्गकीतिके प्रत्यक्षके लक्षण "प्रत्यक्षं कल्पनापोडमभ्रान्तम्" (न्या० वि०४) का पर्वा प्रतीत हीता है। इन सरपको स्वोकार करते हुए भी पन्टितजो शामद इमीलिए अस्वीकार करते हैं कि सन्मतितर्वके कर्ता सिद्धगेन दिवाकर धर्मकीर्तिसे पहुछे हुए है भीर न्यायावतारको उन्होंकी कृति माना जाता है। यह लिखते हैं 'पर्मकीतिके समग्र हेतुबिन्दुको बुलनाको जासके ऐसी सिद्धानको कोई पृति इस समय हमारे सामने नहीं है परन्तु उनके न्यायबिन्दुके साथ आतन्त तुष्टना की जा सके ऐसी एक कृति सी मीमान्यसे बनी है और वह है न्याया बतार। न्यायिक्टुमें प्रमान सामान्वको चर्चा होनेपर भी उसमें धनुमानको और ग्राम करके परार्प मनुमानकी ही चर्चा मुख्य और विस्तारते हैं। ग्यायावतारमें मी बही बस्यु है।

ग्यामिन्दु और भाषावतारमें जो बस्तुमाम्य है, वह ऐवा नहीं है कि वत-परमें फेवल इतना ही अनुमान क्या जा तके कि दोनींके सामने अमुक अहरन परम्परा भी। वस्तुमाम्यके साथ सम्हतान्य भी तो उन्तेमनीय है। म्यायाव-तारको उन्ते प्रमा कारिकाके उसस्पर्यको पहुते हो धमेडीनिकी प्रमायमानिकके शब्द "मानं द्विधिधं मेयद्वैधिष्यात्।" (प्र० वा० २।१) का वहात् समरण होता है। तथा छठो कारिकाके पूर्वाधं "न प्रत्यक्षमपि आन्तं प्रमाणत्विव-निश्चयात्" को देशते ही धर्मकीतिके प्रमाणविनित्वय नामक ग्रन्थकी स्मृति स्वजावतः हो बाती है। अतः धर्मकीतिके न्यायविष्टुके साथके सान्य तथा प्रमाणके लक्षणमें बागत बाधविज्ञत पदसे तथा अन्य भी कुछ संकेतीसे न्यायावतार धर्मकीति और कुमारिकके पदचात् रचा गया प्रतीत होता है और इसिलिए यह चन सिद्धतेनको कृति नहीं हो सकता, जो पुच्चपाद देवनन्दिके पूर्ववर्ती हैं।

न्यायायतार आचार्य समन्तमदको कृतियोका भी ऋणो है। इसकी आठवीं कारिकाम साध्य प्रमाणका छराण इस प्रकार किया है—

> "दृष्टेशस्याद्वताद्वाक्यात् परमार्धामिधायिनः । तत्त्वप्राहितयोत्पननं मानं शाद्यं प्रकीर्तितम् ॥८॥"

इसोके परचात् शास्त्रका लक्षण किया है—

"आप्तोपशमनुस्लंध्यमद्दष्टेष्टविशोधकम् । तस्वोपदेशकृत्सार्वे शास्त्रं काषभघटनम् ॥"

[ रलकरण्ड श्रावकाचार ३लोक ९ ]

पहली कारिकाके 'दुष्टेष्टाव्याहताद्वावयात्' तथा 'तत्त्वग्राहि' यद और दूसरी कारिकाके 'वदुष्टेष्टावरोधकम्' और 'तत्त्वापदेशकृत्' यद समानार्थक हैं। 'परमाधाभिधादिनः आस्त्रोध्यम्' में भी विष्य-प्रतिविष्य माथ हैं। दूसरी कारिका समन्त्रभद्रकृत रत्त्वरण्डप्रायकाचार को है। उसमें देव गुष शास्त्रका लक्षण करते हुए सास्त्रके लक्षणके रूपमें उचत कारिका है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायावतारको आठवी कारिका उसीके आधारपर रची गयी है और प्रमाण रूपसे नींबी कारिका उपस्थित को गयी है। अन्यया साध्य प्रमाणका लक्षण कहकर घास्त्रका लक्षण कहकें कोई तक नहीं है।

इसी ह्रितरह न्यायावतारको कारिका २८ पर भी समन्तमद्रके बाध्वमीमांसाकी कारिका १०२ की छाया प्रवीत होती है। फिर भी यह सम्भव है कि जैन परम्पराभें न्यायका अवतरण करनेका श्रेय इसी ग्रन्थको हो जैसा कि इसके नामसे व्यवत होता है।

आचार्य क्षीदत्त—प्रकलंकदेवने अपने तत्त्वार्यवातिक (१-१३-१) में इति शब्दका अर्थ शब्दप्रादुर्भाव करते हुए 'श्रीदत्तम् इति, सिद्धसेनमिति' वदाहरण दिया है। जितते प्रकट होता है कि सिद्धतेनसे सम्भवतया पहले श्रीदत्त नामके कोई आचार्य हुए हैं। स्वामी विद्यानन्दने अपने सत्त्वार्यस्लोकवार्तिक (पृ० २८० ) में श्रोदर्तको ६३ वादियोंका जेता बतलाते हुए उनके जस्पेनिर्णय नामक ग्रन्थका निर्देश किया है—

> "द्विमकारं जगी जल्मं तरदमातिमगोचरम् । त्रिपऐर्वाहिनां जेवा श्रीहत्तो जलानिर्वेषे ॥१८॥"

व्यापाद गीतमके त्यायमूचमं जिन सोलह पदाधीके तत्वज्ञानते मोरा माना गया है उनमें याद, जल्प और वितण्डा भी हैं। बादी और प्रतिवादीके मध्यमें भो साहा होता है उसे बाद कहते हैं। जल्द और वितण्डा भी उसीके प्रकार है, जो नीवाधिकोंकी दृष्टिन कुछ नेदको लिये हुए हैं। धीदल धावाधिन उनमेंनी जरपात निर्णय करमेंके लिए जल्पनिर्णय नामक गन्य रचा था। धोदल बर्ट प्रकारक प्रतिवादी थे। उन्होंने बादमें नेसक बाद्यास्त्रकर पन्य-रचना करते हुए उन्होंने वादमें उसका प्रवासक्त्रकर पन्य-रचना करते हुए उन्होंने वादमें उपयोगी हेतु, हैत्वाभाव बादिको चर्चा न की हो, ऐवा सम्मय प्रतीत नहीं होता। हिन्तु उनको यह महत्त्वपूर्ण रचना थान अनुमनम है इस लिए उतके सम्वन्यमें कुछ बहुना सक्त नहीं हैं। किन्तु आवार्य विचानन्यके सम्मय उसका प्रन्य बदस्य यतमान प्रतीत होता है। बीदल अवल्लकदेवरी यहले हुए हैं, यह तो तत्वधार्यनिर्मित को जनके नामोल्डेस होते पहले हुए हों। वो मुण्ड हो निन्यु इतना निरिच्य प्रतीत होता है कि जनन्यायके निर्माणमें जनको भी हुए हो किन्यु इतना निरिच्य प्रतीत होता है कि जनन्यायके निर्माणमें जनको भी हैत अस्वरन रही है।

स्त्रामी पात्रकेसरी—जिनतेनावार्यने (विक्रमको मध्यी हातो) अपने महा-पुराचके प्रारम्भमें पात्रकेनरी नामके एक आपार्यका स्मरण किया है। तथा व्यवचरेहणीलाके षट्टिनिरवर्यन्यर शंक्ति एक विक्रा हैल्सा हैल्स

"महिमा स पात्रदेसरिपुरी: परं भववि यस्य मक्त्यासीय् । पद्मावको सहाया त्रिङ्गणकदर्यनं बर्तुम् ॥"

रै काने महापुरायके मारमार्थ कावार्य किततेन है सिट्सेन कीट समान्य के परमाय भीरपारी नमत्वार वरते हुए महारिक्सी नकीका भेरन करनेमें निद्दे तुरव वजतामा है। वया—'कोरपाय नमान्य में तरायीरीमामूनेत । काटीसान्ति येत मनादीमानने रने ॥वधानमान वर्षे।

१. केरहित संकृत्राह १,९० १०६।

उस पातकेसरी गुरको उस्कृष्ट महिमा है, जिसको मबितसे पद्मावती देवो विकटाण कंदर्यन गरनेके लिए सहायक हुई थी।

बौद बार्चिनक हेतुका स्टाल बैहन्य मानते हैं। ब्राचार्य वसुवन्युने भी बैहन्यन् का निर्देश किया है, किन्तु उसका विकास करनेका श्रेय दिइनागको है। इसीसे वायस्पति मिश्रने उसे दिइनागको स्वात कहा है। बौद्ध दार्शनिकॉके इसी बैहन्य या निल्डाणका करपेन (राण्डन) करनेके लिए वात्रकेसरी स्वामीने विल्डाण करपेन नामके बास्त्रको रचना की थी। अतः वावकेसरी दिइनाग (ईसाकी पौचवी राताको) के परवात होने चाहिए। त्रिल्हाणका करपेन करनेन वाल उनका निम्नलिशित रलोग प्रसिद्ध है—

"अन्यथानुपपद्गरवं यत्र तत्र त्रयेण किम् ।

नान्यथानुषपत्तत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥"

बीढ शाहितक सानत्रशित (विक्रमकी आठवीं सताब्दी) ने अपने तत्त्व संग्रहमें अनुमान परीक्षा नामक प्रकरणमें पापस्वामीके मतको आछोषना करते हुए कुछ कारिकाएँ पूर्वपद्य रूपछे दी हैं उनमें उनत रूलोक भी है। उसकी क्रमिक संख्या १६६९ है। उनत रूलोक अकलंकदेवके न्यायविनिश्चयके अनुमान प्रस्ताव नामक द्वितीय परिस्केटमें भी आहा है। न्यायविनिश्चयके टीकाकार वादिराजमूरिने हुस रूलोककी उत्यानिकामें लिखा है—

"तदेवं पक्षधमेश्वादिकमन्तरेणापि अन्यधानुष्पत्तियन्तेन हेतोगेभेकृत्वं तत्र धत्र स्थाने प्रतिपाद्यः स्नावत्तीमन्त्रपत्त्वामितीधंकरदेवसभवसरणाद् गण-धरदेवप्रसादाषादितं देश्या पद्मावत्या बदानीय पात्रकेसरिस्वामिने समर्पितम-न्यमानुष्पत्तिवानिकं तदाह—।"

'उन्त प्रकारसे प्रायमीत्व बादिके बिना भी अन्यमानुप्पत्तिके बलसे उस-उस स्पानमें हेतुको गमक बतलाकर, भगवान् सीमन्वर स्वामीके समवसरणसे गणवर देवके प्रसादसे प्राप्त करके पदावितीने जी वार्तिक पायकेसरो स्वामीको अपित किया पा उसे कहते हैं'।

अकलंक्डरेवने अपने सिद्धिविनिश्चयके हेतुलक्षणिस्टि नामक छठे अस्तावके प्रयम पद्यके द्वितीय चरणमें लिखा है— "प्रायी नाटमरूं प्रयोद्ध मराजीई पदं स्वामिनः ।" इसके 'अमलालीढं पदं स्वामिनः'का व्याख्यान करते द्वुए टीकाकार अनत्तवीयने लिखा है—

"अग्राह—अमलालीबम् अमलैः गणधरप्रश्वतिमिः आलीबम् आस्वा-दितम् ।'''कस्य तत् ? इरयन्नाह—स्वामिनः वात्रकेसरिण इत्येके । कुत एतत् .? तेन तद्विपयत्रिकक्षणकदथनम् उत्तरमाप्यं यतः कृतमिति चेत् ; नन्वयं सीमन्धरमहारकस्य अञ्चेपार्धसासास्त्रात्तिः तीर्यकास्य स्यात् तेन हि प्रयमं 'अन्यधानुपपत्रस्य यत्र तत्र प्रयोग किस्। मान्यधानुपपत्रस्य यत्र तत्र प्रयोग किस्' इत्येतत् कृतम् । कथामदमयगम्यते चेत् ? पात्रकेसरिणा त्रिलक्षणकद्यमं कृत-मिति कथमयगम्यते इति समानम् । आचार्यप्रसिद्धः इत्यादि समानमुमयत्र । कथा च महती सुनमिद्धा।" (सि॰ वि०, प्र० ३०१-३०१)।

द्द्रस व्यादमारे जात होता है कि 'पद' शब्दसे टीकाकारने अन्ययानुपपप्रस आदि क्लोकको यहण क्या है और उसके विरोधण 'अमलालीड' का अर्थ गणपरीके द्वारा आस्वादित किया है । द्वाया 'स्वामितः' शब्दके अर्थके सम्ययमें उत्तर-प्रस्मुत्तर देते हुए लिया है—'स्वामी राव्दके कोई-कोई पात्रकेसरीका यहण करते हैं । उतका कहना है कि पात्रकेसरीने त्रिलशण कर्यंग नामक उत्तरमाध्यकी रचना को भी और यह हेतुलसण उसी प्रमच्या है । यदि ऐसा है तो दश हेतुल्या को प्राप्त हो में से हैं ने दश हेतुलसण उसी प्रमच्या है । यदि एसा है तो दश हेतुल्या हो प्रमच्या ने स्वामित्र प्रस्ति पहले उर्द्रिते ही 'क्यायानुपप्रसद' आदि सावसकी रचना को भी । यदि बहा जाये कि इसके जाननेमें पया साधन है तो पात्रकेसरीने त्रिलश्चित्र हो । मार्थिय हो । प्रसिद्ध हो । उसल दिन से मार्थिय हो । प्रसिद्ध हो । स्वामित्र हो । प्रसिद्ध हो । स्वामित्र हो । स्वामि

उनत चर्चित स्पष्ट है कि पात्रकेशरी स्वामीने विद्यानकर्यन नामक प्रत्य था। और यह उन्य अनुमान प्रमानकी चर्चित उपस्य मा। और यह उन्य अनुमान प्रमानकी चर्चित उपस्य मा। और यह उन्य अनुमान प्रमानकी चर्चित उपस्य मा। और योज दार्गिनक शान्तरिश्वतके गामक उपस्य जिल्ला मार्गित उर्हे करके उननी मार्गितना की है। अन्य उन्हें के मार्गितिक पूर्वतमकालीन थे। स्वाः उन्हें नि नी उन्न ग्रामको अवस्य देशा होगा। यह बात सिडिशिनिस्वयक उनत स्लोकमं मार्गित अमार्गित के प्रमानको अपस्य देशा होगा। यह बात सिडिशिनिस्वयक उनत स्लोकमं मार्गित अमार्गित समार्गित स्वामका उपस्य सामक अन्य स्वामक्ति मृद्य अंग हिनु आदिक स्वामका उपस्य आदि अवस्य हो पात्रस्थामिक सिक्स है। स्वेतामका प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान स्वामक स

"अन्ययेश्वादिना पात्रश्वासितमाशङ्कते-नान्यपातुरशयात्र" (सम्मति री॰ १० १६०)। तदुक्तं पात्रश्वासिना-अन्यपातुरपञ्चात्रे।" (श्वा॰ शता॰, १० १६)।

मल्लवादी और सुमति—श्रो मह दोने विद्वतेनके ग्रन्थ सन्मति तर्क-पर टोका लिली थो, ऐसा निर्देश आचार्य हैरिशद्रने किया है। श्री मल्लवादी-द्वारा रचित ग्रन्थोंमें से एक मात्र नवचक्र ग्रन्थ उपलब्ध है। वह मी मूल स्पर्म नहीं, किन्तु उधपर विहसूरि गणि रचित (विक्रमको छठो, सातवीं शताब्दी) टीका मिलती है।

बोढ दार्चीनक पान्तरशित ( विक्रमको बाठवीं दाती ) ने बपने तत्त्वसंग्रहके अन्तर्गत स्वादाद परीक्षा (कारिका १९६२ आदि ) और बहिरर्थपरीक्षा (कारिका १९६० आदि ) में सुमित नामक दिगम्दराचार्यके मतको बालोचना की है। उसी सुमितिने एक्सेनके सम्मित तर्कपर विवृत्ति लिखी थी, ऐसा स्पष्ट उत्तरेख मिलता है। यह उत्तरेख वादिराजसूरिक पादनेगिष वरिष्ठके प्रारम्भमें है और अवगवेतगोलको मिलत्येण प्रवास्तिमें उन्हें सुमित सध्वकका रचियात कहा है। सुमितिका दूसरा नाम सम्मित मी था। इनको कोई कृति उपलब्ध नहीं है। जैन स्वायके विकासमें इन दोनों टोकाकारोंका योग अवश्य ही रहा है, पर बया, कितना रही, यह वतलानेका कोई साधन नहीं है।

इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्दके परवात् आचार्य सुमति तक जैनपरम्परामें जो दार्घनिक तत्वज्ञानो हुए उन्होंने प्रमाणको रूपरेखा आगिमक दीलोसे निर्वारित करते हुए अनेकान्तवाद या स्याद्वाद और उसके फिल्तार्थ सप्तभंगीवाद और नय-वादके स्यापन और विवेचनको और ही मुख्य रूपसे घ्यान दिया। और इस तरह जैनदर्धनको अनेकान्त दर्धनके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया। इसका मुख्य थेय आचार्य समन्तभद्रको है, उन्होंने उक्त विषयोंके सम्यन्धमें इतना विवेचन किया कि उसके प्रवात् उसमें कोई एकदम नयी चर्चा प्रविष्ट नहीं ही सकी। ग्यायाव-तार-जैस जैन न्यायकी व्यवस्थाको दर्धानेवाला एक-आध प्रन्य रूप जानेपर भी इस युगानें जैन न्यायकी न तो न्यायसाहरके रूपमें पूरी व्यवस्था हुई और न उस-विपयक साहित्यका ही निर्माण हुआ। यथापि न्याय शास्त्रके एक-एक अंगरे सम्बद्ध जल्पनिर्णय और त्रिलक्षणक दर्धन-जैसे प्रन्य देव यये और जनवे जैन न्यायकी पूर्व मूमिकाका निर्माण हुआ। व्यवस्था के स्थाय प्रवेश और प्रमाण समुच्यय-जैसे तथा धर्मकीतिक न्यायवित्व-जैसे प्रन्य नहीं रूप यो और त्र जैन न्यायकी पूर्व मूमिकाका निर्माण हुआ। विवादित-जैसे प्रन्य नहीं रूप यो और तथा प्रमुच्यय-जैसे तथा धर्मकीतिक न्यायवित्व-जैसे प्रन्य नहीं रूप यो और न जैन न्यायकी पूर्व मुमिकाका निर्माण हुआ। हिस्ति हो सकी।

¥

उक्तं च वादिमुख्येन श्रोमल्लवादिना सम्मती—मनेकान्तजयपताका पृ० ४७ ।

२. 'नमः सन्मतये तरमे भववूमनिषातिनाम् । सन्मतिविवृता येन सुख्यामप्रवेशिनी ॥'

२. 'धुमतिवेशममुं रहतं थेन वः धुमतिसप्तकमाप्ततया कृतम् । परिद्वापदतस्त्रपदार्थिनां सुमतिकोटिश्वितिभवातिद्व ॥ जै॰ शि॰ सं॰, माग १, ९० १०३ ।

भट्ट अफलंक--जैन न्यायकी इस स्थितिम जैनपरम्परागे बकलंक जैसे भैन न्यायी प्रस्थापक आचार्यका जन्म हुआ । उन्होंने ग्रीचा कि जैतपरम्पराके सभी तहवींका निरूपण ताकिक रौठीसे संस्कृत भाषामें वैसा हो होना चाहिए बैना ब्राह्मण और बीदपरम्परामें बहुत पहुले हो चुका है । इस विनारसे प्रेरित होकर उन्होंने इतर दर्शनोंका विशेषत्वा बीद दर्शनका अध्ययन करनेका संस्ट्र किया और आभीयन प्रह्मवर्षका प्रत लेकर विद्याच्यपनमें जुट गये । वह समय भारतीय दर्शनका मध्याह्य याल था । बौद्ध-परम्परामें दिङ्नागके परवात् धर्मकीर्ति-वैष्ठे अपर तार्निकोसी तृती बोलतो यो तो ब्राह्मणपरम्परामें कुमारिल-जैसे उद्गट विद्वानीं के गर्जनकी प्रतिष्वति मन्द नहीं हुई थी । दोनों ही महाविद्वानींने अपनी-अपनी कृतियों में जैनपरमाराके मन्त्रव्योंकी खिल्ली सहायी थी और समन्तमद-जैसे ताहिकका सण्डन किया या । उस सबको पढकर बक्लेक देवने न्याय प्रमाण-विष-यक अनेक प्रकरण रचे जिनमें दिइनाग और धर्मकोति-जैसे बौदासारिकोंकी और उद्योतकर, भर्तुहरि, कुमारिल-बैसे ब्राह्मण तार्किकोंकी उप्तिववांका निरमन करते हुए जैन मन्दर्भोंकी स्थापना वार्किक दौलीने की है। श्री एँ० गुवलासमीके दारदींवें 'अक्टोंकने न्याय प्रमाण शास्त्रका जीनपरमारामें जो प्राथमिक निर्मान किया, जो परिभाषाएँ, जो सदाल य परीक्षण किया, जो प्रमाण, प्रमेय आदिका वर्गीकरण किया और परार्वानुमान तथा बाद, कथा आदि परमन प्रशिद्ध वस्तुमोंके मस्बन्धमें जो जैन प्रणाली स्थिर की, संक्षेत्रमें अवतकमें बैन परस्पराम गरी, पर अन्य परभ्यसओमें प्रतिद्ध ऐसे तक शास्त्रके अनेक पदार्थीको जैन दृष्टिने जैन परम्परामें को सारमीमाय किया तथा बागमिनद अपने मन्त्रमोंको जिस तरह दार्शनिकोके सामने रखने योग्य बनाया, बहु सब छोडेन्छोडे प्रन्योंने विधनान चनके असापारण व्यक्तित्वका सवा म्याय प्रमाण स्थापना गगका चीतक है ।

भवनं न्यामध्विद्वयके प्रारम्भमें श्रद्धकं देवने किया है— पालानं हिन्दामिनामिनमहारापैः पुरोगाविनैः माहाप्यापमतः स्वयं कविष्ठात् प्रापे गुनदेविमिः । स्यापीऽयं महिन्तिगृतः क्यमदि प्रशास्य गेनीयवे सम्पान्यकाशवैषैपीभशार्धः स्वयानुकारापीः ॥

बन्दायहे इस्तृत शत अनोहे पूर्वीतान्ति पापने रहनमे पुगरिपी एकान्य-बाहिशीने स्पापनापको मन्त्रि कर दिना है। करताबुद्धिने प्रेरित होकर हम जग

र, रहिन और निन्दल, प्रत्य स्थर ।

मितन किये गये न्यायको सम्यक्षान-रूपी जलते किसी तरह प्रशालित करके निर्मल् करते हैं।

न्यायसाहनका दूसरा नाम प्रमाणसाहन्य है। बतः सबसे प्रथम अकलंक देवने जैन आगिमक प्रमाणपदितको प्रचित्तत ताकिक पद्धितिक अनुरूप व्यवस्थित किया। जैन आगिमक पद्धितिमे प्रमाणके दो मूल भेद है—प्रत्यक्ष और परोक्ष । इन्द्रिय और मन आदिको सहायताके विना जो ज्ञान आत्मासे होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो ज्ञान उनकी सहायतासे होता है उसे परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष कहते हैं। किन्तु केवलज्ञान भिदायों के जानते हैं, इसिलए उन्हें विकल प्रत्यक कहते हैं। किन्तु केवलज्ञान त्रिकाल और प्रत्येक कहते हैं। किन्तु केवलज्ञान त्रिकाल और प्रत्येक कहते हैं। किन्तु केवलज्ञान त्रिकाल के प्रत्येक प्रत्यक्ष कहते हैं। किन्तु केवलज्ञान त्रिकाल के प्रत्येक कहते हैं। किन्तु केवलज्ञान त्रिकाल के प्रत्येक कहते हैं। किन्तु केवलज्ञान त्रिकाल के प्रत्येक का प्रत्येक को प्रत्येक का कहते हैं। किन्तु का हो हम के प्रत्येक को प्रत्येक को प्रत्येक को प्रत्येक को किन्तान का किन्तान के स्वान के सहस्त्य और मनको सहस्त्य होनेवाल विविद्य ज्ञानको धृतज्ञान कहते हैं। जैनवमंग का को किन्तान कहते हैं। जैनवमंग कहते हैं। अन्यस्त्र केवलिकाल कहते हैं। जैनवमंग कहते हैं । जैनवमंग का को किन्तान का किन्तान का

र. 'सएणा सदी मदी चिंता चेदि ॥४१॥—पट् सं०, पु० १३, १० २४४ ।

नहीं या तथा जैनदर्शनमें अनुमान आदि नाम प्रचष्टित नहीं ये। ग्यागयतारमें यद्यपि प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंके साथ अनुमान और दाश्द्रप्रमाणका भी सक्षण कहा है, किन्तु ये क्लिके भेद हैं, इस विषयमें प्रष्ट नहीं कहा गया है।

दूसरे, सब दर्शनोंने इन्द्रियजन्य शानको प्रत्यक्ष कहा है, जब कि जैनापर्म उसे परोडा कहता है। अतः दार्शनिकोवे धोचमें प्रमाणविषयक चर्चा छिड्नेपर जैनोंको विधित्र स्थितिका होना स्वाभाविक था । अकलंक देवने यही बृद्धिमानीपे प्रमाणविषयक सब गुरियमोंको सदाके लिए इस खुबीसे सुलग्नामा कि उससे प्राचीन परम्पराका भी घात नहीं हुआ और दार्वनिक क्षेत्रको सब कठिनाइमाँ भी सुमक्ष गर्यो । चन्होंने तत्वार्य सूत्रके 'तत्त्रमाणे' सूत्रको बादर्य मानकर प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद तो पूर्वयत् ही मान्य किये; किन्तु प्रस्थक्षके विकासप्रका और सकलप्रत्यक्ष भेदोंके स्थानमें सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और मस्य प्रत्यक्ष भेद किये। खमा इन्द्रिय और मनको सहायतासे होनेवाले मतिशानको सांध्यवहारिक प्रश्यक्ष नाम देकर प्रत्यक्षके अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया। इस परिवर्तनसे प्राचीन परम्पराको भी द्याति नहीं पहुँची और विपक्षियोंको भी क्षोद-क्षेम करनेका स्थान नहीं रहा। वयोंकि प्राचीन परम्परा इत्द्रिय सापेश शानको परोक्ष कहती यो और अस्य दार्शनिक उमे प्रत्यक्ष करते थे। किन्तु उछे छोग्यवहारिक प्रत्यक्ष माम दे देनेसे मूल आगणिक दृष्टिका भी चात नहीं हुत्रा क्योंकि गांध्यतहारिकवा अर्थ होता है-पारमाधिक नहीं, अर्थात ब्यावहारिक रूपसे इन्द्रियमान प्रत्यम है, पर-मार्पसे तो वह परोक्ष ही है। तथा विपक्षी दार्शनिकोंको भी उसने सन्तीय ही गमा । असन्तोष मा उसके परोक्ष मामसे, सांस्यवहारिक प्रत्यश नाम दे देनेसे वह समाध्य हो गया ।

परसादेश कावको प्रायसको प्रतिप्रमे छाँग्मिलत कर केनेवर प्रश्नाको -परिभावाम परिवर्धन करना आवश्यक हो गया। अतः पुरानी आगनिक परिभावाके, स्थानमें गींशन्त और हाष्ट्र परिभाषा निर्धारित की गयो। स्यष्ट शानको प्रायस -कर्ते हैं।

मतिको नांग्रावहारिक प्रत्या मान केतंत्र उनके सहयोगी स्मृति, संग्राह विन्ता भीर समितिबोध जान भी सांग्यवहारिक प्रत्यक्षमें मस्मितित कर निर्वे गये । किन्तु इन गहरोगी जानोमें मनती प्रचानता होनेके बारण गांग्यवहारिक प्रत्यक्षि

रः भिन्दः विरादं वार्तः ग्रान्तगुंच्यसारकः। वरोधं रेपन्तिमानं प्रणयः र्याः संगतः।पाः । —गर्भावस्य ।

दो भेद किये गये एक इन्द्रिय प्रत्यक्ष और दूसरा अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष । इन्द्रिय प्रत्यक्षमें मितको गमित किया गया और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षमें स्मृति आदिको ।

मित स्मृति आदि प्रमाणोंको सांग्यवहारिक प्रराग्य बतलाते हुए अकलंकदेवते लिखा है कि मित आदि तभीतक सांग्यवहारिक प्रस्थता जनमें बाहद-योजना सापेश होनेवर वे वरोश हो बहे जायेंगे। और उस अवस्थामें के जाती। घटरयोजना सापेश होनेवर वे वरोश हो बहे जायेंगे। और उस अवस्थामें के खूतश्रमाणके भेद होंगे। इस मन्तव्यक्षे प्रमाणोंको दिशामें एक नया प्रकाश है और उसके उजालेमें कई रहस्य स्पष्ट होते हैं। अतः उनके स्पष्टीकरणके लिए ऐतिहासिक वर्षवेशण करना आवश्यक है।

गीतमने अपने न्यायसूत्रमें अनुमानके स्थार्थ और परार्थ भेद किये थे; किन्तु न्यायवातिककार उद्योतकरसे पहले नैयायिक किसी व्यक्तिको ज्ञान करानेके लिए परार्थानमानकी सपयोगिता नहीं मानते थे । बौद्ध दार्शनिक दिङ्गागने सर्व-प्रयम दोनों भेदोंका ठोक-ठीक अर्थ करके स्वार्थानमान और परार्थानमानके मध्यमें भेदकी रेखा राष्ट्री की । न्यायावतारमें परार्थानमानको स्थान तो दिया गमा, किन्तु असके समन्वयका कोई प्रयस्त नहीं किया गया । प्रविधार वैदेवनन्दिने इस ओर घ्यान दिया। उन्होंने प्रमाणके स्वार्थ और परार्थ भेद करके श्रत-प्रमाणको उभयस्य बतलाया । अर्थात् ज्ञानात्मक श्रुतज्ञानको स्वार्यकौर वच-नात्मक श्रुतज्ञानको परार्थ कहा । किन्तु रोप मति आदि ज्ञानोंको स्वार्थ ही कहा । अकलंकदेवने आगमिक परमारा और ताकिक पद्धतिको दृष्टिमें रायकर अस्त समस्याको दो प्रकारसे सलझानेका प्रयत्न किया । आगमिक परम्परा में तो उन्होते पुष्यपादका ही अनुसरण किया और शृतज्ञानके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक भेद करके स्वार्थानुमान वगैरहका अन्तर्भाव अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानमें और परार्था-नुमान वगैरहका अन्तर्भाव अक्षरात्मक श्रुतज्ञानमें किया । किन्तु तार्किक क्षेत्रमें उन्हें अपने दृष्टिकोणमें परिवर्तन करना पड़ा, वर्षांकि उस क्षेत्रमें शुतज्ञानका रूढ अर्थ मान्य नहीं हो सकता था, और इसका कारण यह था कि सांख्य आदि दर्शनोंमें शब्द या आगम प्रमाणके नामसे एक स्वतन्त्र प्रमाण माना गया था, जो केवल शब्दजन्य झानसे हो सम्बद्ध था । श्रुतप्रमाणसे भी उसीका बोघ होता था; क्योंकि श्रुत शब्दका क्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ 'सुना हुआ' होता है। अतः

रे. 'तत्र सांध्यवद्यारिवामिन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यसम्'—लवी० विवृति का० ४ ।

२. 'झिनिन्द्रियप्रत्यचं स्मृतिसंग्राचिन्ताभिनिबोधारमकम्'-लघी० विदृति, का० ६१ ।

३. 'शृतं पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च, ज्ञानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थम्'— सर्वार्थसिद्धि—१।६।

४. तस्वार्थ वार्तिक १ । २० । १५ ।

सक्छंबरेबने अपने लिपोयस्त्रयमें राज्यसंगृष्ट शानुको श्रुत और शब्द संग्रंतुष्ट ज्ञानको सांस्पवहारिक प्रस्पत निर्धारित किया। विद्विविन्तस्य तथा सबक्ती स्वोगन विवित्ति भी यही कपन है।

अकलक के प्रमुख टीकाकार विद्यानस्ते स्मृति व्यक्तिक अनिद्धिय प्रस्मा नहीं माना और न सन्दर्समृष्ट भानको स्मृत हो माना। उन्होंने प्रमाणकरीका नामक अपने प्रकरणमें अकलंकदेवके मतानुमार प्रत्यक्षके इित्यवस्त्रका, अनिद्धिय प्रस्ता और अवीदिय प्रस्ता भेर करके भी अवसहादि पारणवर्षक भानको एक देश स्पष्ट होनिक कारण क्षेत्रक प्रत्यक्ष भी अवसहादि पारणवर्षक भानको एक देश स्पष्ट होनिक कारण क्षेत्रक प्रत्यक्ष और अनिविद्य प्रत्यक्ष माना है। रिज्यु स्मृति आदिको परीक्ष हो माना है तथा तस्त्रार्थ वैक्षात्रकों स्थ्योवस्त्रको उत्तर कपनको आलोधना करते हुए कहा है कि प्रत्यक्षित प्राप्त हो हो स्वाप्त करते हैं देश परिमायके निर्माणमें भतृन्दृर्दिक वान्यक्षेत्रवाद निमत है। सम्प्राप्त करते हैं स्वाप्त क्षेत्रका निराकरण करने स्था करकंदिको वह उपवास्त्र किमा कि सारसंस्तर्मत्वित सान गही होता। अतः वस्ति मत्वका निराकरण करनेके निष्ण करकंदिको वह उपवास्त्र किमा कि सारसंस्तर्मत्वित सान गति है और शहरसंसर्मन्तित सान गति है।

अकलकदेवक जवत दृष्टिकोणको स्पष्ट कारनेक लिए यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवरपक है कि उन्होंने प्रमाणके स्वापं और परार्थ भेदको मान्य करके भी स्वतन्य रूपसे अनुमानके स्वापं परार्थ भेद नहीं बतलाये बंबोंकि उनके मनते वेचल अनुमान ही परार्थ नहीं है बित्त अन्य प्रमाण भी राज्यमंगर्थ-तहित होनेतर परार्थ होते हैं और वे सब खून कहे जाते हैं। खून परोत्त है। अक्नांबदेवने अप्रतिह, अनुमान, जनमान आदि प्रमाणींका अन्तर्भव सुत्रमं ही बिया है। अपने प्रमाणमंबर मामक प्रकरणके प्रारम्भमं सक्नांबदेवने प्रमाणको पर्यादी प्रारम्भ

> "प्रत्यक्षं विदार्द ज्ञानं विश्वा धुनमविष्यम्। परीक्षं प्रत्यनिकाटि प्रमाणे इति संग्रहः ॥"

रे. बानवार्ष मध्य संस्तृ विन्ता भाजिनिरीयनम् । माणु सामग्रीसनास्येषं सुर्व सारशासुरीयनाष्ट्राः रे० सं

र. <sup>(</sup>गारवा - प्रथिन्यावद्योतन्तिवादेशीरतान्तापुता काम्याः कार्मिनवेनिकी सुन्धमः स्थाद् बान्दस्योतित्रम् ॥ सिनविन शैनपुर १४० ।

इ. 'क्रम क्रथएते वेश्वित्या में श्रारतासुदीहराय । तामुक्रीतासामुख्ये जाम्बदेशस्थिता । बार १ कार्य । १४ वर्ष ।

४. सूर्व पर्रार्थ " अर कर्षारनानुसामीस्मानावीन्यन्त्र संबर्धित ।

<sup>---</sup>व्याप्तिक वरीक विक् दर् बाला

इस कारिकाकी ब्याख्या आचार्य विद्यानग्दने अपने तत्त्वार्य दलोकवार्तिक (पृ॰ १८२) में दी है। उससे प्रमाणकी आगमिक परम्परा और सार्किक परम्पराका समन्वय अवलंकदेवने क्तिनी दशतासे किया, यह स्पष्ट हो जाता है। अतः उसको नीचे दिया जाता है—

'प्रत्यक्षं विदारं ज्ञानं त्रिया' ऐसा कथन करके अकलकदेवने मुख्य अतीन्द्रिय-पूर्ण केवसज्ञान और अपूर्ण अवधिज्ञान, मनःप्रयेवज्ञानका ग्रह्मण किया है। वयोंकि ये ज्ञान प्रत्यदाको आगमिक परिभाषाके अनुसार 'अक्ष' अर्थात् आत्माके आश्रयसे होते हैं, इसलिए प्रत्यदा है। क्यावहारिक दृष्टिसे (प्रत्यदाके तीन मेदोंमें अतीन्द्रिय प्रत्यदाके साथ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यदाका ग्रह्मण किया है; क्योंकि उनमें भी स्पष्टताका कुछ अंदा रहता है। अतः इममे तस्वार्यसूत्रके कथनमें कीई व्यापात नहीं आता है। श्रुत और प्रत्यभिज्ञा आदि परोद्षा हैं, ऐसा कहना भी सूत्रविष्ट्र नहीं है; व्योंकि 'आचे परोक्षम्' इस सूत्रके हारा उन्हें परोक्ष कहा है।

रांका—तत्वार्धमूत्रमं तो अवप्रह, ईहा, अवाव और धारणा तया स्मृतिको परोक्ष वहा है ?

समाधान — 'प्रत्यभिक्षादि' परके दो समासींके द्वारा सबका प्रहण हो जाता है। 'प्रत्यभिक्षा का लादि अर्थाल पूर्ववर्ती' इस समासार्थक अनुसार स्मृति पर्यन्त ज्ञानोंका संग्रह हो जाता है, क्योंकि अत्रम्रहादिको भी प्रधानरूपसे परोक्ष कहा है। और 'प्रत्यभिक्षा है आदिमें जिनके' ऐसा समास करनेसे अनुमान पर्यन्त प्रमाणोंका संग्रह हो जाता है। और इस सरह कोई भी परोक्ष प्रमाण नहीं छूट जाता। अतः 'प्रत्यभिक्षादि' पर युवत है। इसके द्वारा व्यावहारिक रूपसे तथा मुस्यरूपसे इए परोक्ष प्रमाणोंके संगृहका बोध होता है।'

इसका आशय यह है कि प्रत्यक्षकी आगिमक परिभापाके अनुसार तो केवल-श्वान और अविध मन:पर्यय हो प्रत्यक्ष है । यदि यही परिभापा बनी रहती तो प्रत्यक्षके इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष भेद सम्भव नहीं ये । इसलिए प्रत्यक्षको आग्रमिनिस्तपरक परिभापाके स्थानमें स्पष्टपरक परिभापा करके ककलंक देवने लोक-प्रचल्ति इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षको भी प्रत्यक्षकी सीमामें गम्ति कर लिया वर्धों के उनमें भी अंदात:स्पष्टत पायो जाती है । चीप स्मृति आदि तो परोक्ष ये हो । इस प्रकार अकलंकदेवने प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणांको जो व्यवस्था को उसे उनके उत्तरकालीन सभी दिगम्बर और व्येताम्बर दार्धानकोंने एक मतसे स्वीकार किया । उनको व्यवस्था इतनी सुव्य-वर्षियत थी कि किसीको उसमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता हो नहीं हुई । अकरोक देवने अपने समीनस्त्रममं बतलाया कि परीश्रयमानके स्मृति, प्रथ-मिमान, तर्क, अनुमान भीर आगम में पीच भेर हैं। और इनके द्वारा न्यवहारमें मोई विशंवाद नहीं होता जतः से प्रमान हैं।

उन्होंने उनने प्रामाण्यको स्थापित करके उनके उत्ताय भी मुनिहिन्दा कर दिये। भीमांनक और नीमायिक आदि उपमानको स्वतन्त्र प्रमाध मानते हैं। परन्तु अवस्थंक देवने प्रश्वभिभानमें उनका अन्तर्भाव दिलाते हुए प्रतिपरियोक्ति सामने यह आपत्ति उपस्थित को कि यदि माद्र्यविषयक उपमानको पूषक् भेमान मानते हो सो मैनाइय्य तथा अन्य आपेशिक प्रमोको विषय करनेवाले औड़ इन ग्रानोंको भी स्वतन्त्र प्रमाण मानते होतो भी स्वतन्त्र प्रमाण मानता होगा ।

इसी तरह स्पालिबाही तर्वको प्रमाण न मानवेवाले यादियोंकी सदद करके अवस्थेवने वहाँ कि पदि तर्वको प्रमाण नहीं मानवे हो तो उनके द्वारा गृहीत स्पालिमें कैंग्रे विद्यान किया जा सकेगा, वर्गीक स्पालिका बहुण न तो प्रस्तावे सम्मय है और न अनुमानये । देव तरह सकलेक देवने परीस प्रमाणके भेटी स्था उनके स्वस्पकी जो स्पयस्मा की उन्ने हो उनके उत्तरकानीन दिवाबर समा राजाक्ष्यर दार्गनिकोंने वहमत्रसे मान्य किया।

पहले लिया है कि बोड हेनुका नयम बैक्प्य मानते में, पातकेमरी स्थामीने सम्बभानुपरित या धिनामाय नियमकी ही हेनुका लगा माना भीर उछे ही सम्मन्द्रमाने मान्य किया। अवलंकदेवने ही प्रमाणद्रमानमध्यमी परमाओंका विरम्म एवंत्रमान क्या और उत्तरमाने विरम्भ र द्रवेताम्बर एमी लाजिकों उतके मार्गकों अपनाकर साने-भाने प्रमाणविषयक रक्षान प्रमाणि अपन बारियों के रुरालीका विराम प्रमाणि विरम्भ र सानी क्या मार्गकों क्या वारियों के रुरालीका विरम्भ हम्मा प्रमाणि वार्मक वार्मी सम्मन्द्रमानिक वार्मी हम्मा प्रमाणिका विरम्भ हम्मा प्रमाणिक वार्मी सम्मन्द्रमानिक वार्मी केया मार्गकों की सम्मन्द्रमानिक वार्मी सम्मन्द्रमानिक वार्मी सम्मन्द्रमानिक वार्मी सम्मन्द्रमानिक वार्मी की सम्मन्द्रमानिक वार्मी समान्द्रमानिक वार

हार्गनिक धेनमें प्रमानने साथ उसके पत्नही सर्वा मी अपना स्थान स्वती है। वैत परनागने सक्से प्रवस सावार्ग सम्बद्ध अपने प्रमानके पत्नका दिवार अपनेस्वत राविक राष्ट्र किया। उनके जनवानुवार (आन्त्रपी कार १०२) प्रमानक सावार्ग कर स्थान दिवारी है और स्वतिष्ठ कर साव, उग्रामन

L પ્રજે દાર્જા કે મેરાજિક વિજ્ઞાવા નિક્રિજ પૈકેટ L

कारतारावित्यारः तरावावार्यः देशस्य १५४%-अधिकासः ।

के जिल्लाने मनिकार्यनास्त्रीय साम्यापनायः। नोकामीय मनास्त्रीतिः रहात् शेवि महिनाकात् । दृष्ट शीलनारीयान्यः ।

व. चिद्रिकारिया तिक्षं च विभिन्न सम्बद्धिको ।
 मानुसामादिवयकाष्ट्र प्रधापाल्यकार्यकार् ४ मन्द्रीकवरः।

बीर ज्येशा है। न्यागावतारमें (का० २८) भी ऐमा हो कबन है। बकरुंक देवने दन फवनरो बगनाते हुए प्रमाण और फउके भेदाभेदविषयम मन्तव्यको स्वप्ट किया तथा अवबह, र्रहा, अवाय और पारणा इन कमते होनेवाले चार मितानोमें पूर्व-पूर्वको प्रमाण तथा उत्तर-उत्तर ज्ञानको फुलरूप माना। इस तरह अकल्प्येयने प्रमाणतहरू स्वप्ट संस्था, विषय और फुटके सम्बन्धमें विषय विद्याना सुन्वकार किया।

दार्गिनिक क्षेत्रमे याद भी सर्वाका एक प्रमुख विषय रहा है। मभीने बादका प्रयोजन तत्त्रकातको प्राप्ति ना प्राप्त तत्त्वकातको रक्षा माना है। बादके चार अंग है——वादो, प्रतिवादी, कद्म और सभाषति। हमीसे उसे चतुरंगवाद कहते हैं। इसमें भी कोई मतभेद नहीं हैं। किन्तु साव्य और सायन सामग्रीमें मतभेद न होते हुए भी उसकी सायन प्रणालोंमें मतभेद हैं।

जैन परम्पराके अनुगार चतुरंगबादका अधिकारी विजिमीयु—जयका इच्छुक व्यक्ति है। किन्तु न्याय परम्पराके विजिमीयुमें और जैन परम्पराके विजिमीयुमें अन्तर है। पहलेके अनुमार विजिमीयुमें परास्त करना चाहता है। किन्तु अकलंकदेव उसीको विजिमीयुमानते हैं जो अपने परास्त करना पिद्धि न्याय्य रीतिस करनेका इच्छुक है। उन्होंने अपने गिद्धिविन्द्रचके वादसिद्धि नामक प्रकरणमें लिखा है—स्वपराक साधनमें सामयं वचनको चतुरंगवाद या जहर कहते है। उसको अवधि पद्मियंच पर्यन्त है और फल मार्गप्रभावता है।

न्याय परस्परामें कथाके तीन भेद किये है--वाद, जल्द और वितण्डा। जल्द-वितण्डा करनेवालेको विज्ञिगोपु माना है और तत्त्वयुस्सु कथाको बाद । जल्द-वितण्डामें छळ आदिका प्रयोग विधेय माना गया है। किन्तु जैन परस्परामें छळ आदिका प्रयोग मान्य गहीं है। इतीरो जैन परस्परामें जल्द या वितण्डा यादसे भिन्न नहीं है। अकलें हरेवने सिद्धिविनय्यके वाद या जल्दासिद्ध नामक पीचवें प्रस्तावमें तथा प्रमाणसंग्रहके छळे प्रस्तावमें चत्र विषयमें विस्तारसे कराळा है। न्यायिनित्वच तथा अष्टातीमें भी प्रसंग आये है। वादका ही एक अंग निग्रहस्थान है। जैन-परस्परामें निग्रहस्थानका सर्वप्रयम निरूपण करनेवाले जल्दानिर्णय नामक ग्रन्थके रचिता आवार्य श्रोदत्त और पायकेसरी प्रतीत होते है। किन्तु चनके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, अत्रत्व वालब्ध साहित्यके आधारसे

१. 'पूर्व-पूर्व प्रमाणस्व कलं स्वाडकरीक्तरम्' ॥ ६ ॥-लधीवस्त्रय । २. 'समर्थवयनं जल्यं चतुरक्तं विदुर्व धाः । निग्धर्वन्तं कलं मार्गप्रभावना ॥ २ ॥

सट्टावर्लंबको ही त्याका आरम्भक मानता होगा। विग्रहे मधी श्रीम साविकोरी निवहरकार निम्पनमें सट्टावर्लंबके हो यथमींकी उज्जव विमा है इससे भी वक्त कमनको पुष्टि होती है।

वादका अनिम परिचान जन-पराजय होता है। अतः जन-पराजयको ध्वपस्माम भी अवलंकदेवन प्याच्य अहिनक यूष्टिशोणाचे गर्रस दिया। उनका कहना है कि स्वप्राको निचि हो जय है और दूसरे पराको अनिचि हो उनकी प्राजय है। उस एक पराको निचि होनो हो मुनसो दूसरे पराको अनिचि हो अनिवार्ष है। अतः विजि-अनिचिक्त नाथ हो अप-रास्थ्य स्वपस्था अतिबद्ध है। अवलंदनने द्वारा स्वापित ऐसे अद-रसंजय स्वयन्याको हो सभी रियम्बर-प्रविद्याहर वाक्तिन स्वीपार किला है।

इम प्रकार अक्टरेंद्रदेवने न्यानके मधी अंगोंको परिमाहित करके जैन स्मापकी मुम्बनस्थित कर दिया । अतः प्रकलेक्टरेव तैन न्यायके प्रतिष्ठाध माने जाते हैं ।

अन्तर्भ जरुपंत देशका रचनात्रीशी एक शाशि दे देना विषय होगा। अक-संक देवनी एट दार्गनिक कृतियाँ जयनस्य है और मुद्रित होकर प्रकाशित ही पुरो है—

2, तरवार्गवानिक समाध्य-यह सरवार्यमुत सम्यवर उद्योगकाले मानवारिक-को संभीगर जिल्ला ग्रम बालिक सम्य है। यातिकार साम समाध्या भी है। वार्गितिक दृष्टिमें परणा भीर पीचले अध्याप समाध्या पतुर्व अध्यापके अध्याप भी हो। स्थाप्या महत्त्रपूर्व है। इस व्यावसामें सक्लीक देवने अनेत्राम्यको विश्व करते हुए गण्डमंत्रीका शिष्य विदेवन दिया है। प्रथम अध्यापने सांत्र पुत्रको व्यावसामें भी गण्डमंत्रीका विदेवन है, साथ हो अनेत्राम्य भीतकारको परित्र करते हिए 'सनेकातवाद न मंत्रावदाद है और न स्वत्राय है उत्तर समुद्रिक विदेवन दिया है। इसी प्रथम अध्यापक प्रथम सूत्रकी विदेवनामें गोहर, प्रयाद पेरिकत नक्ष्म को होते प्रथम स्वयापने प्रथम सुवाद विद्या है। सांत्र वार्मिक स्वयाद स्वयाद मुद्रको काम वार्मिक स्वयाद स्वयाद स्वयाद स्वयाद स्वयाद सुवाद काम स्वयाद स्वयाद स्वयाद है। सांत्री प्रयाद स्वयाद सुवाद काम स्वयाद स्वयाद है। सांत्री प्रयाद है। सांत्री प्रयाद स्वयाद है। स्वयाद स्वयाद है। सांत्री प्रयाद स्वयाद है। स्वयाद स्वयाद है। सांत्री प्रयाद है। सांत्री प्रयाद स्वयाद है। स्वयाद स्वयाद है। स्वयाद स्वयाद है। स्वयाद स्वयाद है। स्वयाद स्वयाद स्वयाद है। स्वयाद स्वयाद है। स्वयाद स्वयाद है। संत्री स्वयाद स्व

<sup>.</sup> हे. इस रू. का का का का का का का का का है। है है है है है जिस के स्थापन के प्रकार के प्रकार के प्रकार के किया

्मोगसूत्र, सांत्यकारिका, अभिधर्मकोदा, प्रमाणसमुच्चय, समानान्तरसिद्धि आदि अन्य दर्शनोंके प्रत्योंके उदरण पाये जाते हैं। जो अकलंक देवके यिस्तृत और गहन अध्ययके सूचक है।

र, जष्टराती— यह समन्तमद्रकृत आध्वभीमांक्षाकी अत्यन्त गृढ संक्षिप्त वृत्ति हैं। आठ सी रशंकप्रमाण परिमाण होनेसे अष्टराती नाम दिया गया है । इसपर आयार्थ विद्यानन्दकी अष्टमहस्त्री टीका है। उसीसे इसका हार्दस्पष्ट होता है।

३, लपोपस्त्रम सिवृति — यह प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश और प्रवचनप्रवेश नामक तीन प्रकरणोंका संप्रहरूप है। मूल कारिकाओंवर स्वोपन विवृत्ति भी है। इसमें प्रमाणके भेर, उनका स्वरूप, विषय, फल बाविका तथा नयोंका सुन्दर विवेपन है।

४, व्यायविनिश्वय — इतरर वादिराज सूरिने विवरण प्रत्य रचा है। इनमें सोन प्रस्ताव है — प्रत्या, शनुमान और प्रवयन, सोनोंमें अपने-अपनेसे सम्बद्ध विविध निषयोंको विस्तृत चर्षा है।

अकलंक्टबके परवात् जो जैनग्रयकार हुए उन्होंने अपनी ग्यायिवयक रचनाओंमें अकलंकरेवका ही अनुसरण करते हुए जैनग्याय-विषयक साहित्यकी श्रीवृद्धिकी और जो वातें अकलंकरेवने अपने प्रकरणोंमें सुत्ररूपमें कही थीं, उनका उपपादन तथा विरक्षेपण करते हुए दर्शनान्तरोंके विविध मन्तन्योंकी समीक्षामें बृहस्काव प्रन्य रचे, जिनने जैनग्याय-रूपी वृक्ष पल्लवित और पृण्यित हुआ।

# ४. अकलंकदेवके उत्तरकालीन जैन नैयायिक

### कुमारसेन और कुमारनन्दि

आवार्य विद्यानन्दने अवनो अष्टमहस्त्रोको कुमारसेनको उपितवाँसे वर्धमान बतलाया हु तथा अवनो प्रमाणवरोझामें ''तथा चाम्यपायि कुमारनन्दिमट्टारकैः'' लिखकर एक रलोक उद्धत किया है—

''क्षन्यधानुष्वयेकरुक्षणं किंग्यमङ्गयते । प्रयोगपरिषाटी तु प्रतिषाद्यानुरोधतः ॥'' ( प्रमाणपरीक्षा पृ० ७२ )

तत्त्वार्थदलो कवार्तिक (पृ० २८०) में उनका उल्लेख वादन्यायमें विचक्षण रूपसे किया है---

"कुमारनन्दिनश्चाहुर्वादन्यावविचक्षणाः।"

और पनारोशाने हुमारनिय महारकके वाद्यान गामक इत्यों सीन दर्शके बहुत किये हैं, हिनमेंने सेन्यर रच्चेक सो वही है ओ उत्तर प्रमाणवरीयाने बहुत किया है। बनमें नहतेके यो स्टोक इन प्रवार है—

"प्रतिवासान्।धेन प्रशेशेषु पुत्रयंगः। प्रतिसा प्रोस्पते गरते: तथोदाहरणदिकम्। न धैनं साधनस्परत्यात्रयं विरायते। इतुकक्षणनायायदम्यातस्य तथोदितम्॥"

[ पत्रसीमा ]

दम प्रकार यह मुनिद्दियत है कि ये रोजों आजार्य विद्यालयों पर्यो हुए है। इनमें मुमारमेनवी विन्तवांति की आसार्य विद्यालयों सहस्रा वर्षमाय हुई, जो अवस्थित्वेय से अहमनीपर राजे निया है। बहुन मन्यवत्य कृमारमित्रा वाद्याय नायक प्रण्य विद्यालयों के सम्पूर्ण वर्षायत या। ये दोजों ही आवा स्थापमारमित्र दिस्सा विद्यालयों के स्थापन होते हैं। प्रतः यह यहमा नावर गती है कि जैन स्थापने क्षित कि काम मिन करने या। किर भी कुमारमित्र विद्यालयों मिन कि कि मारवाद मिन कि मारवाद मिन कि मारवाद मिन कि मारवाद कि विद्यालयों के सारवाद कि मारवाद कि सारवाद कि मारवाद कि सारवाद कि मारवाद के मारवाद कि मारव

### धापार्व विद्यानम्द

सहर्गन्देशके परभाष् सन्धे भार प्रमुख शिरानार हुँग् । जनन भी प्रमुख ये भाषाये विश्वात्य । वर्गाने सन्दांन्देशकी मुद्दार्थ सहस्राधीय सामाणा वर्गने कृत सम्बद्धी दशक्षात्र भारते भी स्कृतस्यो वस्ते, ना भारतीय दर्गन सावदर्य सृष्ट्रमणि द्रानीये हैं । जनको वाविद्यात्म त्यांक्त भीते, स्मीरक्ष्णका, कौर प्रावच प्रथम विद्यार्गन्त्रपट्टार्थ है । सन्दान्देशकी गृहार्थ गीवायाद स्थित प्रावची म्यार्थकार सर्पादिक करतेय शित्र नावदेश जीम्मादा स्थात्वार स्थित हि विद्यारका यो सम्बद्धित्वे हित्र सद्द्रमीयो प्रविद्यार्थकी विद्यार्थ है । विद्यानस्य मीमांगक कुमारिलक मीमासा यास्यके मर्मन थे। जैसे अकलंकने उद्योतकरके स्वापवातिकसे प्रेरित होकर तत्वाधंमुत्रवर तत्वाधंवातिककी प्रिष्टित होकर तत्वाधंमुत्रवर तत्वाधंवातिककी प्रिष्टित होकर तत्वाधंमुत्रवर तत्वाधंवातिककी प्रिष्टित होकर तत्वाधंमुत्रवर तत्वाधंमुत्रवर तत्वाधंमुत्रवर तत्वाधंमुत्रवर तत्वाधंमुत्रवर तत्वाधंमुत्रवर तत्वाधंमुत्रविद्याने होने त्वाचे त्वाधंमिन कि स्वाप्यक्षे भण्डारको समुद्र किया और उनमें आलोकनाक रूपमें विवध वर्षोनोंक उन मन्तवधोत्ता समावंग हुमा, जिनको चवी उससे पूर्व जैन वर्षानक प्रमुखेन नहीं थी। वराहरणके लिए अष्टतहरूमीके प्रारम्भमें वेदाधंमा विचार करते हुए आचार्य विद्यानस्य नायमा, विधि और नियोगको पूर्वपत्त स्वापनाके माथ जो पाण्डरव्यक्ति नायमा को है, वह जैन न्यायको पूर्वकालीन प्रत्योमिन नहीं है। दक्षोमें नियोगके जो प्यारह वदा उपस्थित किये हैं वे आजके नियोग्याद्याच्यामें मी नहीं तिसते। जुमारिलने जो मनुष्यको प्रकृतिकोंन स्वष्टन किया था, यद्यवि अपर्तकदेवने मूनस्य निवक्त निराकरण अपनी कृतियोमें सक्ट दिया धा, परिन्तु विद्यानस्यने सत्वे प्रत्योमें विस्तारिक कृमारिलका सण्डन किया है। इसी तिस्तु विद्यानस्यने सत्वे प्रत्योमें विस्तारिक कृमारिलका सण्डन किया है। इसी तरह इस्तरके मृष्टिकत्वे नियंवना प्रतिवारमें अपनिशी नामक प्रकरणमें किया है।

पर्हे सास्त्राधों में जो पत्र दिये जाते थे उनमें क्रियापद वगैरह गूढ रहते थे जिमका बाह्य समझता बहुत कठिन होता है। उसीके विवेचनके लिए विद्यानन्द- ने पत्रपरीक्षा नामक एक छोटे-से प्रकरणकी रचना की थी। जैन-परम्बरामें इस विवयको सम्भवतथा यह प्रथम और खित्तम स्वतंत्र रचना है। यद्यपि प्रभावन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्डोः अन्तम पत्रवावयको चर्चा की है, किन्तु वह विद्यानन्द्रकी चर्णा हो सकती है। आवार्य विद्यानन्द्रने अपनी रचनाओं इसरा जहाँ जीन न्याय-विद्यक साहिह्यमें नवीन चर्चाओंका समावद्य किया वहाँ प्रचलित मन्तव्योमें कुछ सुधार भी किये।

विद्यानम्बर्के छह ग्रम्य उपलब्ध है-तस्वार्यस्त्रोकवातिक, अष्टसहस्तो, प्रमाण-परोद्या, ब्रास्त्रपरोद्या, सत्यदासन-परोद्या और पत्रपरीद्या। विद्यानन्दमहोदय अनुपत्रदय है दीप सभी मृद्रित होकर प्रवासित हो चुके हैं। इनमें-से प्रमाणपरीद्या भवमें लिखित प्रमाण विषयक प्रयम रचना है जिसमें प्रमाणके स्वरूप भेद, ब्यादिका प्रतिपादन है इनके सिवास समस्त्रभद्रके युक्त्यनुतासन्यर टोका भी रची है। अक्टबंक जैन न्यायके प्रस्वादक ये तो विद्यानन्द उसके संपोपक और संवर्षक ये।

दो अनन्तवीर्य

अकलंकदेवके मिद्धिविनिश्चयके व्याख्याकार दो अनन्तवीर्य हुए। एक

रिम्मद्रमादीवरोति और पूनरे उनके हो द्वारा उत्तराद प्राचीन व्याच्याकार ।
प्राचीन भगनतर्वार्यको मिदिविनियनय व्याच्या उपनाय नही है, किन्तु रिक्मद्रपारीपनीति अनन्तरीर्वको निद्धिविनियनयरोत्ताम जनका उत्तरात पापा नाता है।
उपन्यप निद्धिविनियमरोत्राको रचिता अनन्तवीर्यका सन्य देशको द्वारी
यागी है। दुरहोने निद्धिविनियमराद टीका रचकर उनके मूल समिम्रावको
वयर और पन्त्यित करनेमें क्षानी बहुमूची प्रतिभाका उपयोग किया। और उनके
अक्तर्यको अन्य टीकाकार प्रभावन्त्रे और बारियोजको बानी टीकामीके लिलानेमें
साहाय मिना और दुस दुसह औन न्यायके विकालमें उन्होंने पूरा योगयान किया।
अस्तर्यक्रीति

हा। अन्यविधित रिवत स्पृत्यविधित और वृह्तवंशिवित सामके ये प्रवस्य संघीयात्रवादि गेवडमें छो हैं। उनके अव्यवने प्रस्त होता है कि बहु एक प्रत्यान दार्थित थे। उन्होंने दन प्रकर्णोंमें पैरोके अपीरिवारका सम्पत्त सर्मन दार्थित थे। उन्होंने दन प्रकर्णोंमें पैरोके अपीरिवारका सम्पत्त सर्मन दे सामको प्रमाणवामें गर्येण प्रतिवक्तकों हो नाम शिव दिया है। इस्होंने गर्यामां पूर्ववंशियों जो स्वोत्त उत्तर विधे हैं जनमें कुछ मोमायादशेखादिक है। युव्य प्रमाणवासिक के और नुक तर्मवंध्य है। प्रमाणवासिक प्रयाणवासिक प्रतिवक्त स्वार्थित प्रमाणवासिक प्रतिवक्त स्वार्थित प्रमाणवासिक प्रयाणवासिक प्रमाणवासिक प्रवच्या स्वार्थित प्रमाणवासिक प्रमा

### स्राचार्यं माणित्रयनन्दि

कामार्व गाणिवयनीय जैन्यायको मुक्कामे निरम्न करनेयारे प्रधम मुक्काम है। यह देशको दमस मुक्काम हो। यह देशको दमसे-मारहको स्थाननी विद्यान में। दनका परिधाण्य नामक एक मुक्काम प्रकाशिक हो मुका है। उसके मुश्तिकार अन्यक्त क्षीति धानी दृत्तिक प्रधानमें मुक्कारको नामकार करते हुए निर्मा है कि एक्टीने वहर्षकरे के वाद-मानुका मादन करने स्थायविद्याको वस्तुका प्रधार विद्या था। इस मुक्काममें सह उद्देश हैं — प्रमाण, प्रथम, पर्धार, विद्या, कर्म भी। क्षा प्रधार मानुका प्रथम करते विद्यान्य प्रधार मानुका प्रथम करते हिनान्य में क्षा प्रधार मानुका प्रथम करता

१. रेडान्द्राप्तम विशेषित्र्य गाउँ मीद्रशन्य हो विष्ठा मान्यान मून वन्तुक देवमर

प्रकार कार्याव्याप्य कर्मा के क्षेत्र के

<sup>्</sup>द्र, <sup>प्र</sup>माक में साम्योग हो देव दूरे देश और मा क क्यारा दिलाए है सभी सभी मार्ग का मिलकार ने बाँग हो ग

ब्यवसायो मान' किया था। इन्होंने उसमें 'अपूर्व' परकी वृद्धि करके स्वापूर्वाय-ब्यवसायो सानको प्रमाण माना। अर्कलंबरेवने भो अविसंदारी मानको प्रमाण मानते हुए उसे 'अन्यिपतार्यादी' कहा था। माणिबयनन्दिने भी उसीको ब्यानमें स्यकर प्रमाणके स्टालमें 'अर्थ' परका समायेग किया जान पटता है।

माणिक्यनियने अपने सूत्र-प्रत्यको केवल न्यायनास्त्रको दृष्टिसे संकलित किया है, बत: उसमें अन आगमिक प्रस्परान सम्बन्ध रखनेवाले मितज्ञानके भेदोंका समावेश नहीं किया और आगणिक धराप्रमाणको आगम नाम देकर, जैना अकलंबदेवने अपने न्यागविनिद्वयमें किया है, परोक्ष प्रमाणके भेदोंने सम्मिलित कर दिया । इसके निर्मागर्मे माणियननिर्मे मुख्यमत्रसे अवलंकदेवकृत ग्रन्थींका, **उनमें भी संवृक्ति रूपीयस्त्रयका सहयोग तो लिया ही है सम्भवतया बौढापार्य** दिर्नाण और धर्मशीतिके मूप-ग्रन्यों भो सहायना छो है। परीधामुखके मूत्रोंकी तुलना दिङ्नागरे स्थायप्रवेश और धर्मकीतिको स्यायविन्द्रके साथ करनेसे गह यात स्पष्टं भी हो जाती है कि इस प्रकारके न्याय-शास्त्रविषयक सूत्र ग्रन्थका निर्माण करनेको प्रेरणा भी उन्होंसे प्राप्त हुई है। इस सूत्रप्रत्यके निर्माणसे न्याय-विषयक जो विविध मन्तवत्र अक्रलंक तथा विद्यानन्दके प्रत्योंमें इतस्ततः विस्तृत थे, उन सवका क्रमवार एक संकलन हो जानेसे न्यायशास्त्रके अभ्यासियोके लिए मुगमता हो गयी और जैन न्यायके नावी लेसकोके लिए मार्गदर्शन भी हुआ। परीक्षामुखके निर्माणके परचात् ही माणिस्यनन्दिके बिष्य ताकिक प्रभाचन्द्रने उसपर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामका तर्कपूर्ण महान् व्यास्था ग्रन्थ रचा और दवेताम्बर परम्पराके आचामें बादिदेव सूरिने प्रमाणनयतस्वालीक नामक सूत्र-प्रत्य रचा, तथा हैमधन्द्रने प्रमाणमीमांसाके सुत्रोंको रचना की। इस तरह इस कृतिसे जैनन्यायके विकासमें बहुत सहायता मिली।

# आचार्य प्रभाचन्द

भाषायं प्रमापन्द ईताको दश्यों स्वाराहवी स्वाराहको विद्वान् थे। ध्रयण-वैत्योलाको शिलालेल संख्या ४० (६४) में इन्हें प्रवित तर्क ग्रन्थकार लिखा है। इन्होंने परोसामुख सूत्रपर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक तथा अकलंकदेवके लघीयस्त्रयपर स्वायकुम्दचन्द्र नामक यृहस्काय टोकाग्रस्थ रचे हैं। अपने इन दोका-प्रत्योमें प्रमाचन्द्रने मुल ग्रन्थको ब्यास्थाके साथ मूलग्रन्थसे मम्बद्ध विषयों-

रे. भगाषामनिसंनादिशानम् अन्धिगरार्थाधिगमलत्त्रणस्नात् ।-अष्टराव्, अष्टसदस्त्री, पृष्ट रेश्यः।

२. देखी न्याय कुमुद्दचन्द्रके पठ भागकी प्रस्तावना ए० ८० ।

रिवमद्रपादोपजीवि और दूमरे उनके ही हारा उत्किलित प्राचीन व्याच्याकार । प्राचीन जनन्तवीयंकी विद्विविनिद्यय व्याच्या उपलब्ध नहीं है, किन्तु रिवमद्र-पादोपजीित अनन्तवीयंकी विद्विविनिद्ययटीकामें उनका उत्केल पाया जाता है। उपलब्ध विद्विविनद्ययटीकामें उत्तवीयंका समय ईसाकी द्यवीं यती है। इन्होंने विद्विविनद्ययर टीका रचकर उसके मूल अभिप्रायको स्पष्ट और पत्किव करनेमें अपनी बहुमुखी प्रतिमाका उपयोग किया। और उसके अकलंकके अन्य टीकाकार प्रभावन्द्र और वादिरोजको अपनी टीकाओंके लिखनेमें साहाय्य मिला और इस तरह जैन न्यायके विकासमें उन्होंने पूरा योगदान किया। असनन्तवीति

धा॰ वनन्तकीति रचित लघुसर्वसिद्धि बौर वृद्दसर्वसिद्धि नामके दो प्रकरण लघीयस्त्रयादि संग्रहमें छपे हैं । उनके अध्ययनसे प्रकट होता है कि यह एक प्रस्थात दार्वानिक थे । उन्होंने इन प्रकरणोंमें वेदोके अपोर्द्रपेयत्वका सण्डन करके आगमकी प्रमाणतामें सर्वेत प्रणीतताको हो कारण सिद्ध किया है । इन्होंने सर्वेत्ताके पूर्वपर्भमें जो स्लोक चद्दत किये हैं उनमें कुछ मोमांसाइलोकबार्तिकके, कुछ प्रमाणवात्तिकके और कुछ तस्वसंग्रहके हैं । प्रभावन्द्रने न्यायकुमुदवन्द्र और प्रमेयकमलमार्त्यके सर्वेतसायक प्रकरणोंमें अनन्तकीतिका बृह्दसर्वनसिद्धिका सहद्यरक अनुकरण किया है । अतः जनन्यायके इस अंगन्नी पूर्तिमं उनका योगदान चल्लेखनीय है ।

# क्षाचायं माणिक्यनन्दि

काचार्य माणिवयनित्र जैनन्यायको सूत्रहपमें निबद्ध करनेवाले प्रथम सूत्र-कार है। यह ईक्षको दसवी-म्यारहवी सताउदीके विद्वान् थे.। इनका परीसामुख नामक एक सूत्रयन्य प्रकासित हो चुका है। उसके वृत्तिकार अनन्त-वीयने अपनी वृत्तिके प्रारम्भमें सूत्रकारको नमस्कार करते हुए निक्षा है कि उन्होंने अवलकदेवके वचन-समुद्रका मन्यन करके न्यायविद्यास्त्री अमृतका उदार किया था। इस सूत्र-प्रथमें छह उद्देश हैं – प्रमाण, प्रत्यदा, परीक्ष, विषय, फल और तदाभास। माणिवयनित्री पहले विद्यानन्दने प्रमाणका स्वस्त्र 'स्वरर

१. ''खन्यस्तरच विवेचितरच संततं सोऽनन्तवीयौक्तितः।"-न्या० कु० च०, प० ६०४।

२. "व्यञ्ज्यस्यलामनन्त्रवीयंबारदीयवर्तिरां परे परे।"-न्यावृतिक विक. प्रव भाव, पूर्व रे।

१. "मतलंबतचीरमोपेरदपे येन थीमता। न्यायविचामृतं तस्मै नमी माधिनयनस्दिने॥"

व्यवसायी ज्ञानं किया गा। इन्होंने उसमें 'अपूर्व' परकी वृद्धि करके स्थापूर्वाये-व्यवसायी ज्ञानको प्रमाण माना। अर्कलेस्टेयने भी अविसंवारी ज्ञानको प्रमाण मानते हुए उसे 'अनिप्यतार्यवाही' कहा था। माणिक्यनियने भी उसीको ध्यानमें रसकर प्रमाणके लक्षवर्षे 'अर्थ' परका समायेश किया जान पड़ता है।

माणिक्यनन्दिने अपने सव-ग्रन्थको केवल न्यायशास्त्रको दिएसे संकलित किया है, बत: उसमें जैन झागमिक परम्परासे सम्बन्ध रखनेवाले मतिज्ञानके भेदीका समावेश नहीं किया और आगुमिक श्रवप्रमाणको आगम नाम देकर, जैसा मकुलंकदेवने अपने व्यापविनिध्नयमें किया है. परोक्ष प्रमाणके भेदोंमें सम्मिलत कर दियो । इसके निर्मागमें गाणिवयनिदने मुख्यरूपमे अवस्थंकदेवकृत प्रत्योंका, चनमें भी सर्वृत्ति रूपीयस्त्रमना सहयोग तो लिया हो है सम्भवतमा बौदाचार्य दिद्नाग और पर्मकीतिके मूच-प्रत्योंसे भी सहायता छी है। परीकामुलके मूत्रोंकी तुलना दिद्नागके न्यायप्रयेश और धर्मकीतिकी न्यायविन्द्रके साथ करनेसे यह बात स्पष्टे भी ही जाती है कि इस प्रकारके स्वाय-शास्त्रविषयक सूत्र ग्रन्थका निर्माण करनेकी प्रेरणा भी उन्होंसे प्राप्त हुई है। इस मूत्रग्रन्थके निर्माणसे न्याय-विषयक जो विविध मन्तवय अकलंक तथा विज्ञानन्दके प्रन्योंमें इतस्ततः विस्तृत पे, उन सबका फ्रमवार एक नंकलन हो। जानेमे न्यायतास्त्रके अम्यासियोंके लिए मुगमता हो गयी और जैन न्यायके भावी लेखकोक लिए मार्गदर्शन भी हुआ। परोबामुलके निर्माणके परचात् ही माणिययनन्दिके शिष्य तार्किक प्रभाचन्द्रने उसपर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामका तर्कपूर्ण महान् व्याख्या ग्रन्य रचा और स्वेताम्यर परम्पराके आचार्य वादिदेव सूरिने प्रमाणनयतत्त्वालोक नामक सूत्र-प्रन्य रचा, तथा हेमधन्द्रने प्रमाणमीमांत्राके सुत्रोंकी रचना की । इस तरह इस कृतिसे जैनन्यायके विकासमें बहुत सहायता मिली ।

### आचार्य प्रभाचन्द्र

लाचार्य प्रभावन्त्र ईसाकी दसवों न्यारहवी धताब्दीके बिद्धान् ये। श्र्यण-वैन्गोलाके सिलालेस संस्पा ४० (६४) में इन्हें प्रवित सर्क ग्रन्यकार लिखा है।' इन्होंने परोधामुख सूत्रपर प्रमेयकमलमातंग्ड नामक तथा अकलंकदेवके लपीयस्त्रयपर न्यायकुमुदचन्त्र नामक वृहत्काम टीकाग्रन्य रचे हैं। अपने इन टीका-ग्रन्योंमें प्रमायन्त्रने मूल ग्रन्यको ब्यास्याके साथ मूलग्रन्यसे सम्बद्ध विपयों-

रे प्रमाणमंत्रिक्वादिशानम् अनिधमतार्थाधिगमलत्त्रणत्वात् ।-अष्टरा०, अष्टसङ्खी, १० १७४ ।

२. देखी न्याय कुसुरचन्द्रके प्रव भागकी प्रसादना ए० ८० ।

पर विस्तृत निवन्य भी लिले है जो पूर्ववदा और उत्तरपक्षके रूपमे हैं। उनमें विविध विकल्प-जालोंने परपक्षका खण्डन किया गया है। जिन परपक्षोंका सण्डन प्रमाचन्द्रने किया है वे संसेपचे ये है—

- १. सांख्ययोग-इन्द्रियवृत्तिवाद, अचेतन ज्ञानवाद, प्रकृतिकत् त्ववाद,
- २. न्याय-वैशेषिक—कारकसाकत्यवाद, सिन्नकर्षवाद, ज्ञानान्तरेवेशज्ञान-वाद, ईश्वरवाद, पाञ्चरूप हेतुवाद, पट्पदार्थवाद, पोडशपदार्थवाद,
- ३. बोद्ध—निर्विकल्पप्रस्वक्षवाद, चित्राहैतवाद, झून्यवाद, साकारज्ञानवाद, त्रैरूप्शहेतुवाद, अपोहवाद, क्षणभंगवाद,
- ४. वैयाकरण-शब्दाहैतवाद, स्फोटवाद,
- ५. चार्वाक-भृतचैतन्यवाद, प्रत्यक्षैकप्रमाणवाद,
- ६. मीमांतक--अभावप्रमाणवाद, परीदाज्ञानवाद, वेद अपीरुपेयत्ववाद, शब्दनित्यत्ववाद,
- ७. व्वेताम्बर--केवलिकवलाहारवाद, स्त्रीमुक्तिवाद,
- ८. वेदान्ती--प्रहावाद,

अक्लंक और विद्यानन्त्रके समकालमें और पश्चात् पहर्दर्शनोंमें जो प्रत्यकार हुए प्रभाचन्द्रने उनकी कृतियोंका अवगाहन करके अपने प्रत्योंने उन्होंकी घैलोमें उनके मतोंकी स्थापनापर्वक निरास किया।

कणावसूत्रपर आचार्य प्रवास्तपादका प्रवास्तपादमाध्य है। उसपर आचार्य ध्योमशिवको दोका ध्योमवती है। प्रमाचन्द्रने अपने दोनों टोकाग्रन्थोंमें बेदोपिक मतके पूर्वपरान तो ध्योमवतीको अपनाया हो है, अनेक मतीके सण्डनमें भी उसका अनुसरण किया है। इसी तरह न्यायमूत्रपर वास्त्यायनका न्यायमाध्य है तया उद्योतकरका न्यायवातिक ग्रन्थ है। प्रभावन्द्रने न्यायदर्शनको मृष्टिकर्तृत्वचाद, पोडरापदार्थवाद आदिके पूर्वपदामें न्यायशातिकका विद्योप उपयोग किया है। तया जयन्तको न्यायमंत्ररीका भी समुचित उपयोग किया है।

मीमांतकोंके पान्दनित्यत्यवाद और वैदागीक्ष्येयत्त्वाद आदिमें सावरमाध्य तया जसपर निमित कुमारिलके क्लोकबार्तिक और प्रभाकरको बृहतीका विदोध उपयोग क्या है। तया उन्होंने धान्दनित्यत्त्रवाद आदि प्रकरणोंमें कुमारिल में युषितयोंका सप्रमाण उत्तर दिवा है। बोद्धानिमत बादोंके निरमनमें प्रताकरगुष्य प्रमाणवार्तिकालंकार तथा धान्दरिक्षाके सक्ष्यमंत्रका समुचिन उपयोग किया ग्रमाणवार्तिकालंकार तथा धान्दरिक्षाके सक्ष्यसंग्रहका समुचिन उपयोग किया ग्रमा है। इस प्रकार प्रभाषग्द्रने अपनी दोनों मूर्षम्य कृतियोंके द्वारा जैनन्यायके विकास-में गम्भीर योगदान देकर दर्शनान्तरोंमें उपछव्य व्योगवती, त्यायमंत्ररो, कन्दली-जैसे व्यास्या प्रन्योंकी कमीको पूरा किया और जनेक दार्शनिक मन्तव्योंकी युविउपूर्ण समोद्या करके जैनन्यायको नयी धैली और नवीनवस्तु भी प्रदान की। आचार्य चादिराज

वाचार्य वादिराजका मूल नाम ज्ञात नहीं है। वादिराज उनकी उपाधि ज्ञात होती है। इसी उपाधिने उनके यवार्य नामका स्पान ले लिया था, ऐता जान पढ़वा है। मिल्लपेण प्रशस्तिमें उन्हें महान् वादी, विजेश और किंव कहा है। उनके हारा रिचत एकीमाय स्तीवके अन्तम एक स्लोक पामा जाता है, जितका अर्थ है कि सारे वैवाकरण, तार्किक, किंव और मन्यपहाय वादिराजसे पीछे हैं। एक शिलालेलमें उन्हें सभामें बहल्पक, कीर्तनमें धर्मकीति, विवादमें बृहस्पित और न्यायवादमें अशापादके तुत्य कहा है। यह विकामको वारहवीं शतीके उत्तराद्वेमें धर्तमान थे, इनकी न्यायविपयक दो रचनाएँ विवल्ड्य है—न्यायविनिध्चयिवरण और प्रमाणनिर्णय।

स्वापिबिनिद्वयिवरण बक्लंक्देवक स्वापिबिनिद्वयको वृह्तकाय टीका है जो दो मागोंमें भारतीय झानपोठ काशोसे प्रयमवार प्रकाशित हुई है। स्वापिबिनिद्वयमें तीन प्रस्ताव हु—प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन। इसी क्रमसे तीन परिच्छेद है। यद्यपि टीका गद्यास्मक है, किन्तु मध्यमें टीकाकारने स्वरचित स्कोक भी दिये हैं, जिनका परिमाण नामगा दो हजार है। इसिलए इस टीकाको गद्यचरासक कहना ही उचित्र होगा। इसमें भी दर्गनान्तरोके विविध मन्तव्योकी सभीक्षा को गयी है और उत्तर्भ पूर्वपक्ष रूपमें तत्नत, प्रत्योका उपयोग किया गया है। यथा—मीमानादर्शन के मन्तव्योकी सभीक्षा करते हुए कुमारिक, प्रमाकर, प्रवच्या मन्तव्योकी कालोचना को गयी है। यामविद्योपिक मन्तव्योकी कालोचना को गयी है। इस मन्तव्योकी आलोचना को गयी है। हिक्तु सबसे अधिक समीक्षा पर्मक्षितिक प्रमाणवार्तिक और उत्तयर प्रजाकर गुप्त-द्वारा रचित प्रमाणवार्तिकालंकारको है। लगा याथा वार्तिकालंकार इसमें आलोचन हुआ है। यही इस रचनाको अपनी विद्येषता है। अतः यह

 <sup>&#</sup>x27;वादिराजमनु शास्त्रिकलोको बादिराजमनु तार्किक्षिहः'। बादिराजमनु कान्यकृताते वादिराजमनु भन्यसदायः।'

२. 'सदिस यदकलक्कः कीतने धर्मकीविव चित्त सुरपुरोधा न्यायवादेऽचपादः ।

 <sup>\*</sup>ति समयगुरूणामैकतः संगतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिरानः।'

विवरण जैनन्यायके विकासमें अपना मधन्य स्थान रखता है।

प्रमाणिनण्य एक छोटा-सा प्रकरण है जो संस्कृत गयम रचा गया है। इसमें चार परिच्छेद हैं — प्रमाण लक्षण निर्णय, प्रत्यक्ष निर्णय, परोक्ष प्रमाण निर्णय और जागम निर्णय। प्रत्येक परिच्छेदके अन्तिम दलीकमें स्पष्ट किया है कि 'देव' अकलंकके मतका संक्षिप्त दिग्दर्शन इसमें कराया गया है। इसमें परोक्षके दो भेद किये हैं — एक अनुमान और दूसरा आगम। तथा अनुमानके गोण और मुख्य मेद करके स्मृति, प्रत्यमिश्वान और तकको गोण अनुमान स्थीकार किया है। यह भेदपरम्परा नृतन प्रतीत होती हैं। अन्य किसी प्रत्येमें ऐसा निर्देश देखेनेमें नहीं आया। किन्तु ऐसा लिया है। अन्य स्थाय अवस्थित है। और इसरे अवुमान प्रत्याय ही है। वापा शकलंकका न्यायविनित्चय हो है। वापा अकलंकका क्यायविनित्चय हो है। वापा अकलंकका क्यायविनित्चय हो है। वापा अकलंकका क्यायविनित्चय हो है। वापा कित्तु होने अवस्था है। अप इसरे अनुमान कित क्यायविनित्चय हो है। वापा अकलंकका क्यायविनित्चय हो है। वापा अकलंकका क्यायविनित्चय हो है। वापा अवस्था है। और इसरे अनुमान कित वापा है। किस होनेसे ये तीनों अनुमान कहे जाते हैं। विश्व होनेसे ये तीनों अनुमान कहे जाते हैं। विश्व होनेसे ये तीनों अनुमान कहे जाते हैं। विश्व होनेसे ये तीनों अनुमान कहे जाते हैं।

# **अभयदेव**

जैसे प्रमाचन्द्रने अकलंक और माणिक्यनित्देक प्रत्यांपर वृहरकाय टीका प्रत्य रचकर जैन न्यायविषयक साहित्य-प्रण्डाको समृद्ध किया वैसे ही लमपदेव सुरिने (विक्रमको ग्यारहवीं सतो ) सिद्धसेनके सन्मति तर्कपर वृह्रकाय टीका प्रत्य लिखकर जैन न्यायको पत्लवित और पुण्यित किया। लमपदेव सुरि इतिस्य राम्पदाके अनुपायी थे; बताः उन्होंने अपनी टीकाम स्त्री-पृत्रित और कवलाहारका मो समर्थन निया है। लग्य प्रमाण-प्रेमयविषयक दत्तर दर्धनीको लिम मान्यतालोंका सण्यत प्रभावन्द्रने किया है उनका सण्यत कमपदेव ने भी किया है। पंत्र सुखलालजो और पंत्र वेचरदासजीने सन्मतितर्क प्रयम मागको मुजदाती प्रस्तावनाम लिला है कि इस टीकाम सैकड़ों दार्घनिक प्रत्योंका दोहन किया गृया है। सामान्य स्तर है हिस हस टीकाम सैकड़ों दार्घनिक प्रत्योंका दोहन किया गृया है। सामान्य स्तर कुमारिलका मोनांसा दलेकवार्तिक, यान्तरित कृत तत्त्व-संग्रहपर कमलजोलको पंत्रिका और दिग्वयाचार्य प्रमाचन्द्रके प्रमेव-कमललांतर्य और त्यायकुनुद्वयद्वता प्रतिवित्व मुख्य स्तरो इस टीकाम है।

# . वादिदेव सूरि

वादिदेव सूरिने प्रमाणनयतत्वालोकालकार नामक सूत्र-प्रत्य तथा जसपर स्याद्वादरत्नाकर नामक विस्तृत व्यास्था ग्रन्य रथा था। इनके सूत्र-प्रत्यको माणिवयनन्दिकत परोक्षामुख सूत्रका अपने ढंगेछे तथार किया गया नथीन संस्करण कहा जा सकता है। परोक्षामुखके छह परिच्छेरोंका विषय प्रायः उसी क्रमसे रखते हुए उत्तरे सूत्रोंमें शाब्रिक परिवर्तनपूर्वक छह् परिच्छेद तैयार क्रिये गये हैं; किन्तु उसके सायमें नवपरिच्छेद और वादपरिच्छेद नये जोड़े गये हैं। वर्षोंकि परीशामुखर्में नय और वादकी पर्चा नहीं आयो है। सूत्र-प्रत्यको स्याद्वादरत्नाकर नामक ज्यास्या भी प्रभाषन्द्रके प्रमेयकमलमार्गण्ड और कुमूदवन्द्रकी ही अनुकृतिवर रथी गयी हैं। स्याद्वादरत्नाकरको पढ़ लेनेसे प्रभाषन्द्रके दोनों बन्योंका विषय स्पष्ट रूपसे जात हो जाता है। कवलाहारके प्रभाषन्द्रके दोनों बन्योंका विषय स्पष्ट रूपसे जात हो जाता है। कवलाहारके प्रभाषन्द्रकी युपित्रमें निर्देश करके उनका सण्डन भी किया है। उनकी इम टीकामें केवल विष्टेपण ही नहीं है, किन्तु प्रासंगिक चर्चाशोंमें कुछ ऐसे भी नवीन मन्तव्य और उद्दापण, इस ग्रन्यकी अपनी विश्विष्टता रखते हैं। हास्त्रान्तरोंके नामोत्लेखपूर्वक उद्धरण, इस ग्रन्यकी अपनी एक विद्याता है और उसपरन्ते भारतीय दर्शनहासक्रके विविध ग्रन्यों और ग्रन्थनीएक विद्याता है और उसपरन्ते भारतीय दर्शनहासक्रके विविध ग्रन्यों और ग्रन्थनार्शको एक विद्याता है और उसपरन्ते भारतीय दर्शनहासक्रके विविध ग्रन्यों और ग्रन्थनार्शको एक विद्याता है और उसपरन्ते भारतीय हिंग स्वति है।

# आचार्य हेमचन्द्र

विक्रमको १२वीं दाताद्दीके ब्राचार्य हेमचन्द्रसे जैनसाहित्यमें हेमयुगका आरम्म माना जाता है। यह महाराज जयसिंह सिद्धराज तथा राजिय कुमारपाल-को राजसमाओंके बहुमान्य तथा बहुधूत विद्वान् थे। सभी विषयोंपर इनकी लेसनोका चमत्कार पाया जाता है। इनकी न्यायविषयक रचना प्रमाणभीमांसा-का जैनन्यायके प्रस्वोमें एक विद्याद स्थान है। उसके सूत्र और टीका यद्यपि माणिक्यनन्त्रिके सरीधामुलके सूत्र तथा उनपर अनन्त्रवोध-रिचत प्रमायत्त्रको सरीधामुलके सूत्र तथा उनपर अनन्त्रवोध-रिचत प्रमायत्त्रका वृत्तिके सर्वणी है तथापि सूत्र और टीकामें हेमचन्द्रका विद्याद्य पद-पदपर लिदात होता है। माणिक्यनन्त्रिके प्रमायको लक्षण को अपूर्व पदका समायेश किया था, हेमचन्द्रने उसको अनावश्यक सिद्ध किया है। हेमचन्द्र अकलकेकी विदोप प्रभावित है। उनकी प्रमाणभीमांसाठे जैनन्यायकी क्षोवृद्धि हुई है, इसमें सन्देड नहीं।

## यशोविजय

विक्रमको १८वीं शताब्दीमें हुए आचार्य यशीविजय न्यायशास्त्रके अन्तिम प्रकाण्ड जैन विद्वान् थे। नव्यन्यायका अध्ययन करके नव्य पञ्चिति जैन पदार्यका निरूपण करनेवाले यह एक मात्र जैन ग्रन्थकार थे। इन्होंने बहुत-से प्रकरणोंकी रचना को, विद्यानन्दकी अध्यहस्त्रीपर नव्यन्यायकी दौलीमें विवरण रचा। जैन तर्कभाषा रची जो जैनन्यायके प्रवेदिक किल्ल बहुत उपयोगी है। इसमें अकल्लक अनुसार प्रमाण, नय और निर्मेषकी चर्ची है।

इस तरह प्रथम घातान्त्रीसे छेकर अठारहवीं घातान्त्री तक जैन न्याय क्रमिक इससे विकास करते-करते आचार्य अक्टबंक देवके समयसे एक स्वतन्त्र विषयके इपमें व्यवस्थित हुआ। और अकटबंक देवके उत्तरकालीन ग्रान्यकारीने जिनमें उनके टीकाकारोंका मुख्य भाग था, उसे पल्टबित और पृथ्वित करके न केवल जैनन्यायविषयक साहित्य भण्डारको किन्तु भारतीय दर्शनको भी समुद्ध बनाया।

#### **मा**ग्ग

Ξ.

# जैन सम्मत प्रमाण लक्षण

जैन परम्पराम सर्व-प्रयम आचार्य समन्तमद्रने 'स्य-परावमासी ज्ञानको प्रमाण' वतलाया । न्यायावतारके कर्ता सिद्धदेनने इसमें 'बाधारिहित' विशेषण लगाया । वर्षात् 'स्वपरावमासी याधारिहत ज्ञानको प्रमाण', वतलाया । जैन न्यायके प्रस्पापक श्रकलंकदेवने 'कहीं तो 'स्वपैरावमासी व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाण' वतलाया और कहीं 'अनिष्यतार्थक श्रविसंवादि ज्ञानको प्रमाण' वतलाया और कहीं 'अनिष्यतार्थक श्रविसंवादि ज्ञानको प्रमाण' वतलाया । आचार्य विद्यानक्टनें 'संस्थानको प्रमाण' वतलाकर 'स्वार्थ व्यवसाया-रमक ज्ञानको सम्यद्यान' वतलाया । इस तरह उन्होंने 'अनिष्यत्य पदको छोड़ दिया । आचार्य माणिज्यनिद्दने 'स्व और अपूर्व अर्थक व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाण वतलाकर आचार्य समन्तमद्रके द्वारा स्वापित तथा अकलंक देवके द्वारा विकसित प्रमाणके लक्षणका संग्रह कर दिया । उत्तरकालीन प्रम्यकारोंने प्रायः प्रमाणके इन्हीं लक्षणोंको अपनाया है ।

व्याचार्य समन्तमद्र भीर सिद्धसेनने स्वयं अपने लक्षणका विस्त्रेयण या समर्थन नहीं किया । न्यायावतारमें प्रमाणका लक्षण कहकर यह आशंका अवश्य उठायों गयी है कि—प्रमाण तो प्रसिद्ध है और उसका कार्य भी प्रसिद्ध ही है—सब कोई प्रमाण और उसके कार्यको जानते हैं। अतः प्रमाणका लक्षण कहनेकी क्यों आवश्यकता हुई? इस आशंकाला समाधान उन्होंने इस रूपमें किया है—र्यंचिष प्रमाणको सब जानते हैं, किर भी जिनका मन प्रमाणके लक्षणके विषयमें मूढ़ बना हुआ है अर्थात् ओ प्रमाणको स्वीकार करते हैं, किन्तु उसकी जिन्हें ठीक-ठीक पहचान नहीं है, उन मूढ बुद्धियोंका ज्यामीह दूर करनेके लिए हो यहाँ प्रसिद्ध

१. स्वपरावमासकं यथा प्रमाणं भवि नुद्धिलद्यणम् ।-५० स्व० ६३ ।

२. प्रमार्खं स्वपरामासिद्यानं नाधविवर्जितम् ।-स्याया०१ ।

२. व्यवसायात्मकं शानमात्मार्थयाद्वकं मतन् ।-लधी० ६० ।

४. प्रमास्त्रमविसंवादिशानमनिषगतार्थलक्ष्यत्वात् ।-अष्टश० अष्टस० ५० १७४ ।

५. स्वापूर्वीर्यन्यवंसायात्मकं शानं प्रमाणम् ।-परो० १-१ ।

६. सन्यग्द्यानं प्रमाणम्, "स्वार्थन्यमसायातम् सम्यग्द्यानम् । प्रवृ पव ५३ ।

७, न्याया०, चा० दे ।

<sup>¤.</sup> न्याया॰, कार्° ३'।

अनुमानसे जानकर यदि प्रत्यक्षसे जाने तो प्रत्यक्ष अप्रमाण कहलायेगा क्योंकि उसने अनुमानसे जात अग्निको ही पुनः जाना । इसका समाधान करते हुए आचार्य प्रमाचन्द्रने कहा है कि यदि जाने हुए अर्थको पुनः जाननेवाला दूसरा प्रमाण पहलेसे कुछ विरोप जानता है, तो वह प्रमाण ही है; मयोंकि वह भी अपूर्व अर्थको वियय करता है। जैसे अनुमानसे अग्निका सामान्य बोध होता है और प्रत्यक्षसे वियय करता है। जैसे अनुमानसे अग्निका सामान्य बोध होता है और प्रत्यक्षसे वियोग हमता है।

अकलंकदेवने मी प्रमाणको 'अनिष्मताष्यादि' लिखा है। अपनी अष्टशंतीमें उन्होंने लिखा है कि अविसंवादी सान प्रमाण है, व्योंक प्रमाणका लस्तण 'अनिष्मत अर्थका अधिगम' है, अर्थात् असा अर्थका निश्चय करनेवाला जान ही प्रमाण है। अतः यह निश्चित है कि परीसामुझके कर्ता आचार्य माणिवयनन्त्रिने अकलंकके इस लस्तको दृष्टिमें रक्कर हो अपनी प्रमाण के सहाजमें 'अपूर्व' परका समावेश किया है, व्योंकि माणिवयनन्त्रिने अपूर्वको परिमाण 'अनिश्चित' को है। ओर 'अनिष्मत' तथा 'अनिश्चित' होने से आवाको मी 'अपूर्वीय' हो बतलाया है। उपर अवलंकरेवने अविसंवादी जानको प्रमाण माना है। अतः जिसमें विसंवाद है—संदाय आदि समारोप है वह अपनण माना है। अतः विसंवाद है —संदाय आदि समारोप है वह अपूर्वीय हो है और विसंवादको जो दूर करता है, वह प्रमाण है।

आगे अवस्थंकरेदने बौद्धोंके प्रति सरिकस्यक झानको प्रमाण सिद्ध करते हुए लिखा है —यदि अनिधात अर्थका प्राह्म न होनेसे आए (बौद्ध ) सिद्ध करवक्ता अप्रमाण मानते हों, तो अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता; वयोकि यह भी अनिधात अर्थका प्राहो नहीं है। यदि अनिधात स्वलंदाण कर अर्थका अध्यवसाय करनेसे अनुमानको विशिष्ट मानते हैं सो सिर्वक्त्यक प्रामाण्यका मी निष्य मही करना चाहिए वयोकि वह भी निविकस्यक प्रत्यक्षके प्रामाण्यका मी निष्य मही करना चाहिए वयोकि वह भी निविकस्यक प्रत्यक्षके द्वारा अनिर्णीत नीलादिका निर्णय करता है।

इसपर बोडने यह आशंका को कि इस प्रकारसे तो पूर्व निश्वित अर्थको स्मृति भी प्रमाण हो जायेगी। इसपर अवलंकदेवने दो विकल्प उठाते हुए लिला है—'यदि यह स्मृति प्रमिति-विशेषको उत्पन्न महीं कंदती, तो जैसे प्रवस-

<sup>·</sup> १. प्रमाणमंबिहंबादि-छानमनभिगनार्थाभिगमनस्रणावार्। अष्टस० ए० १७४ ।

अनिपाताथिषिगमाभावाध्यमाणान्ये सीकिस्त्यापि मा मृद विरोगमायात्। अनिपातंत्रलालाञ्च णाप्यत्वायारम्भितेरित्रायग्रस्यायो प्रदेशस्याति न वै प्रमाद्यं प्रतिषेप्रमतिर्णातिर्णयासग्रस्यात् प्रयमक्षानुमानवत्। आव्याः, अष्टसः पृट २७८।

से निश्चित अभिने विषयमें होनेवालो साध्य और सामने सम्वत्यको स्मृति प्रमाण नहीं है, बैसे ही पूर्व निश्चित वर्ष मात्रको स्मृति भो जाने हुए वर्षको ही जाननेके कारण प्रमाण नहीं है। किन्तु यदि वह स्मृति पूर्व निश्चित अर्थ मात्रका स्मरण न क्रुके उसके विषयमें विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न करातो है तो वह प्रमाण है (पर्योकि वह दुए वस्तुके भी अनिश्चित अंशका निश्चय करातो है तो वह

इस तरह अकलं के देवके अभिश्रायके अनुसार भी जो ज्ञान अनिवात अर्थका प्राही है या अधिगत अर्थके भी अनिधात अंशका निर्णय कराता है, प्रमाण है। यही बात परोधामुलर्मे माणिनयनिटिने कही है। अतः 'अपूर्वार्थ' विशेषण माणिनयनिटिका स्रोपण नहीं है, किन्तू यह भी अकलंकदेवकी हो देन है।

इतना स्पष्टीकरण करनेके बाद हम पुनः परीक्षामुखके व्याख्याकार प्रमा-चन्द्राचार्यको बोर जाते हैं।

प्रभाचन्द 'दृष्टोऽपि समारोपात्तादक्' इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए कहते हैं। 'अनिधिगत अर्थको जानना ही प्रमाणको सक्षण नहीं है, बगोकि वस्तु अधिगत हो या अनिधगत हो, यदि वह उसको निर्दोपल्प से जानता है तो वह दोपी नहीं है। द्यायद कोई पछे कि जाने हुए अर्थमें ज्ञान क्या करता है जो उसे प्रमाण माना जाये ? इसका उत्तर है कि विशिष्ट झानका जनक होतेसे उसे प्रमाण माना जाता है। जहाँ यह विशिष्ट जानकारी नहीं कराता वहाँ वह अप्रमाण है। यदि सर्वधा अनिधिगत अर्थके अधिगन्ता (ज्ञाता) को ही प्रमाण माना जायेगा तो प्रमाणके प्रामाण्यका निरुवय करना भी शक्य न होगा: क्योंकि ज्ञानने जिस रूप अर्थको जाना यदि उसी रूप अर्थ होता है तो वह ज्ञान प्रमाण कहा जाता है। और इसका निर्णय संवादज्ञानसे होता है। वह संवादज्ञान उस अर्थके ज्ञानके पश्चात होता है। अब यदि अन्धिगत अर्थके अधिगन्ताको ही प्रमाण माना जाता तो संवादज्ञान प्रमाण नहीं रहा, क्योंकि वह तो पूर्वज्ञानसे गृहीत अर्थका ही ग्रहण करता है। और जब वह स्वयं अग्रमाण ठहरता है तो उससे प्रथम ज्ञानका प्रामाण्य कैसे स्थापित किया जा सकता है ? जब सामान्य और विशेषका तादात्स्य सम्बन्ध माना गया है तो प्रमाण सर्वेया अन्धिगत अर्थेका ग्राही हो कैसे सकता है, बयोंकि वस्तुमें इम समय जो अस्तित्व है ( द्रव्य दृष्टिसे ) वह पूर्व अस्तित्वसे अभिन्न है और पर्व अस्तित्वको पहले हो जान लिया है। हाँ, यदि कर्यचित् अनिवात अर्थक प्राही ज्ञानको प्रमाण मानते हैं तो कोई बापत्ति खड़ी नही होती।

मैंकेटके जन्तर्गत श्रष्ट० श० के न्याख्याकार विद्यानन्दिके शब्दोंका भाव है। ले०।

२. 'तन अनिधगतार्थाधिगनतुःवमेव प्रमाणस्य लचणम्' । प्रमेयकः पृ० ५६ ।

भाइन — निश्चित विषयका निश्चय करनेसे भया लाभ है। यह तो नासमझी की निशानी है ?

उत्तर—यह ठीक गहीं, वार-बार निश्चय करनेसे यह जान होता है कि यस्तु मुख आदिमें कहाँनिक सहायक हो सकती है। प्रथम जानसे तो वस्तु मात्रका निश्चय होता है। किर गह 'सुलकी साधक है' ऐमा निश्चय होनेपर उसे ग्रहण करते हैं या 'दु:खकी साधक है' ऐमा निश्चय होनेपर उसे छोड़ देते हैं। यदि वार-वार निश्चय म किया जाये तो स्थाप्य वस्तुका ग्रहण और प्राप्ता वस्तुका रिवाय मा राकता हैं। ही, किही पुढ़गोंको अध्यान वात वस्तुको एक यार वेश्वसे ही इस बातका निश्चय हो जाना है कि यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है। बार-वार-वार कर्मा क्या वात वस्तुको एक यार वेश्वसे ही इस बातका निश्चय हो जाना है कि यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है। वार्य करनेवाल जानम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और अस्या प्रमाणक प्रमाण भी समुचित ही है। व्योकि तीनों प्रमाणोंके जाननेम एक दूषरेसे विशेषता रहती है। जैसे, साइको हारा अभिका सामान्य झान होता है। अनुमानसे किसी नियत देववर्ती धनिका जान होता है। और प्रस्थस सक्ता रूप रंग आकार वगैरह जात हो जाता है। अतः भाटूने जो प्रमाणा लक्ष्य कहा है यह ठीक नहीं है। उसने कहा है—

''तत्रापृर्वायंविज्ञानं निहिचतं गाधवर्जितम् । अदुष्टकारणारच्यं प्रमाणं स्रोकसम्मतम् ॥''

—यदि अपूर्वायंका ज्ञान प्रमाण है तो तैनिरिक रोगीको आकाशमें एकने दो चन्द्रमा दिलाई देने है जो कभी किसीको दिलाई नहीं देते । अतः वह भी प्रमाण कहा जायेगा । अतः कथेंबित् अपूर्वार्ययाहो आनको ही प्रमाण मानना चाहिए ।

दम तरह आघार्य प्रमाचन्द्रने अकलं हदेवकी सर्गिका ही अनुगरण करके कर्यावत् अवूर्वार्यवाही जानके प्रामाण्यका ममर्थन किया है और सर्थया अवूर्वार्य-प्राहित्वका लण्डन दिया है। यहाँ यह बतला देना अनुचित न होणा कि 'अन्धिगत' और 'अपूर्व' पद समानार्थक है। और बीढ तथा भोभासकोंने अनिधानार्थक हो। बोत वाद्या स्मानार्थक वीढ पारावाही, आहा या अपूर्वार्थनाही विज्ञानको प्रमाण माना है। किन्तु वीढ पारावाही, जानको प्रमाण महीं मानते, जब कि सोमांन करों प्रभाकरोप और कुमारिकीय दोनों परभ्यराधी पारावाहिक जानको प्रमाण मानते है किन्तु दोनों परभ्यराधींने जनका समर्थन विज्ञ-विज्ञ प्रकारों है। एक हो पटमें प्रयम आगते हो परविषयक अन्नान दूर हो जानेगर किर 'यह पट है, यह पट है' इस प्रकार रूपालार उद्देश्न होनेवाले उत्तर जानोंको धारावाहिक जान कहते है। माटुमलानुमामी

१. प्रमा० मी० का भाषा टिप्त्लं, पु० १२।

जनोंका कहना है कि घाराबाहिक ज्ञानोंमें भी उत्तरोत्तर जो कालभेद है. वह अगृहोत है, उसका ग्रहण होनेसे उनका श्रामाण्य युक्त हो है। किन्तु प्रभाकर मतानुषायी क्षणभेर माने बिना ही उन्हें प्रमाण मानते है। इस भेदका कारण यह है कि माट्रोंने प्रमाणके लक्षायमें 'अपूर्व' पदको स्थान दिया है, जब कि श्रामाकर अनुभूति मात्रको ही प्रमाण मानते हैं।

जैन दार्गनिकोंमें भी धारावाहिक ज्ञानोंके प्रामाण्य और अद्रामाण्यको लेकर दो विचारधाराएँ पायो जाती है। एक विचारधाराके अनुसार चूँकि अनिधगत अयवा अपूर्व अर्थका प्राहो ज्ञान प्रमाण है, अतः धाराबाहिक ज्ञान प्रमाण नही है, किन्तु अनिधगत अथवा अपूर्वसे सर्वेषा धानेधगत या सर्वेषा अपूर्व नही लेना चाहिए। किन्तु कथंवित् लेना चाहिए। अतः प्रयम ज्ञानसे जाने हुए पदार्थमें प्रयुत्त हुआ उत्तर ज्ञान यदि उत्तरी कुछ विशेष जानता है तो वह प्रमाण हो है।

दूसरी विचारपाराचे अनुसार 'स्वीर्थ व्यवसायारमञ्जान प्रमाण है' इतने छञ्जणमे ही सब बातें आ जाती है। अतः इसमें 'अपूर्व' विशेषण छगाना व्यर्थ है। घारा-वाहिक ज्ञान गृहीनजाही हो अथवा अगृहोतप्राही हो यदि वह 'स्वार्थ' का निश्चा-यक है तो प्रमाण है।""विद गृहीतग्राही होनेने स्मृति प्रमाण नहीं है तो घारा-वाहिक ज्ञान भी प्रमाण नहीं हो सकता।

जैन दर्मनमें पहली विचारपाराके प्रवर्तक मुट्ट अक्छंकदेव हो प्रतीत होते हैं और यह विचारपारा बौद्ध दर्मनमें जैन दर्मनमें प्रविष्ट हुई जान पढ़ती हैं अफलंकदेवकी यह सरिण रही हैं कि उन्होंने अन्य दर्मनींके मन्तर्ग्योको ऐकान्ति कताकी समीधा करके और उसमें अनेकानतवादका पुट देकर उन्हें अपने अनुकूल बनानेवा प्रयत्न भी किया है। उनके तत्वार्थवातिकका अवलोकन करनेसे पुट-पुर-पुर-पुर उचन सरिणके दर्धन होते हैं। अतः बौद्ध दर्धनके 'खनपिग्रवार्था-स्थिम लक्ष्य' से एकान्तवादको हट्टिक उसमें अनेकानतवादको पटित किया है। अन्यया अकलंकदेव मी अपूर्विष्वाही शानको प्रमाण माननेके प्रवासी नहीं हैं; प्रांपित उन्होंने तत्वार्थवातिकमें उसमा स्वयंत करते हुए लिखा हैं — 'प्रमाणका लक्ष्य' अपूर्विष्वातिकमें उसमा स्वयंतिक करते हुए लिखा हैं एप्यापिक लिख अन्यकारमें रखे हुए प्रवासी-

तस्त्वार्थन्यस्थायान्तवानं मानमिनीयता । सज्ज्येन गतार्थसाद् व्यर्थमम्बद्धिरोयक्म्
॥७०॥ गृरीतमगृर्शतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्थित । सज सोकं न शास्त्रेषु विवहाति
प्रमाखतान् ॥७०॥ – तस्यार्थस्त्री० १–१० ।

२. ऋपूर्वाधिगमलद्यानुपरिद्य सर्वस्य ज्ञानस्य प्रमाणस्वीपरसेः ॥१२॥

को दीपक सरमाल हो प्रकाशित कर देता है, फिर भी बादको भी वह प्रकाशक ही कहा जाता है। अवीत् प्रकाशित पदार्थों को ही प्रकाशित करते रहनेते दीपक अप्रकाशक नहीं कहा जाता, किन्तु प्रकाशक ही कहा जाता है, विशेष उस दीपक से ही उन पदार्थों को अवस्थितिका बीध होता रहता है। इसी सरह जान भी उत्तर होते ही घटादि पदार्थों का अवमामक होकर प्रमाणपनेकी प्राप्त करके बादको भा 'प्रमाण' इस नामको छोड नहीं देता। " सायद कहा जाये कि अविकाण दीपक अप्य-प्रन्य होता है अत इस अपूर्य-प्रयुव्ध अर्थका ही प्रकाशक है, तो ज्ञान भी दीपक को तरह प्रतिश्व बदलता है, अतः 'अपूर्वाधिमन लशक' उसमें भी भीजूद है। अतः यह कहना खिठत हो जाता है कि स्मृतिकी तरह पहले जाने हुए पदार्थको पुनः-पुन जाननेवाडा ज्ञान अप्रमाण है।'

अकलंकके अनुगामं। विद्यानन्द तथा माणिवयनिदके परीक्षामुल सूनग्रन्यके टीकाकार आवार्य प्रभावन्द्रके टीकाग्रन्थों देखनेसे भी उवत गताजिदर पहुँचना पड़ता है। उवर जो दूसरो विचारधारा दो गयी है, वह आवार्य विद्यानन्द्रके त्त्रवार्यक्षेत्रवार्यके देखनेसे भी उवत गताजिदर पहुँचना पड़ता है। उवर जो दूसरो विचारचार के त्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवार्यक्षेत्रवा

बौद्ध और मोमांनक स्मृतिको स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते । अतः उनके मतमें सो अनिष्मत और अपूर्व पदका प्रयोजन स्वष्ट हैं। किन्तु जैन परस्परामें तो स्मृति-को स्वतन्त्र प्रमाण <u>माना गया है</u> । अतः अनिष्मत या अपूर्व पदका वह प्रयोजन जैन परस्परामें नहीं है । इसोसे माणिवयनिदके द्वारा प्रमाणके स्वतानमें जो 'अपूर्व' पद प्रविष्ट किया गया, दिगम्बर परस्परामें उसे मनर्थन प्रस्तान नहीं हुमा। और दवैतास्वर परस्पराके तो सभी विद्वान् एक मत्रने पारावाही सानको प्रमाण माननेके ही पक्षमें हैं । अतः किनोने भी प्रमाणके स्थानमें 'अनिष्मृत' और

१. प्रमाण्मीमांसाके भाषा टिप्पण ४० ११-१३।

'अपूर्व' जैसे पदको स्थान नही दिया । इतना हो नही, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूपसे यह कह दिया कि गृहीतप्राही ज्ञान भी अगृहीतप्राहीके समान ही प्रमाण है।

स्वेताम्यराचार्य हेमचन्द्र सूरिने तो अपनी <sup>9</sup>प्रमाणमीर्मासामें एक सूत्रके द्वारा ग्रहीव्यमाण ग्राहीको सरह ही ग्रहोतग्राहीको भी प्रमाण माना है। उनका कहना है कि 'द्रब्यकी अपेक्षासे गृहीतग्राहित्वके प्रामाण्यका निर्पेष करते हैं अथवा पर्यायको अपेक्षासे ? पर्यायको अपेक्षासे तो घारावाही ज्ञान भी गृहीतग्राही नहीं हैं, क्योंकि पर्याय क्षणिक होती है । अतः उसका निराकरण करनेके लिए प्रमाणके लक्षणमें 'अपूर्व' पद देना ज्यर्थ है। यदि द्रव्यकी अपेक्षा गृहीतप्राहीको प्रमाण नहीं मानते तो यह पक्ष भी युक्त नही है। द्रव्य नित्य होता है अतः ग्रहीव्यमाण और गृहीत अवस्थाओं में द्रव्यकी अपेक्षा कोई भेद नहीं हो सकता । ऐसी स्थितिमें ग्रहीष्यमाण ग्राहीको प्रमाण मानना और गृहीतग्राहीको प्रमाण न मानना कैसे संगत है ? तया जैनदर्शनमें गृहोतग्राही होनेपर भी अवग्रह, ईहा आदिको प्रमाण माना गया है। शायद कहा जाये कि उनका विषय भिन्न-भिन्न है, किन्तु ऐसा कहना भी उचित नहीं है, बवोंकि ऐसा माननेसे अवग्रहसे गृहोत पदार्थमें ईहा ज्ञान नहीं होगा, और ईहासे गृहीत पदार्यका अवायज्ञान नहीं होगा। शायद कहा जामे कि पर्यायको अपेशासे अवग्रह आदि ज्ञान अनिधगतको ही जानते हैं, सतः वे अपूर्वप्राही हो है, किन्तु इस तरहसे तो कोई भी ज्ञान गृहीतग्राही नहीं है, क्योंकि पर्याय सो प्रतिसमय बदलती रहती है।

इस तरह प्रमाणके विषयमें अपूर्व पदको लेकर जैनदर्शनमें घोड़ा-सा मतभेद हैं। किन्तु प्रमाण अर्थका और 'स्व' का निश्चायक होता है इसमें कोई मतभेद नहीं है।

# दर्शनान्तर सम्मत प्रमाण लक्षण श्रौर उनकी समीक्षा

#### १. सन्निकर्पचाद

पूर्वपृक्ष—प्रिक्षवंवादो नैवामिकांका कहना है कि अर्थका ज्ञान करानेमें सबसे अधिक साधक सित्रकर्ष है। सब जानते हैं कि चक्षुका घटके साथ संयोग होनेपर हो घटका ज्ञान होता है। जिब अर्थका इन्द्रियके साथ सित्रकर्प नहीं होता, उसका ज्ञान भी नहीं होता। यदि इन्द्रियोंसे असित्रकृष्ट अर्थका भी ज्ञान-माना जामेगा तो सबको सब पदार्षीका ज्ञान होना चाहिए। किस्तु देखा जाता

१. १-१-४।

है कि जी पदार्थ दिश्से ओझल होते हैं, उनका ज्ञान नहीं होता ।

दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय कारक है. और कारक दूर रहकर अपना काम नहीं कर सकता। अतः हमारा यहना है कि इन्द्रिय जिस पदार्थमे सम्बन्ध नहीं करती उसे नहीं जानती. पत्रीकि वह कारक हैं, जैसे बढईका वसला छकड़ीसे दर रहकर अपना बाम नहीं करता। सब जानते हैं कि स्पर्शत इन्हिंग पटाईकी छुकर ही जानती है, बिना छुए नही जानती। यही बात अन्य इन्द्रियोंके विषयमें ਮੀ ਜਸਤ ਨੇਗੇ ਚਾਇਹ।

वह समिकर्ष छह प्रवार का है-संयोग, संयुवतसमवाय, संयुवत समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, और विशेषणविशेष्यभाव । चक्षका घट सादि पदार्थोंक साथ संयोग सिल्ल पे हैं. घट आदिमें समयात सम्बन्धि रहते. बाले गुण, कर्म आदि पदार्थिक साथ संयुवत समवाय सितकर्प है: बयोंकि चक्षका घटके साथ संबोग सम्बन्ध है और उस घटमें समवाय सम्बन्धसे गण कर्म आदि रहते हैं, तथा घटमें समवाय मध्यन्यसे रहनेवाले गुण कर्म आदिमें समवाय सम्बन्ध-से रहनेवाले गणस्व, कमेरव आदिके साथ संयुक्त समवेत समवाय सिन्नकर्ष है। इसी तरह थोनका शब्दक माप समनाय सित्तकर्प है; बर्जीकि कानके छिद्रमें रहने-बाले बाकाशका ही नाम श्रोत्र है और आहाशका गुण होनेसे शब्द वहाँ समवाय सम्बन्धरे रहता है। शब्दरवके साथ समवेत समयाय सिवयर्प है। 'इस घरमें घटका अभाव हैं यहाँ घटाभावके साथ विशेषणविशेष्यभाव समिन्यं है: क्योंकि चक्षसे संयात घरका विशेषण घटाभाव है।

प्रत्यक्ष सान चार, तीन अथवा बोके ग्रीमक्पंसे चलन होता है। याह्य स्त्व आदिका प्रत्यक्ष चारके मन्तिकर्षते होता है - आत्मा मनते सम्बन्ध करता है, मन इन्द्रियसे और इन्द्रिय अर्थसे । सुनादिका प्रत्यक्ष तीनके सन्निवर्षसे होता हैं: वयोकि उसमें चध्तु आदि इन्द्रियों याम नहीं करतीं । योगियोंको जो आत्माका प्रत्यक्ष होता है, वह केयल बात्मा और मनके समिकपैसे ही होता है। अतः

सविक्षें हो हो प्रमाण मानना चाहिए।

उत्तरपक्ष-जैनोका कटना है कि बस्तुका शान करानेमें सिन्निक्ष साधेकतम नहीं है, इसलिए यह प्रमाण भी नहीं है। जिसके होनेपर ज्ञान हो और नहीं होने-पर न हो, वह उसमें साधकतम माना जाता है; किन्तु मित्रवर्षमे यह बात नहीं है;

१. व्याय भाव, प्रवस्थ ।

२. स्यायमं ० पूर ७३ नया ४०६ । इ. स्याप बार पूर देश । स्थापमं प्र थर ।

४. म्यायमं ०. ५० ७४ ।

थ्. न्याः कुं, पुरु २४-३२ । प्रमेयकः मारु, ६० १४-१= ।

कहीं नहीं सिन्न पंके होनेपर भी ज्ञान नहीं होता। जैसे, घटकी तरह आकास अविके साथ भी चक्षका संयोग रहता है, फिर भी आकाशका ज्ञान नहीं होता। अतः जो जहां बिना किसी स्ववधानके वार्ष करता है, वही यहाँ साधकतम होता है, जैसे घरमें रखे हुए पदार्थोंको प्रकाशित करनेमें शीपक। एक ज्ञान ही ऐसा है जो बिना किसी स्ववधानके अपने विषयका ज्ञान कराता है। अतः वही प्रमित्त साथकतम है और इसलिए वही प्रमाण है. सन्तिकर्ष नहीं।

सन्तिरुर्पवादियोंकी क्षोरने इसका यह समाधान दिया जाना है कि चक्ष सन्नित्रपूर्वे घटादिका ज्ञान करानेको योग्वता है, आकाश आदिका ज्ञान करानेकी योग्यता नहीं है । इसलिए यह आकाश आदिका ज्ञान नहीं कराता । जैन कहेंगे-तो फिर योग्यताको हो साधकतम मानो । किन्तु यह सन्निकपैकी योग्यता है वया वस्तु ? विशिष्ट धावितका नाम हो योग्गता है। तो वह सन्तिकर्पके सहकारियोंकी निकटता कहलायी, बयोंकि खद्योतकरने 'सहकारियोंकी निकटताकी ही शिवत बतलाया है। अब प्रश्न यह होता है कि सन्निकर्षके सहकारी कारण द्रव्य हैं, गुण है, अथवा कर्म है ? आश्म-द्रव्य तो सहकारी कारण हो नहीं सकता; ययोंकि आकाश और चक्षके सन्तिकर्षके समय शास्मा मौजूद रहता है फिर भी भान नहीं होता। इमी तरह काल, दिशा खादि भी सन्निकर्पक सहकारी कारण नहीं हो मकते, वयोकि आकाश और चक्षुके सन्निकर्पके समय वे भी मौजूद रहते है, फिर भी आकाशका ज्ञान नही होता। मन भी सन्निकर्पका सहायक नहीं हो सकता; वर्षोकि चक्षु और आकाशके मन्तिकर्पके समय पृश्यका मन उस ओर हो सब भो आकाशका ज्ञान नहीं होता। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि आत्मा गन इत्द्रिय और अर्थ इन चारोंका सन्निकर्प अर्थका ज्ञान करानेमें साधक-तम है; वयोंकि यह सब सामग्री आकाशके साय सन्निकर्पके समय मीजूद रहती हैं। यदि कहा जाये कि तेज द्रव्य प्रकाश सन्निकर्पका सहायक है, क्योंकि उसके होनेपर ही बाँखोंसे ज्ञान होना है तो भी ठीक नही, बयोंकि घरकी तरह आकाराक साथ सन्निकर्षके समय प्रकाशके रहते हुए भी आकाराका ज्ञान नहीं होता । यदि लदृष्ट गुणको सहायक माना जायेगा तो भी कभी-त-कभी आकाशका चसुमे ज्ञान होनेका प्रसंग उपस्थित होगा, क्योंकि सहकारी अदृष्ट आकश्य और चक्षु सन्निकर्पके समय भी वर्तमान रहता है। इसी तरह कर्मकी सन्निकर्पका सहकारी माननेसे भी वही दोप आता है; क्योंकि आकाश और इन्द्रियके सन्निकर्पके समय भी चक्षका उन्मीलन-निमीलन कर्म जारी रहता है। अतः सहकारी कारणोंकी सहायता रूप पायित अर्थवा ज्ञान करानेमें साधक नहीं है. किन्तु ज्ञाताको अर्थको ग्रहण कर सकनेकी शवित या योग्यता ही वस्तुका ज्ञान

### करानेमें साधकतम् है।

सिलकर्पवादीका तर्क हो सकता है कि यदि अर्थका ज्ञान करानेमें साथकतम होनेसे योग्यताको हो जैन प्रमाण मानते हैं तो ज्ञानके प्रमाण होनेको बात तो छूट हो जाती है। जैन कहाँगे—स्व और अर्थको प्राहण करनेको शिवतका नाम योग्यता है। वह योग्यता स्व और अर्थको जाननेवाले ज्ञानक्य प्रमाणकी सामग्री होनेसे प्रमाणको उत्पत्तिमें हो साधकतम है। वर्षात् वस्त योग्यता स्व प्रमाण नहीं है, किन्तु प्रमाणको उत्पत्ति करान करती है, प्रमाण तो ज्ञान हो है, किन्तु प्रमाणको उत्पत्ति करान करती है, प्रमाण तो ज्ञान हो है, किन्तु ज्ञानको उत्पत्ति तथी होती है जब ज्ञावामें उस अर्थको प्रहण करनेको सविव होती है। अतः साविकत्य है और ज्ञान हम अर्थको परिविष्टति करानेमें साविकत्य है। अतः शान हो प्रमाण है।

### चक्षका अप्राप्यकारित्व

चधु अपने विषयको छूकर गहीं जानती। यदि छूकर जानती होती तो खाँचमें लगे अंजनको भी जान लेती। किन्तु दर्पणमें देते बिना अंजनको मान नहीं होता अंजनको भी जान लेती। किन्तु दर्पणमें देते बिना अंजनका मान नहीं होता अंतः वह अप्राप्यकारों है। चसुको प्राप्यकारों विद्व करनेके लिए कहा जाता है कि चसु ढकी हुई वस्तुको नहीं देस सकतो; इसलिए प्राप्यकारों है। बस्तुतः यह कथन उपित नहीं है। कांच, अभक और स्कटिकसे ढके हुए पदायोंको भी चसु देख लेती है। जुम्बक दूरसे ही लोहोंनी सींच लेता है। किर भी वह किसी चीचसे ढके हुए लोहोंको नहीं सींचता। इसलिए जो ढकी हुई वस्तुको अध्या कर सके यह प्राप्यकारों होता है, ऐसा नियम बनाना ठीक नहीं है।

दांका-यदि पशु अग्राप्यकारी है तो उसे अतिदूरवर्ती और ओटमें रसी हुई

बस्तुको भी जान लेना चाहिए ।

उत्तर—यह आपत्ति तो चुम्यक परवरके दृष्टान्तते हो खण्डित हो जाती है। चुम्यक लोहेते दूर रहकर हो लोहेको खपनो ओर सींचता है, फिर भी न यह अतिदूरवर्ती लोहेको सींचता है और न किसी बस्तुके बीचमें का जानेपर हो लोहेको सींचता है।

इांका-पदि चक्षु दूरते ही वस्तुको ग्रहण कर लेतो है तो फिर किसी वस्तुमें

संध्य या विपरीत ग्रहण वयों होता है ?

उत्तर—गह आपत्ति तो चतुको प्राप्यकारी माननेम ही विदेश रूपसे आती है। वर्षोित जब घट्टा पदार्थके पाछ आकर उसे आनती है तब हो संदायको या विपरीत प्रदुषको कोई स्थान हो नहीं रहती।

१. तन्त्रान्यान पुन ४० । त्यान्यानुन्यन, पुन ७४-५२ । प्रमेदकन मान, पुन २२०-१२६ ।

शंका—चशुने किरणें निकलती है और वे पदार्थके पास जाती हैं, इसलिए चक्ष प्राप्यकारी है।

उत्तर—पदि हमारी आँखते किरणें निकलती होतों तो कमसे कम रात्रिके अध्यकारमें तो वे अवस्य दिखाई देतीं।

शंका-बिल्लोको आँखसे किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं ?

उत्तर—विरलीको शांसमें किरणें होनेसे हमारी आंखमें किरणेंका होना तो सिद्ध नहीं हो सकता । सुवर्णको पीला देखकर यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि जो जो पीला होता है वह सब सुवर्ण होता है। इसी तरह विल्लोको अधिमें किरणें देखकर यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि सब आंखोंसे किरणें निकलती हैं।

र्शका—चक्षु तैत्रस है और तैजस होनेसे उसमें किरणोंका होना सिद्ध हो है।

उत्तर---पदि पक्षु तैजस है तो उसे गरम होना चाहिए; क्योंकि तेजका स्रशण उप्पता है। तथा चमकोली भी होना चाहिए।

द्यंका—यद्यपि चक्षु तैजस है फिर भी उसमें उष्ण स्पर्शकोर चमकोला रूप प्रकट नहीं है।

उत्तर—ऐमा तैजस द्रव्य देखा जाता है जिसमें उठण स्वर्ध प्रकट नहीं रहता किन्तु घमकीष्ठा रुप रहता है; जैसे दोपककी प्रभामें । और ऐसा मी तैजस द्रव्य देखा जाता है जिसमें उठण स्वर्ध रहता है, किन्तु चमक नहों रहती जैसे गरम पाती । किन्तु ऐसा तैजस द्रव्य नहीं देखा गया जिसमें रूप और स्पर्ध दोनों ही प्रकट नहों।

शंका-ऐसा सुवर्ण है।

उत्तर—सुवर्णं तैजन नहीं है। अतः तैजस होनेसे चक्षुमं किरणोंका होना सिद्ध नहीं किया जासकता।

शंका-चक्ष तेजस है; क्योंकि वह रूपका ही प्रकाशन करती है।

उत्तर—आपके इस हेतुमें चन्द्रमाके उद्योतसे व्यभिवार आता है। चन्द्रमा-का प्रकाश भी वेवल रूपका ही प्रकाशन करता है किन्तु वह तैवस नहीं माना जाता, पार्थिय माना जाता है।

शंका-चन्द्रमाका प्रकाश भी तैत्रम है।

१. स्यायवा० पृ० ३८१ ।

उत्तर—जिसका मूल भी वण्ण होता है और प्रभा भी वण्ण होती है, वसे आगममें तैजस कहा है। चन्द्रमाके प्रकाशमें ये दोनों वार्ते नहीं हैं। बता चन्द्रमा-का प्रकाश तैजस नहीं है। चक्षको तैजस न माननेमें एक और कारण है—

जो तैजस होता है, वह अन्यकारको नहीं प्रकट करता । जेछे सूर्यका प्रकाश । चक्षु अन्यकारको भी यतलाती है; वतः वह तैजस नहीं है । जोर तीजस न होनेसे उसमें किरणोंका होना भी सिद्ध नहीं है । जो-जो किरणोंवाली वस्तुएँ हैं वे अपनेसे सम्बद्ध पदार्थका प्रकाश अवश्य करती हैं, जैसे शेपक । यदि चतु भी रिस्पबालो होती तो अतिमें लगे अंजनको और काच-कामल आदि रोगोंको अवश्य देख होती श्योंकि उनका चतुके साथ सम्बन्ध है हो; किन्दु नहीं देखतो, इससे सिद्ध है कि चक्षुमें रिस्पबालि होते हो थोड़ो देखे लिए यदि चतुमें रिस्पबाला में लो जायें तो उनसे बड़े पर्यंत वर्षास्कान नहीं हो मकता; एसोंकि मनसे अधिवित होकर हो चक्षुरिश पदार्थका प्रकाशन कर सकती है । सितक्यंवादी नैयायिक मनको अणु हुए मानवा है, अणुहुए मन चतुसे याद्र फैली हुई रिस्पयोंका अधिवाद्य कैसे कर सकती है ।

तथा यदि चसु प्राप्यकारी है तो अँधेरी रातमें दूरपर अग्नि जलती हो तो ससके पासके पदार्थ तो दिलाई देते हैं किन्तु चधु और आगके अन्तरालमें जो पदार्थ होते हैं वे दिलाई क्यों नहीं देते ?

शंका-भीषमें प्रकाश नहीं है।

उत्तर—जय नथु अगिको तरह तैजय है तो उसे किसी प्रकासको आव-प्रवक्ता हो गया है? तथा यदि चधु प्राप्यकारी है तो बचा पदार्थ चशुके पास आता है या चधु पदार्थके पास जाती है? दोनों बात प्रत्याविष्य हैं; गयोकि ग तो पदार्थ चशुके पास जाता देशा जाता है और न चशु पदार्थके पास जातो देशो जातो है। यदि चधु पदार्थके पास जाकर उसे जानता हो अमुरु पदार्थ दूर है और अमुक पदार्थ सभीप है, यह ब्यवहार हो न होता। अतः चधु-प्राप्यकारी नही है। इतीनिए पदार्थके साथ उसका समिक्य मी गहीं होता।

सन्निष्यों को प्रमाण माननेमें एक आपत्ति और मी है-सर्वशका अभाव। यदि सर्वेश सन्निष्यंके द्वारा ही पदार्थोंको जानता है तो उनका भाग या तो मानिक होगा या इन्द्रियज्ञय्य होगा। मन और इन्द्रियोंको प्रवृत्ति अपने विषयमें क्रमशः होतो है तथा इनका विषय भी नियत है, जब कि निकालप्रती शैय पदार्थोंका क्रमत

१. स॰ सि॰ पु॰ ५७; त॰ रा॰ वा॰ पु॰ ३६; न्या॰ कु॰ म॰ पु॰ ३९;

नहीं है और उनमें भी कुछ पदार्थ सूचम है, जैसे परमाणु । कुछ पदार्थ बतीत हो चुके है, जैसे राम रावण । कुछ पदार्थ सुदूरवर्ती है, जैसे सुमेव । इन सबके साथ मन और इन्द्रियोंका सिन्नकर्प नहीं होता और बिना सिन्नकर्पके हुए झान नहीं होता ।

रांका--आत्मा व्यापक है अतः समस्त पदार्थोंके साथ उसका सिन्नकर्प होने-से वह सत्रको जानता है।

समाधान-आत्माको ब्यापक माननेमें भी अनेक आपितायाँ आती है जिन-पर यथावसर प्रकाश डाला जायेगा। अतः सिनकर्षको प्रमाण मानना उचित नहीं है।

#### २ कारकसाकल्यवाद

पूर्वपक्ष—जो साधकतम होता है उसे करण कहते हैं। और अर्थका व्यापचाररहित ज्ञान करानेमें जो करण है, उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थका निर्दोष
ज्ञान किसी एक कारकसे नहीं होता, किन्तु कारकोंके समूहसे होता है। देखा
जाता है कि एक-दो कारकोंके होनेपर भी ज्ञान उस्पन्न नहीं होता, और समप्र
कारकोंके होनेपर नियमसे उस्पन्न होता है। इसिलए कारकसाकत्य ही ज्ञानकी
उस्पत्तिमें करण है। अतः वही प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो
फल है और पालको प्रमाण मानना उचित नहीं है, क्योंकि प्रमाण और कल भिन्न
होते है। यदि ज्ञानको हो प्रमाण माना जायेपा तो लोगोने जो अज्ञान स्वरूप
चार्ट्य-लिंग लादिको प्रमाण माना है, वे लप्तमाण ठहरेंगे। ज्ञान भी पदार्थक ज्ञान
करानेमें कारण है। जैसे विशेष्यके प्रस्थान विशेषण ज्ञान, अग्निके जाननेमें धूमका
कान, अर्थके जाननेमें घरूर-ज्ञान, अतः सकल कारकोंमें ज्ञान भी लिया गया है।
इसिलए यह भी प्रमाण है। इस प्रकार ज्ञान और ब्रज्ञान स्वरूप कारकोंका
साकत्य ही प्रमाण है।

उत्तर-पक्ष--कारकसाकरव<sup>र</sup> मुख्य रूपसे प्रमाण है या उपचारसे । मुख्य रूपसे तो बहु प्रमाण हो नहीं सकता क्योंकि कारकसाकत्य अज्ञानरूप है। जो अज्ञानरूप होता है वह स्व और परको प्रमितिमें मुख्यरूपसे साधकतम नहीं हो सकता । जनको प्रमितिमें मुख्यरूपसे साधकतम तो अज्ञानका विरोधी ज्ञान ही हो सकता

१. न्यायमं०, पृ० १२ श्रादि ।

२. कारकताबत्यको विस्तृत समीवाके लिए देखो--न्या० कु० च० पृ० ३४-३६ तथा प्र० व० मा० पृ० ७-१३ ।

है; बयोंकि झान बीर प्रमितिके बीचमें किसी दूसरेका व्यवधान नहीं है। झानके होते ही पदार्थकी प्रमिति (जानकारों) हो जाती है। फिन्तु कारकाशकरवमें यह बात नहीं है। कारकसावस्य झानको उत्पन्न करता है, तब पदार्थको जानकारों होती है। कारकसावस्य झानको उत्पन्न करता है, तब पदार्थको जानकारों होती है। अतः कारकसावस्य झानको उत्पन्न करता है, तब पदार्थको जानकारों है। अतः कारकसावस्य मुख्यस्पसे प्रमाण नहीं है। पयोंकि ऐसा नियम है कि जिस कार्यमें जां-जो दूसरेसे अवविद्व होता है, वह उस कार्यमें मुख्यस्पसे साधकतम नहीं कहा जाता; जैसे उत्पन्न के बद्ध स्वकृत है। इसी तरह जाता; जैसे उकडीको यद्यपि बद्ध करता है, किन्तु बिना कुरहाड़ोके बद्ध रकड़ी नहीं काट सकता। अतः बद्ध मुख्य स्वयं नहीं करता, किन्तु झानके द्वारा ही वह होतो है, अतः कारकसाकस्य मुख्यस्पसे प्रमाण माननेमें कोई आपत्ति नहीं है, वर्योंकि द्व और परकी प्रमितिम मुख्यस्पसे साधकतम जो झान है, उस झानका उत्पादक होनेसे कारकसाकस्य भी साधकतम से और इसिजए उसे भी प्रमाण माना जा सकता है। लिंग, दाव्य झादि भी उपवारसे ही प्रमाण है।

# ३. इन्द्रियवृत्ति समोज्ञा

सांहपका कहना है कि सितिकर्ष और कारकसाकरण भन्ने हो प्रमाण न हों, किन्तु इससे जान प्रमाण सिद्ध नहीं होता । अर्थको प्रमितिमें इन्द्रियवृत्ति हो सायक-सम है, अतः उसे हो प्रमाण मानना चाहिए । इन्द्रियों जब विषयके आकार परिणमन करसी है, तभी वे अपने प्रतिनियत राज्य आदिका ज्ञान कराती है । अतः प्रसायका सम्पर्क होनेसे पहले इन्द्रियोंका विषयाकार होना इन्द्रियवृत्ति है । वर्ता प्रमाण है ।

सांहरको जनत कथन ठोक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियवृत्ति अवेतन है, और जो अधेतन होता है, वह पदार्थको जाननेमें साधकतम नहीं हो सकता। इन्द्रिय-वृत्ति वया है—इन्द्रियोंका पदार्थको पास जाना, पदार्थको ओर अभिमृत होना, अथवा पदार्थके आकार होना ? प्रथम पदा ठोक नहीं है, क्योंकि सितकर्पको समीक्षा करते हुए बताया है कि इन्द्रियों पदार्थके पास नहीं जातों। दूसरा पदा भी ठोक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियोंका पदार्थको ओर अभिमृत्य होना ज्ञानको उत्तत्तिमें कारण होनेसे उपपारसे प्रमाण हो सकता है, वास्तवमें तो प्रमाण ज्ञान हो है। तीसरा परा भी ठोक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियोंका पदार्थको आकार, होना प्रतीविविव्द है।

र. सांत्य का० २८। माटरव्० वृ० ४७। योगद् ० व्यासमा०, वृ० २७। २. म्या० गु० च०, वृ० ४०-४१, प्रसेव क० मा०, वृ० १६। '

М

जैसे दर्पण पटार्चके आकारको अपनेमें धारण करता है, वैसे श्रोत्र आदि इत्त्रियों पटार्थके आकारको धारण करती नही देखी जातों। यदि ऐसा होता तो जैसे दर्पणमें पदार्पके सलकनेको लेकर कोई विवाद नहीं है, वैसे हो इत्त्रियोंके विषयमें भी कोई विवाद न होता; क्योंकि जो यात प्रत्यक्ष सिद्ध होती है, उसमें विवादको स्थान नहीं रहता।

यह मान भी लिया जाये कि इन्द्रियवृत्ति कोई चोज है, तो भी यह प्रश्न होता है कि वह वृत्ति इन्द्रियोंसे मिन्न है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है तो वह वृत्ति इन्द्रियहण हो कहलायो, अर्थात् इन्द्रियों और उनको वृत्ति एक हो हुई। किन्तु इन्द्रियों तो सोते समय भी भौजूद रहती है, अतः उस समय भी उनका ज्यापार चाल रहतेसे सप्त और जागत अवस्थाम कोई अन्तर हो नहीं रहेगा।

यदि इन्द्रिय वृत्तिको इन्द्रियोंसे भिन्न मानें तो अरन होता है कि वह वृत्ति इन्द्रियोंसे सम्बद्ध है या असम्बद्ध है ? यदि असम्बद्ध है तो उस वृत्तिको इन्द्रियों-को नहीं कहा जा सकता; बयोंकि जो जिससे सम्बद्ध नहीं होता उसे उसका मही बहा जा सकता। जैसे राख्य और विष्ट्य पर्दत विरुद्ध अलग-असम है, अतः न राख्यको विष्ट्यका बहा जा सकता है और न विष्ट्यको सहाका। इसी तरह थोन्न वर्षरह इन्द्रियोंसे वृत्तिका कोई सम्बन्ध न माननेपर वृत्तिको इन्द्रियोंका नहीं कहा जा सकता।

यदि यृत्ति इन्द्रियोंसे सम्बद्ध है, तो इन दोनोंका कीन-सा सम्बन्ध है ? समनाय, संयोग अथवा विशेषण-विशेष्यभाव। समनाय सम्बन्धको तो जैन सम्बन्ध हो नही मानते, इसका विचार यथावसर किया जायेगा। संयोग सम्बन्ध भी नही बनता; बयोकि संयोग सम्बन्ध दृत्य-दृत्यका हो होता है। अत: यदि इन्द्रिय और उसकी वृत्तिका संयोग सम्बन्ध भागा जायेगा सो वृत्ति भी एक द्रव्य हो जायेगा। किर वृत्तिको इन्द्रियका धर्म नहीं मामा जा सकता। इन्द्रिय और उसकी वृत्तिका विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध भी नहीं बनता ययोंकि सम्बन्धान्तरसे सम्बद्ध सस्यू ही यह सम्बन्ध होता है। अत: विचार करनेसे इन्द्रिय वृत्ति हो नहीं बनती। तब उसकी प्रमाण-किस माना जा सकता है ?

#### **४. ज्ञातृ**च्यापार

पूर्वपक्ष-मोमांसक प्रमाकरके अनुवाधियोंका कहना है कि सिक्षकर्प, कारक-साव त्य और इन्द्रियन्ति मले ही प्रमाण न हों; वर्षोकि उनको प्रमाण माननेमें अमेक दोप आते हैं, किन्तु झातृन्यापार तो अवस्य हो प्रमाण है; वर्षोकि ज्ञातृ-व्यापारके विना पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता। कारक तभी कारक कहा जाता है जब उसमें ब्रिया होती हैं; इसेलिए क्रियासे युवत हव्यको ही कारक कहा गया है। जिसमें क्रिया नहीं, यह तो वस्तु मात्र है, उसे कारक नहीं मात्रा जा सकता। फलार्थी पुरुप बेबल बस्तु मात्रको नहीं व्यक्तारे, किन्तु जो इष्ट प्रयोजनका सायक होता है उसे ही अपनात हैं। इतिलए जैसे रसोई एकानेके लिए चायल, पानी, आग और बटलोई इन कारकोंको, जो कि प्रहेसे तैयार होते हैं, अपनाता जाता है और इनके मेलसे रसोई तैयार हो जातो हैं, बैसे ही आरमा, इन्त्रिय, मत और पदार्थ इन चारोंका मेल होनेपर शाताका व्यापार होता है। और वह जाताका व्यापार पदार्थका जान कराने कारण होता है। अतः आताका व्यापार दार्थका जान कराने क्य एक्स कि स्ता आताका व्यापार वहां की अपना व्यापार वेशका उपना कराने क्य एक्स में उसर वह जाताका व्यापार पदार्थका जान कराने क्य एक्स में उसर वह नित्र ही। प्रमाण है। योकि पदार्थका जान कराने क्य एक्स में उसर वरने वही जायकतम है। जो प्रमाण नहीं होता यह सामकतम में नहीं होता, जैसे सिमक्य वर्गरह। किन्तु जातृब्दापार सापकतम है। अतः वही प्रमाण है।

उत्तरपक्ष-जिसकी सत्ता किसी प्रमाणिस सिद्ध होती है, वही प्रमाण हो सकता है। जातृब्दापारकी सत्ता प्रत्यदा, अनुमान आदि किसी भी प्रमाणिस सिद्ध नहीं है। असः यह प्रमाण नही हो सकता।

यदि शातुं व्यापार प्रत्यक्षते तिव है, तो किस प्रत्यक्षये तिव है—इन्द्रिय और पदाधके सिनाव पेंसे होनेवाले प्रत्यक्षते, आत्मा और मनने सिनाव पेंसे होनेवाले प्रत्यक्षते, आत्मा और मनने सिनाव पेंसे होनेवाले प्रत्यक्षते स्वाया स्वयं विद्या होता है। तथा उनके प्रदेश करने विद्या होता है। त से शातु व्यापार के साथ इन्द्रियों सम्बन्ध होता है। त से शातु व्यापार के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध हो होता है और न अत्यन्त परोस होनेक वारण वह इन्द्रियों के द्वारा प्रह्म किसे जाने के ही योग्य है। इन्द्रियों तो हथ रस आदि अपने नियत विषयों हो से मान सकती है, वे शातु व्यापारको बचा लाने। इसे से हुसरा वदा भी ठीक नहीं ठहरता; वर्षों कि वारम के सिनाव पींत उत्पन्न होनेवाला प्रत्यक्ष में से प्रवृत्ति कर सकता है। यह तो अपने भोष्य मुत आदिका ही आत सकता है। तीसरा पदा भी ठीक नहीं है; वर्षों के मोग्य पत स्वादिका हो आत सकता है। तीसरा पदा भी ठीक नहीं है; वर्षों के मोगिय कर स्वावेदन प्रत्यक्ष नहीं मानते। साथ हो अत्यन्त परोद्य वस्तु का स्वावेदन हो भी नहीं सकता। अतः प्रत्यक्ष प्रमाणवे शातु स्वावेदन हो भी नहीं सकता। अतः प्रत्यक्ष प्रमाणवे शातु स्वावार करा हो होती।

१. ग्रामांसा स्लोव प्रव १४१; ग्रासझीव प्रव २०२ । २. म्याव प्रव, प्रव ४२-४४, प्रमेयक व्याव, प्रव २०-२४ ।

अनुमान प्रमाणसे भी ज्ञातृब्यापारकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। साध्य और सायनका सम्बन्ध जानकर साधनसे साध्यके जाननेको अनुमान कहते है। जैसे, ज्ञातव्यापार है, वयोंकि उसके बिना अर्थका बोध नहीं हो सकता। यहाँपर ज्ञातृत्यापार ह, वयाक उपक विका अर्थका याय गृहा हा सकता यह साधन ज्ञातृत्यापार साध्य है और 'उसके विना अर्थका बोघ नहीं हो सकता' यह साधन है। साधन और साध्यके सम्बन्धका ज्ञान अर्थात् 'जहाँ-जहाँ अर्थवोध होता है वहाँ-वहाँ ज्ञातव्यापार होता है' इस नियमका ज्ञान किस प्रमाणसे होता है प्रत्यक्षसे या अनुमानसे । प्रत्यक्षसे तो हो नहीं सकता, मयोंकि जैसे घुम और अग्निको देख-कर उसका सम्बन्ध जाना जाता है कि जहाँ-जहाँ घुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है। इसी तरह प्रत्यक्षते आतुव्यापार और अर्थवोधको जानकर ही उनके सम्बन्धका ज्ञान हो सकता है किन्तु प्रत्यक्षसे ज्ञातुन्यापारका बोध नहीं होता। यदि होता तो फिर उसके अस्तित्यको सिद्ध करनेके लिए अनुमानको ही क्यों आवश्यकता होती । और यदि साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान अनुमानसे मानते हैं तो 'ज्ञातव्यापार है, क्योंकि उसके दिना अर्थका बोध नहीं हो सकता। इसी अनुमानसे मानते हैं या किसी दूसरे अनुमानसे। यदि इसीसे मानते हैं तो परस्परा-श्रय नामका दोप आता है। वयोंकि साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान हो तो अनु-मान बने और अनुमान बने तो साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान हो । यदि इस बनु-मानके साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान दूसरे अनुमानसे मानते तो दूसरा अनुमान मी बिना साध्य-साधनके सम्बन्ध ज्ञानके नहीं थन सकता। अतः उसका ज्ञान तीसरे अनुमानसे करना होगा । और तीसरे अनुमानके साव्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान चौथे अनुमानसे करना होगा । इस तरह अनवस्या नामका दोप आता है ।

अर्थापत्ति नामके प्रमाणसे ज्ञातृत्यापारका अस्तित्व सिद्धं करनेमें भी यही दोप आता है, वर्थोंकि अर्थापत्तिके उत्यापक अर्थका अपने 'साध्यके साथ सम्बन्ध शिद्ध हो जानेपर ही अर्थापत्ति प्रमाण गमक हो सकता है, जन्यया नहीं । अतः ज्ञातृत्यापारका अस्तित्व किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता।

किसी भी प्रमाणसे सिद्ध न होनेपर भी यदि जातृभ्यापारका अस्तित्व मानते हैं तो प्रदन होता है कि वह कारकोंसे जन्य है अथवा अजन्य । अजन्य तो हो नहीं सकता; मर्योक्ति वह एक न्यापार है। न्यापार तो कारकोंसे जन्य हो हुआ करता है। अथवा यदि वह अजन्य है तो भावरूप है या अभावरूप ? अमावरूप माननेपर वह अर्थ प्रकाशन रूप फलका जनक नहीं हो सकता। यदि अभावरूप नातृभ्यापारसे भी पदार्थोंका बोध हो जाता है तो फिर उसके लिए कारकोंको सोज करना हो न्याये है। किर तो अभावरे ही सबकी इप्टिसिट्ट हो जाया

करेगी। यदि जातृभ्यापार भावरूप है 'तो नित्य है या अनित्य । अनित्य तो हो नहीं सकता वयोंकि को अनन्य है और भावरूप है उसके अनित्य होनेमें विरोध है। यदि वह नित्य है तो सबको सब पदार्थों का जान होनेका प्रतंग आयेगा और आतृन्यापारको उत्पत्तिके लिए प्रदोप आदि कारकों को सोजना रुपये होगा। यदि जातृभ्यापार कारकों ते जन्य है तो क्रियारप है या अक्रियारप है रि यहि क्रियारप है तो स्थापक आश्रय नहीं हो सहता; प्रयोंकि मोमांनक आत्माक स्थापक मानता है। यदि यह अक्रियारप है तो ज्ञानरप है तो क्रियारप परोद्यों को स्थापक स्थापक है हो सहता; प्रयोंकि को अज्ञानरप है तो क्रियारप परोद्यों नहीं हो सहता, जैमा कि मोमांगक मानता है। और यदि अज्ञानरप है तो एउत्पर्व तरह प्रमाण नहीं हो मकता। इस तरह विचार करनेसे आतृश्यापारको प्रमाण मानता समुचित प्रतोज नहीं होता।

### 🌙 ४. निर्विकल्पक शान

पूर्वपश-पौद्ध भी जैनोंकी तरह जानको हो प्रमाण मानते हैं: किन्त शानके दो मेद है---निविश्ताक और सर्विशत्वक । बीद्ध मतमें प्रत्यसक्य शान निविकत्यक होता है और अनुमानकप ज्ञान सुविकत्यक वि ये दो ही प्रमाण बौद दर्शनमें माने गये हैं। यथोकि बौद्ध मतानुसार विषय दो प्रकारका होता है-एक स्यलक्षण रूप और दूसरा सामान्य लडाण रूप । स्यलक्षणमा अर्थ है यस्तुका स्व-एप, जो शब्द आदिके बिना ही प्रहण किया जाता है। सामान्य छहाणका अर्थ है-अनेक वस्तुओंके साथ गृहीत वस्तुका सामीन्य हुत । इसमें शब्दका प्रमोग होता है। स्वलक्षण प्रत्यक्षका विषय है और मामान्य सदाण अनुमानका विषय है। जो करानारी रहित निर्भाग्त ज्ञान होता है उसे बीच दर्शनमें प्रत्या कहते हैं। और अभिनाप अर्थात् धन्द विशिष्ट प्रतीतिको कर्पेना करते हैं। ... (बीदका कहना है कि प्रत्यक्षमें पादरमंगृष्ट अवंता प्रहुण सम्मव नहीं है, स्वींकि प्रत्यक्षका विषय स्वलक्षण है और यह अधिक है। जब हम बते कोई नाम देते हें सबसक बह हमारे सामनेसे विलीन ही जाता है। और उसके विलीन ही जानेपर जब हम उसे अमुक नामने पुकारते है तो उम समय वर् अयं बर्नमान मही होता । अतः प्रत्यक्ष गुरूर विशिष्ट अर्थको प्रहण नहीं करता । तब वह सविकस्पन कैमे हो सकता है।

१. न्या कु म र पृत्र ४६। २: न्यादिक ए० ११। १. न्यादिक ए० ११।

अर्थमें गब्दोंका रहना सम्मव नहीं है और न अर्थ और गब्दका तादास्म्य सम्बन्ध ही है। ऐसी दशामें अर्थने उरम्म होनेवाले ज्ञानमें ज्ञानको उरम्म न करनेवाले खब्दके वाकारका संसर्ग कैसे रह सकता है ? प्योक्ति जो जिसका जनक नहीं होता, यह उसके आकारको घारण नहीं करता। जैसे रससे उरम्म होनेवाला रसज्ञान अपने अजनक रूप आदिके आकारको घारण नहीं करता। और इन्द्रिय ज्ञान केवल मील आदि अर्थसे हो उत्पन्न होता है, शब्दसे उत्पन्न नहीं होता। तब वह राद्दके आकारको घारण नहीं कर सकता। और जब वह सब्दके आकारको घारण नहीं कर सकता। और जब वह सब्दके आकारको घारण नहीं कर सकता। और जब वह सब्दके आकारको घारण नहीं करता, तथ वह शब्दग्राही सेसे हो सकता है प्योंकि थोड मतके अनुसार जो ज्ञान जिसके आकार नहीं होता वह उसका आदुक नहीं होता। अतः जो ज्ञान अर्थसे संसृष्ट राद्दको याचकरूपसे ग्रहण करता है, बहा सविकल्पक है, अय्य नहीं। यह यह तथ तथ प्रत्यक्ष ज्ञानमें सम्मव नहीं है, अहा सविकल्पक प्रत्यक्ष हो प्रमाण है।

दांका—घदि प्रत्यक्ष निविक्त्पक हैं, तो उससे छोक-ययदहार कैसे चल सकता हैं ? विचारक पुरुष प्रत्यक्षसे यह निश्चय करता है कि अमुक वस्तु सुखका कारण है और अमुक दु:खका कारण है, सभी वह उनमें-से एकको छोड़ता है और दूसरो-को ग्रहण करता है।

उत्तर—<u>निविकल्पक ज्ञानमें सिविकल्पक ज्ञानकों उत्पन्न करनेको रावित है</u>

बतः <u>बहु उत्तके द्वारा समस्त व्यवहारों में कारण होता है</u>। आश्राय यह है कि

सद्यपि प्रत्यक्ष कल्पना रहित है किर भी वह सजातीय और विजातीय पदार्थों से

प्रिप्त अभिन आदिको विषय करता हुआ ही उत्पन्न होता है। और चूँकि वह

नियत रूप यस्तुको प्रहण करता है और विजातीय वस्तुओं से मिन्न वस्तुकों आकार
का अनुगामी होता है; अतः <u>बहु उती वस्तुमें विधि</u> और निर्यक्षकर व्यविक्रात्वार

होने को ये दोनों विकल्प परम्परासे वस्तुसे हि। निवकल्पक प्रत्यक्षके अनत्तर
होने को ये दोनों विकल्प परम्परासे वस्तुसे सम्बद्ध होनेके कारण यद्यपि अधिवावादी है—इनमें कोई विसंवाद नहीं है, फिर भी ये प्रमाण नही है; पर्योकि ये
विवक्त वृदय और विकल्पम एकत्याध्यवसाय होनेसे होते हैं। अतः ये वस्तुकों

जाने हुए रूपको ही जानते हैं। आश्राय यह है—निवकल्पक प्रत्यक्षके
विवयकों लेकर हो पोछेसे विकल्प उत्पन्न होते हैं। अतः विकल्पका विषय प्रदेशकों

वाना नहीं होता तथा शाता अमनदा निवकल्प प्रत्यक्षके विषय दृश्यकों और

१. तस्त्रमं ०. ५० ३६०।

विकल्पके विषय विकल्प्यकी एक मान बैटता है। अतः विकल्पको प्रमाणे नहीं माना जाता।

शंका---यदि उपर्युवत कारणेमे मधिकत्यक ज्ञानको अप्रमाण माना जाता है -तो अनुमानको भी प्रमाण नहीं मानना चाहिए; वर्गोकि प्रत्यससे गृहीत विषयमें ही अनुमानको व्यव्ति होती है।

उत्तर—प्रथमित उत्पन्न होनेपर भी जिस अंतर्म वह सविकल्पक शानको उत्पन्न करता है वही अंत गृहोत कहा जाता है। और जिस अंतर्म भानित होनेसे सविकल्पक शानको उत्पन्न नहीं करता वह अंत गृहोत होनेपर भी अगृहोतके तुत्व होता है। उस अंतर्म वर्तमान समारोपको दूर करनेके लिए अनुमानको प्रवृत्ति होती है। उस अंतर्म वर्तमान समारोपको दूर करनेके लिए अनुमानको प्रवृत्ति होती है। अतः अनुमान प्रम.ण है, किन्तु प्रत्यस्ये अनन्तर होनेवाल स्विकल्पक शान प्रमाण नहीं है; वर्षोक्ष वह पर्तमान समारोपको दूर करनेमें असमर्थ है।

र्वाका—स्वलक्षण रूप वस्तुका अनुभव होनेपर भी उसका निश्चय क्यों महीं होता?

उत्तर--निदवयकी उत्पत्तिकै लिए अन्य कारणोंकी अपेशा होती है। अर्पात् फैक्स अनुभवके होनेसे ही निदवय नहीं होता, उसके लिए अम्यासकी, अधितक्की और पाटव आदि कारणोंकी अपेशा आवस्यक होती है। अतः सविकल्पक शान प्रमाण गहीं है, किन्तु निविकल्पक शान ही प्रमाण है।

उत्तर पक्ष-चौद्धावार्य कमलदीलने तदववंत्रहुकी दीका (पू० ३९४)में लिला है कि-"कुछ अपने ही पढ़ाके लोगोंकी प्रत्यदाके लक्षणमें 'लक्षान्य' पद इप नहीं है, क्योंकि पीत छंत्रका ज्ञान क्षान्त होनेपर भी प्रत्यदा है। ""इंछोबे आवार्य दिश्नामने प्रत्यदाके लक्षणमें अक्षान्तपद प्रहुण नहीं है, व्यांकि पीत छंत्रका अक्षान्तपद प्रहुण नहीं किया। ' आवार्य यह है कि दिन्तामने 'क्ष्यनारिह्ण वात्रको प्रत्यक्ष' माना है और प्रमेशिनिने उत्तमें 'अक्षान्त्र' पर बद्दाकर 'क्ष्यनारिह्ण अक्षान्त कालको प्रत्यवा' माना है। जैनानार्य अक्षन्त्रकेदको अपने तत्वार्यवा किया विकास प्रत्यक्ष प्रत्यवा करते हुए किया क्ष्यने तत्वार्यवा किया परित्र है त्या कर्यान्य करनार्यहर्ण है। यदि यह मर्यवा करनामे रहित है। यदि यह मर्यवा करनामे रहित है। यदि यह मर्यवा करनामे रहित है। वह भी तो प्रक्रमणने स्वत्य करनामे रहित है। यदि यह भी तो प्रक्रमणने स्वत्य करनामे स्वत्य हो स्वत्य वह स्वत्य करनामे स्वत्य न होगा। और यदि वह इप क्ष्यनामे रहित स्वत्य हो सो भी 'यमाण प्रात्य सर्वया करनामरिह्न है' ऐता बहुना गलत है। यदि वहते हो

१. तरशायंत्राव, एव हा ।

िक 'प्रमाण प्रान कथंषित् कल्पनारहित' है तो बौद्ध तो एकान्तवादो है, और ऐसा माननेसे एकान्तवादको छोड़कर अनेकान्तवाद स्वीकार करना होता है। अतः ऐसा माननेमें भी बौद्वोंपर आवत्ति हो आतो है।

आचार्य विलानन्दने अपने इलोक्ष्यातिकमें तथा आचार्य प्रमाचन्द्रने न्याये-कमदचन्द्र और प्रमेयकमळेमार्तण्डमें कल्पनाके रुक्षण 'अभिरूपवती प्रतीति' को ठ । लेकर आलोचना की है। प्रभावेंन्टाचार्यका कहना है कि बौड निविकल्पक दर्शन-को निश्चयात्मक नहीं मानते: बयोंकि निश्चय भी कल्पना ही है। ऐसी स्थितिमें वह प्रमाण नहीं हो सकता: वयोंकि जो ज्ञान स्वयं अनिरचयस्वरूप है और अर्थका भी निश्चय नहीं करता वह प्रमाण नहीं हो सकता । संशय आदिको दूर करके अर्थके स्वरूपका निर्णय करना हो निरचय है। यह निरचय प्रमाणका स्वरूप है: बयोकि 'प्रकर्षण' अर्थात संशय आदिको दर करके 'मीयते' अर्थात जिससे अर्थको जाना जाता है. उसे प्रमाण कहते है. यह प्रमाण शब्दकी निरुक्ति है। यह बात निर्वि-करूपक ज्ञानमें सम्भव नहीं है. तब उसे प्रमाण कैसे कहा जा सकता है। दसरे निविकत्पक ज्ञान व्यवहारमें उपयोगो नहीं है। इससे भी वह प्रमाण नही हो सकता; क्योंकि जो ज्ञान व्यवहारमें उपयोगी नहीं है वह प्रमाण नहीं है। असे चलते हए मनष्यको तण आदिके स्पर्शसे होनेवाला ज्ञान । बौद्धोंका निविकल्पक ज्ञान भी इसोके तृत्य है। अतः वह प्रमाण नहीं हो सकता। बौद्धोंने यह स्वयं स्वीकार किया है कि व्यवहारके लिए ही प्रमाणकी आवश्यकता है, किन्तु बौद्धोंका निवि-कल्पक ज्ञान व्यवहारका साधक नहीं है: क्योंकि वह न तो अपना निश्चय कर पाता है और न अर्थका निश्चय कर पाता है। अतः ऐसे निर्विकल्पक ज्ञानसे अनध्य-वसाय आदि मिय्याज्ञानोंकी तरह व्यवहारी मनुष्यको किसी विषयमें प्रवित्त नहीं हो सकती।

यौद्ध—यद्यपि प्रत्यक्ष निर्विकल्पक है फिर भी यह अपनेसे भिन्न एक सिव-कल्पक ज्ञानको उत्पन्न करता है, अतः वह प्रवर्तक है और प्रवर्तक होनेसे प्रमाण है।

जैन—पह केवल श्रद्धामात्र है। इस तरहमें तो नैवायिकका सिन्नकर्प भी प्रमाण हो सकता है, और निविकल्पकर्में और सिन्नकर्पमें कोई भेद हो नहीं रहता। सामद यह कहा जाये कि सिन्नकर्प अचेतन होता है और निविकल्पक ज्ञान चेतन है, अतः उसमें और सिन्नकर्पमें भेद है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; वयोंकि निविकल्पक प्रत्यक्ष चेतन नहीं हो सकता। जो दूसरेकी अपेक्षा न करके

१. ५० १८५ । २. ५० ४७ । ३. ५० ४६ । ४. त्या० कु० च०, ५० ४८ ।

स्वयं अपने स्वरूपका उपदर्शक होता है, उसे चेतन कहा जाता है। किन्तु निर्दर्भ करपक प्रत्यद्य स्वप्नमें भी दूसरेकी अपेसा न करके अपने स्वरूपका प्रदर्शन नहीं करता। अतः वह चेतन कींसे हो सकता है? और चेतन नहींनेते उसमें और सिक्षकंपेंमें कोई अन्तर नहीं रहता। अतः यदि आप सिक्षकंपेंसे अपने निविक्तपक ज्ञानमें कुछ भेद रखना चाहते हैं तो उसे निरस्वात्मक मानना चाहिए। ऐता माने बिना उसके स्वरूपका अनुभव नहीं हो सकता और स्वरूपका अनुभव हुए बिना सिक्षकंपीं निविक्तपक ज्ञान भिन्न सिक्ष नहीं हो सकता और

यौद---'मै देखता हूँ' इस प्रकारके विकल्पको उत्पन्न करना हो निविकल्पक प्रत्यक्षका ब्यापार है जब वह निव्यापार कैसे है ?

वैन—यह भी ठीक नहीं है; ऐसा माननेसे तो निविकल्पक प्रत्यक्षकी निरचयात्मक मानना होगा । क्योंकि बाप (बौद ) ब्यापारको ब्यापारवान्से भिन्न नहीं मानते; क्योंकि ब्यापार ब्यापारवान्का स्वरूप है।

निविन हरते विवहर शानको उत्पादक सामग्री विश्वदाग है अतः विवहर कि निवंदायात्मक है, यह बहुना भी ठीक नहीं; वर्षोकि यह तो तमी सिद्ध हो सकता है जब निविक्त करें सिद्ध हो सहिता है जब निविक्त करें सिद्ध हो आये। किन्नु विवहर कर मानके सिद्धा निविव्ह स्कार सिद्धा निव्ह हो आये। किन्नु विवहर कर मानके सिद्धा निविद्द होते हैं तो प्रदिश्च आदि सामग्रीस उत्पाद होनेवाले वेचल एक ही जानकी प्रतिति होती है जो अपना और अर्थका निवन्द कराता है। किर भी यदि निविद्य कोर सविव्ह करें भेदर की माना जाता है, हव तो बोटोंको सुद्धि और चीतप्त को सामग्रीस मानकेवाले

सांख्योंका सण्डन नहीं करना चाहिए। वयोंकि जैसे निविकल्पक और सविकल्पक-की सिग्न-भिन्न प्रतीति नहीं होनेपर भी बौद्ध दोनोंकी दो जुदा ज्ञान मानता है, बैसे ही बुद्धि और पैतन्यमें भेदप्रतीति नहीं होनेपर सी सांख्य उन्हें भिन्न मानता है। सायद बौद्ध कहें कि निविकल्पक और सविकल्पक ज्ञानमें एकताका अध्यय-साय होनेसे भेदकी प्रतीति नहीं होती, तो यह बात तो सांख्य भी कह सकता है।

जैसे आगको और बच्चेको अलग-अलग जानकर बच्चेमें आगकी-सी तेज-स्विता देखकर दोनोंका एकत्वाच्यवसाय कर दिया जाता है कि यह बच्चा तो आग है। वैसे ही यदि निविकल्पक और सविकल्पक ज्ञानका स्वरूप अलग-अलग अनुभवमें आये तो एकमें दूसरेका अध्यारीप करके एकत्वाब्यवसाय करना चित्रत है, किन्तु सविकल्पक और निविकल्पकका बोघ कहीपर कभी किसीको नहीं होता। फिर इन दोनोंका एकत्याध्ययसाय करेगा कौन ? इन्हीं दोनोमें-से कोई एक अथवा कोई तीसरा ? यदि इन्हीं दोनोमें-से कोई एक ज्ञान दोनोंका एकत्वाध्यव-साय करता है तो वह सविकल्पक अथवा निविकल्पक है ? निविकल्पकसे तो यह काम हो नहीं सकता; क्योंकि वह विचारक नहीं है। और न सविकल्पक ही इस कामको कर सकता है; धर्पोंकि निविकल्पक ज्ञान उसका विषय नहीं है। और जो जिसको विषय नहीं करता वह किसीके साथ उसका एकत्वाध्यवसाय नहीं कर सकता । जैसे घटका ज्ञान परमाणुको नहीं जानता, अतः वह परमाणुके साथ घटका एकत्वाध्यवसाय नहीं कर सकता । उसी तरह निविकल्पकज्ञान सविकल्पकका विषय नहीं है। यदि निविकल्पकशान सविकल्पकशानका विषय हो जायेगा तो सविकल्पक-ज्ञान मी 'स्वलक्षण'को विषय कर सकेगा। यदि इन दोनोंको छोडकर किसी तीसरे ज्ञानसे दोनोंका एक त्वाध्यवसाय माना जायेगा, तो वह ज्ञान भी या तो सविकरुपक होगा या निर्विकरुपक । अतः वह भी दोनोंका एकत्वाध्यवसाय नहीं कर सकता। इसलिए यदि प्रतीतिके अनुसार ही वस्तुकी व्यवस्था करना चाहते हो तो अनुभव सिद्ध और 'स्व' तथा अर्थका निश्चय करनेवाला एक ही प्रत्यक्ष भान मानना चाहिए। वही अपना और परका निश्चय करानेवाला होनेसे सब व्यवहारोंका मूल है। हाँ, उसीका एक नाम निविकत्पक रखना चाही तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है; वयोंकि नामभेद होनेसे अर्थभेद नहीं हो ै जाता।

ें तो स्वयं निविकत्पक है, वह विकत्पको कैसे उत्पन्न कर सकता है वयोंकि निविकत्पकपनेका और विकत्पको उत्पन्न करनेकी सामर्व्यका परस्पर्से विरोध है। यदि कहा जाये कि विकत्पवासनाकी अपेसा लेकर निविकत्पक प्रत्यक्ष भी विकत्प

१. न्यायकु०, पृ० ४८-५०। २. ममेयक्० मा०, पृ० ३३।

को उत्पन्न कर सम्ता है तो विकल्पवासनासापेश अर्थ हो विकल्पको उत्पन्न कर देगा, दोनोंके बीचमें एक अन्तर्गत्रु निर्विकल्पक प्रत्यक्षको आवश्यकता ही बया है ?

र्घांद-अज्ञात अर्थ विकल्पको कैसे उत्पन्न कर सकता है ?

जैन —तो अनिश्चयारमक निविकत्यक विकल्पको कैसे सरपन्न कर सकता है ? बौद्ध—अनुभूति मात्रते ही निविकत्यक सविकत्यकको सत्यन्न कर सकता है।

जैन—सी जैसे वह नील आदि पदार्थोमें विकल्पको उरवन्त करता है, बैसे ही उसमें रहनेवाले धाणकरवमें भी विकल्पको उरवन्त पयों गहीं करता ? यदि करें से जैसे यह नील है ऐसा विकल्प होता है वैते ही 'यह धाणक है' ऐसा भी विकल्प होना चाहिए। और ऐसा होनेसे उत्तरकालमें धाणकरवकी सिद्धिके लिए जो अनुमान प्रमाणका आध्य लिया जाता है, यह व्यर्थ पहेगा। तथा गृहीतशाही होनेसे जैसे वीद दर्शनमें सिवक्तको प्रमाण नहीं माना जाता वैसे ही अनुमान भी गृहीतप्राही होनेसे अप्रमाण ठहरेगा।

यौद्—जिस विषयमें निविकत्पक प्रत्मक्ष विकत्पवासनाको प्रबुद्ध करता है, उसी विषयमें वह सविकत्पक्षानको उत्पन्न करता है। चूँकि द्याणिकरको विषयमें यह विकत्पवासनाको प्रमुद्ध नहीं करता, अतः उसमें वह सविकत्पक आन-को उत्पन्न नहीं करता।

जैन—जब निविश्वस्थय अनुभव मात्रसे ही विश्वस्थानामा प्रयोगक होता है सो जैसे वह नील आदिमें विश्वस्थानामो प्रमुद्ध करता है वैसे हो उसे अणि-यस्य यगैरहमें भी विश्वस्थानामो प्रमुद्ध करना हो चाहिए; वर्षोकि अनुभूति मात्र दोनोंमें समात्र है।

योद्ध-जिस विषयमें अभ्याम, प्रकरण, बुद्धिवाटन और अधिरत होता है, सभी विषयमें निविकत्वक विकत्यवासनाका प्रश्लेषक होता है। श्रीविकरके विषयमें ये बातें नहीं पायो जातों। अतः यह उत्तमें विकत्यवासनाका प्रश्लेषक नहीं होता।

जैत-पदि ऐमा है तो कृतवा यह बतलाइए कि यह बन्नास बना बस्तु है— बार-बार दर्गत होना अववा बहुत बार विकलाई। उत्पन्न करना ? यदि अस्पाग्रंसे मतलब बार-बार दर्गत होनेने है तो इस प्रकारका अस्त्राम तो जैसे नील मारिक विपयम है, बैसे हो द्यांपहरद आदिने विपयम मो है; बर्गीक बीज दर्गनमें कहा है कि 'यह मानव शांतक्टरको हो देगता है।' यदि अस्त्राम्ये महान् बहुत बार विकलाई। उत्पन्न करनेसे हैं सो शांतिक्टर आदिन दर्गनमें उत्पन्न अस्त्रा मयों है ? यदि कहा जायेगा कि उस विषयमें निविकत्वक विकल्पवासनाका प्रश्रीधक नहीं है तो अस्वोत्याध्यय सामका दोप आवेगाः बवोंकि 'श्रणिकस्व वर्गरहके विषयमें निविकत्पक दर्शन विकत्प वासनाका प्रबोधक नहीं है यह सिद्ध होनेपर 'बहत-बार विकल्पको उत्पन्न करने रूप' अम्यासके अभावको सिद्धि होगी और इस प्रकारके अभ्यासका अभाव सिट होनेपर 'खणिकत्वके विषयमें निविज्ञत्वक दर्शन विकल्प वासनाका प्रबोधक नहीं हैं' यह बात सिद्ध होगी। अत: अस्यासके न होनेसे निविकत्त्रक प्रत्यक्षा क्षणिकत्वके विषयमें विकत्य बासनाका उदबोधक नहीं है. यह बात बनती नहीं। प्रकरणकी बात भी ठीक नहीं क्योंकि क्षणिक और क्षप्तणिकका विचार करते समय क्षणिकका प्रकरण भी है हो । बद्धि पाटवसे सापका गया मतलब है-नील आदिमें दर्शनका विकल्प उत्पत्न करना, सम्बन स्पप्रतर अनुभवका होना ? प्रथम पक्ष में तो अन्योग्याश्रय दोप आता है, क्योंकि 'क्षणिक आदिके विषयमें निविकत्यक दर्शन विकत्यवासनाका प्रवीधक नहीं है' इस बातके सिद्ध हो जानेपर विकल्पको उत्पन्न करने रूप पाटवके अभावकी सिद्धि होगी । और पाटवके अभावकी सिद्धि हो जानेपर 'क्षणिक आदिके विषयमें दर्शन विकल्पवासनाका प्रवोधक नहीं हैं। यह बात सिद्ध होगी। दसरे पक्षमें तो क्षणिकत्व आदिमें भी निविकत्पको विकल्प वासनाका प्रबोधक होना हो चाहिए क्योंकि जैसे मीलादिका स्पष्टतर अनुभव होता है, यैथे ही क्षणिकत्वका भी स्पष्टतर अनभव बौद्ध मानते ही है। इसी तरह अधित्वसे आपका क्या तात्पर्य है? विभागाका होना अथवा जिल्लासाका होना ? पहला पक्ष ठीक नहीं है: क्योंकि कभी-कभी अनभिलिपत बस्तुमें भी विकल्पवासनाका प्रबोध देखा जाता है। जैसे सौंप और काँटा वगैरहमे सब बचते हैं, फिर भी पैरमें काँटा लगनेपर विकल्प उत्पन्न होता ही है। दूसरे पक्षमें तो क्षणिकत्वमें भी विकल्पवासनाके प्रवोधका प्रसंग उपस्थित होता है: क्योंकि जैसे नील आदि पदार्थोंको जाननेकी इच्छा ( जिज्ञासा ) रहती है वैसे ही शणक्षयको भी जाननेको इच्छा रहती ही है । अतः 'अम्यास आदिके न होनेसे निविकल्पक दर्शन क्षणिकत्वके विषयमें विकल्पवासनाको प्रवृद्ध नहीं करता' ऐसा मानना समुचित नहीं कहा जा सकता।

वीद्ध---अम्पासादि सापेस अयवा निरपेक्ष दर्शन विकल्पका उत्पादक नहीं है। विकल्प तो शब्द और अर्थ रूप विकल्पवासनासे उत्पन्न होता है। और वह सब्दार्थ वासनारूप विकल्प पूर्व वासनासे उत्पन्न होता है। इस तरह विकल्प और वासनाकी सन्तान अनादि है, और यह सन्तान निर्विकल्पक प्रत्यक्षको

१. प्रमेयक०, ए० ३५।

सन्तानसे मिछ है। अतः विजातीय निर्विकल्पक दर्शनसे विजातीय विकल्पकी उत्पत्ति होना हमें इष्ट नहीं है।

जैन---यह कथन भी संगत नहीं है। यदि निर्दिकल्पक दर्शन विकल्पको उत्पन्न नहीं करता तो बौद दर्शनमें ऐवा क्यों कहा है---

"यग्रैव जनयेदेनां सन्नेवास्य प्रमाणता।"

वर्षात्—जिस निषयमें निविश्तनक प्रत्यक्ष सविश्तनक युद्धिको उत्पन्न करता है उसी विषयमें वह प्रमाण है।

आपके उनत कपनते इन मान्यतामें विरोध आता है। अतः जब सविकरपक बुद्धिको उत्पन्न करनेपर ही निविकरपकका प्रामाण्य अभीष्ट है तो सविकरपकको हो प्रमाण मगों नहीं मान छेते। बर्चोक्ति वह संवादक है, अर्थको परिच्छित्तिमें सायकतम है, अनिश्चित अर्थका निरवायक है और ज्ञाता उसीको अपेशा करता है। निविकरपमें ये यात नहीं हैं अतः यह सिन्नकर्यको तरह प्रमाण नहीं हो सकता।

हाँ, यदि गुहोतप्राही होनेसे सविकत्तकको अध्रमाण मानते हैं तो अनुमान भी अप्रमाण ठहरता है: प्रयोक्ति ध्याप्तियान और योगिप्रत्यक्षाते गृहीत अर्थकी धनमान ग्रहण करता है तथा शणिकत्वको सिद्ध करनेवाला अनुमान भी ऐनी स्यितिमें वैसे प्रमाण हो सकता है: वर्षोंकि किस समय यह कहा जाता है-'मर्ब क्षणिकं संस्थान्- ' सब पदार्थ धाणिक हैं वर्षोंकि सत् हैं; उसी समय ये राग्द धोत्रेन्द्रियज्ञस्य प्रस्थदाके विषय हो लाते हैं और उसी प्रस्यक्षके द्वारा जाने गर्य र्शाणकरवको अनुमान प्रमाण निषय करता है। अतः यह भी गृहीतप्राही है। यदि करा जाये कि यह प्रत्यक्ष हो येवन शब्दको ही यहण करता है उनके शिकहन धर्मको प्रहण नहीं करता सो एक ही बस्तका प्रहण और अप्रहण होनेने पाद रूप धर्मीसे वसका धरिशस्य धर्म फिल्न हो जायेगा । और ऐसा होनेसे सध्य अशिवरु ठहरेगा । अतः गविकल्पाः तान ही प्रमाण है । विकेश संतर ज्ञान, विपरीतज्ञान बादि निध्यात्रात भी बचरि शान है. फिर भी ज्ञान होने भावते ही उन्हें प्रमाण नहीं माना जा सरता; मवीकि वे मभीयीन स्ववहारमें अनुष्यीगी है, अनके डारा विसीको भी यस्तुका सम्यातान नहीं होता । इसी तरह बोर्डोका निविकत्त्वक प्रत्यदा भी सद्धवि ज्ञानम्य है, किन्तु ज्ञानका होनेमायने ही उसे प्रमाण नहीं माना जा सनता, बचीहि सन्य रिष्यामानींकी सरह वह भी संबादहारमें अनुपयीगी है।

१. वरी०, पू॰ २०।

२. स्वादङ्ग, प्रः ५२ ।

मिष्याभागके तीन भेद हैं — संवावज्ञान, विषयंयज्ञान और अन्ययसाय । किसी पदार्थके देसनेपर यह पदार्थ स्वाणु ( ठूँठ ) है अयवा मृतृष्य है, इस प्रकार अनेक अर्थोका आलम्बन लेनेबाल अनिदियत झानको संवावज्ञान बहुते हैं । स्वाणुको पुष्प समद लेना अयथा तीपको चाँदो मा चौदोंको सीप समझ लेना विपयंय-भाग है। दस विपयंपनानको लेकर भारतीय दार्धनिकाँमें बहुत मतभेद हैं। कोई इसे विवेकास्याति फहुता हूं तो दूसरे अस्याति, असत्वर्ध्याति, प्रसिद्धार्थस्थाति, वात्मस्थाति, सदसत्वाद्धार्थन्वाति, विपरोत्तावंस्थाति, अति अलीकिकार्थ-स्थातिक स्पर्म मानते हैं। जैन दार्धनिक प्रभावग्द्राचार्य आदिने इनको आलोवना की है। वर्षका सार यह है—

#### विपर्ययज्ञान

#### १. विवेकास्याति

पूर्व परा—मीमांतक प्रभाकरके अनुवायी विपर्वयनाममें विवेकाच्यातिको स्वीकार करते हैं। उनका कहना है—सीपमें 'यह चांदी हैं' यह एक जान नहीं हैं, किन्तु में दो जान हैं। इनमें एक प्रत्यक्षज्ञान है, दूपरा स्मरणज्ञान है। वर्षोंकि इन दोनों ज्ञानोंके कारण मी भिन्न-भिन्न हैं और विषय भी मिन्न-भिन्न हैं। 'यह' प्रत्यक्षज्ञान है, उतका कारण इन्द्रिय है। बीर 'वांदी' स्मरणज्ञान है, उतका कारण संस्कार है। तथा 'यह' इस ज्ञानका आवस्त्रन सामने पड़ी हुई सीप है और 'वांदी' इस ज्ञानका आवस्त्रन सामने पड़ी हुई सीप है और 'वांदी' इस ज्ञानका आवस्त्रन पहले देखी हुई चांदी है। अवः भिन्न विषय और भिन्न कारण होनेसे 'यह चांदी हैं' यहां दो ज्ञान हो मानना चाहिए। विदेश इस अकार है—'यह' सामने पड़े हुए अवंको ग्रहण करनेवाला प्रत्यक्षज्ञान है और 'वांदी' यह वहले देखी हुई चांदीका स्मरण है, वयोकि वांदीके ज्ञानका विषय अन्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो तो सब ज्ञानोंका विषय सब पदार्थ हो जायेंगे। अवः यहां 'वांदी' इस ज्ञानका विषय वांदी हो है; किन्तु चांदी सामने मोजूद नहीं है अतः 'वांदी' इस ज्ञानका विषय वांदी हो है; किन्तु चांदी सामने मोजूद नहीं है अतः वांविको देखकर पहले देखी हुई चांदीका ही स्मरण हो ज्ञाता है।

प्रका—पदि पहले देखी हुई वौदीका स्मरण हुआ मानते हैं तो अतीत वस्तु-का स्मरण तो अतीत कपते ही होना चाहिए, सामने चौदी पड़ी है इस तरह वर्तमान रूपसे तो नहीं होना चाहिए।

१. मिथ्याज्ञानत्रेऽपि संरायविषयंयानध्यवसायात्मकं स्यात्-तत्त्वार्थवा०, पृ० ४४।

२. श्रनेकार्थानिरिचतापद्व दासात्मकः संशयः । तत्त्वा० वा०, पृ० ४३ ।

३. गुह्र टी०, पुरु पूर्व प्रकारण में , पुरु ४३। १०

उत्तर—यह नंका उचित नहीं है। अतीत परिवाका मी दोपकी वजहते स्रतीत रूपसे प्रतिमास नहीं होता। कारण यह है कि सामने <u>पर्तमान सीपमें और पहले</u> देती हुई <u>परिवाक्त सामनताका अवलम्बन पाकर जो जान</u> उत्तम होता है, वह जान हीप और परिवाक्त सहण ने होनेसे परिवेक स्मरणमें कारण होता है, किन्तु 'में चरितेक स्मरणमें कारण होता है, किन्तु 'में चरितेक स्मरणमें कारण होता है, किन्तु 'में चरितेक स्मरणमें करण होता है, किन्तु 'में चरितेक स्मरण करता हैं' उस कालमें यह बोध नहीं होता होतिल हों 'स्मृतिद्रमोप स्मानकर विपरीतत्त्वाति मानते ही स्मृतिक मान सामकर विपरीतत्वाति मानते हैं, उनके मतमें बाह्य अर्थकी मिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि की परिवेक होने पर भी चौरीक जान चरितेक प्रतिक्रित कर होने पर भी चौरीक जान चरिते के अत्वावक्त भी उनका ज्ञान कर। देता है खेते हो सुभी जान बाह्य स्मृतिक्रमोय ही मानना चाहिए।

उत्तर पक्ष-सीपमे 'यह वाँदो है' यह ज्ञान दो नहीं है, बिन्तु एक ही ज्ञान है, इसका कारण भी एक ही है-च्छा आदि सामग्री। और विषय भी एक ही है, सोपका टुकड़ा । सामने पड़े हुए सीपके टुकड़ेकी काच कामल आदि दीयंकि कारण चश्च चौदीके रूपमें दिखला देती हैं। दोपोंका काम ही यह है कि मे अविद्यमान वस्तुका भी ज्ञान करा देते हैं । यदि ऐसा नहीं माना जाता तो मह प्रदत होता है कि 'यह चाँदी हैं' इस ज्ञानमें सीप किस राश नाम करती है. कारण रूपसे अवदा विषय रूपने । पहला परा ठीक नहीं है: वर्षोंक 'यह पाँदी हैं' इस जानका बारण यदि सीपको माना जायेगा तो जहाँ बास्तवमें चाँदी है बहाँ जैसे चक्ष आदिके न होनेपर चौदीका जान नहीं होता मैसे ही गीपने च होने-पर भी चौदीबा शान नहीं हो सकेगा: बर्धेंकि लाप चौदीके शानमें सीपकी कारण मानते हैं । यदि वसरा पदा स्थोकार करते हैं तो यह सिद्ध हो बाता है कि इस शानका विषय सीप ही है, खतीत चौदी नहीं । अतः 'यह चौदी है' यह एक ही ज्ञान है और इतका विषय भी एक है। 'यह' बाब्द केवल पुरोवर्तीपनेको बद्यलाता है और 'बोदी शब्द 'बोदी'नी हो बदलाता है, न कि विकी विप्रमन्तरनो । अत: इस ज्ञानमें भेटको आरांका चैने ही सकती है। अन्यया बारविक पारिके ज्ञानमें भी जनवा प्रतंत आयेगा । वर्षोंकि चाँडीके स्वक्तनावका प्रतिमान डीनों लानीमें गमान है।

<sup>₹. ₹₹₫, ₹0 ¥₹-</sup>½½ I

ण, स्वायपुर, पूर ४४-६० । मनेयस्य साण, पुर ४३-४⊏ ।

यदि सोपमें 'मह चौदी है' इस ज्ञानका विषय पहले देखी हुई चौदी है तो वहीं चौदीका प्रतिमाग अतीत रूपसे ही होना चाहिए। भोर उस अवस्थामें ज्ञाताको प्रवृत्ति उस चौदीमें नहीं होनी चाहिए; क्योंकि अतीत वस्तुको प्राप्त करता स्वय नहीं है। अतः इस ज्ञानका विषय सामने वर्तमान सीपको ही मानना चाहिए; क्योंकि यह ज्ञान उसीमें प्रवृत्ति कराता है। जो जिसमें प्रवृत्ति कराता है। जो जिसमें प्रवृत्ति कराता है, उसका विषय वही वस्तु होती है। जैसे वास्तविक चौदीका ज्ञान वास्तविक चौदीका ज्ञान वास्तविक चौदीमें प्रवृत्ति कराता है, अतः उसका विषय वही है। उसी तरह सोपमें होनेवाला 'यह चौदी हैं। यह ज्ञान सामने विद्यान सीपमें ही प्रवृत्ति कराता है अतः उसका विषय वही है। उसी तरह सोपमें

पूर्ववादी---प्रविष इस ज्ञानका विषय पहुले देखी हुई चौदी ही है किन्तु दोपके कारण अतीत पौदीका और धोपका भेद प्रतीत न होनेसे वह ज्ञान सामने वर्तमान सोपमें ही प्रवृत्ति कराता है।

जैन-पट समाधान समुचित नहीं है, भेदका प्रतीत न होना मात्र प्रवृत्तिमें कारण नहीं हो सकता । जाताकी प्रवृत्तिका कारण सामने चौदीका दिखाई देना है न कि भेदकी प्रतीति न होना ।

पूर्ववादी-प्यविष इस जानका विषय अतील चौदी है, फिर मो चौदीका यह मान सामने वर्तमान वास्तविक चौदीके जानके समान ही होता है, इसीसे उसमें पुरुषको प्रवृत्ति होती है।

जैन—तव तो चूंकि यह जात वर्तमान वस्तुका जान नहीं कराता, इसिलए अतीत चौदीका प्रतिमास करानेवाले जानके ही तुत्य हुमा, अतः उसके तुत्य होनेसे पुरोवर्ती वस्तुम उसे प्रवृत्ति नहीं करानी चाहिए; क्योंकि बतीत चौदीके जानमें ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसी स्वितिम सीपम चौदीको जाननेवाला मनुष्य सामने पड़े हुए सीपके दुकड़ेमें प्रवृत्ति करे या न करे। सायद कहा जाये कि सामने वर्तमान सरव चौदीके जान और अतीत चौदीको जाननेवाले मिथ्या ज्ञान-दोनों जानोमें समानता होनेवर भी एक प्रवृत्तिमें हेतु है, दूसरा नहीं, किन्तु यह कथन सेपत नहीं है। अतः सीपम 'यह चौदी है' इस ज्ञानका विषय सीप ही है। इसिलए 'यह वर्दी है' इस ज्ञानमें विषयभेद न होनेते हसे दो ज्ञान नहीं मांना जा सकता।

१. न्या० कु०, ए, ५६।

क्यया, यदि ये दो जान है तो इनकी उत्पत्ति एक साथ होती है या क्रपते ? एक साथ दो जान नहीं उत्पन्त हो सकते, अन्यया जानोंके योगप्रवका प्रसंग जगस्मित हो जायेगा। तथा मोमोसकोकी मान्यता—इत्तिवाँम क्रपते ही जानको चत्यप्र करनेकी सामध्य है—उसको भी शति पहुँचेगी। यदि दोनों ज्ञान क्रपते उत्पन्न होते हैं तो 'यह' इन प्रत्या जानते पहुँचे चौटीका स्मरण होता है, अववा यादमें ? प्रयम पद्म ठोक नहीं है; व्योंकि 'यह' इम प्रत्या जानके होनेते पहुँचे स्मरणका स्मेज जो संस्कार है, उस संस्वारका प्रवोचक कोई कारण हो नहीं है, जिसते पहुँचे देवी चौटीका स्मरण हो आये। और पूर्व संस्कारके प्रयुद्ध होनेंगर ही स्मृति होती है, उनके बिना नहीं होती।

यादी—'यह' इस सुविकल्पक शानसे पहले होनेवाले निविदल्पक शानसे संस्कारका प्रयोग होता है।

ीत--सब तो निविक्त्वको बाद हो 'यह' सविबन्दक शान उत्पन्न होगा और वर्सा समय चौदीको स्मृति होनेसे शानोंके योगपथका प्रसंग वर्षात्वक हो जावेगा।

दूसरा पदा भी ठोक नहीं है; बचीक 'यह' इस प्रश्नध जातक परवान् सरान होनेवाला चरिका जान पहाणाराक रक जानेवर भी उत्पन्न हुआ कहलाया। ऐसी स्थितिये औरों बग्द कर रोनेवर भी 'यह चरित हैं जानका अनुभव होना चाहिए। तथा यह अप प्रतीतिविद्ध भी है; बचीक पहले सामने पड़ी हुई सीपको प्रत्य करके पीछे 'में चरिका स्मप्त करता हूँ 'सा तप्त स्वम्म भी योगों जानोंक क्रमकी प्रतीति गहीं होती। सबको यही प्रतीति है। अन्यवा के सामने पदी हुई बस्तु एकरम चाँदो क्यते प्रतिमानित होती है। अन्यवा सम्प्रत का जानके बायक कारणोंके उपित्रत होनेवर 'यह चीके नहीं होती स्वाप्त का जानके बायक कारणोंके उपित्रत होनेवर 'यह चीके नहीं होती स्वाप्त करना ना तो वह अजीव चीवण स्मप्त है। हिन्त होते हैं। इस प्रकार जो लादास्म क्यते चीका प्रतीव चीवण स्मप्त है। हिन्त होनेवर 'यह चीकि जाते के कमनानुनार तो वह अजीव चीवण स्मरण है। हिन्त होनेके का जाते हैं कि सीपको और अंगुनीने निर्देश करके यह बन्ता जाता है कि सीपको और अंगुनीने निर्देश करके यह बन्ता जाता है कि सीपको और अंगुनीने निर्देश करके यह बन्ता जाता है कि सामने पड़ी है। है। स्वर्थ प्राप्त अवश्व प्रतीव का चीकि का प्रत्य विद्य होनेके कारण विचारित प्रतीव होती है वह सामने अर्थ हमने का स्वर्थ विचारित सामने अर्थ हमने कर सामने पड़ी है।

संपत्ती समृतिप्रगोप भी हो, पर यह स्मृतिका प्रशोप है क्या ? स्मृतिके

र्, स्वा॰ गु॰, द॰ ५७३ २. मरी, ५० ५= १

प्रमाण ७७

बिनाजको स्मृतिप्रमोप कहते हैं या स्मृतिका प्रत्यक्षके साथ एकत्वाध्यवसाय होना स्मृतिप्रमोप है, अयदा स्मृतिका प्रत्यक्ष रूप होना स्मृतिप्रमोप है, अवदा 'वह' इस अंसका अनुभव नहीं होना स्मृतिप्रमोप है, अयदा स्मृतिके तिरोभावका नाम स्मृतिप्रमोप है ?

यदि स्मृतिके विनाशका नाम स्मृतिप्रमोप है तो जब धूमको देखकर अधिन-को जान छेते हैं तब धूम और अग्निके सम्बन्धका स्मरण विनष्ट हो जाता है, यह भी स्मृतिप्रमीप कहा जायेगा । यदि प्रत्यक्षके साथ स्मृतिके एकत्वाध्यवसायको स्मृतिप्रमीप कहते हैं तो प्रश्न होता है कि दोनोंका एकत्वाध्यवसाय हुआ कैसे--विषयका एकत्वाध्यवसाय होनेसे अथवा स्वरूपका एकत्वाध्यवसाय होनेसे ? प्रथम पदामें यह विषयीकत्वाध्यवसाय क्या है-यदि एकके विषयका दूसरेमें आरोप करनेका नाम एकत्वाध्यवसाय है तो प्रत्यक्षके विषयका स्मृतिके विषयमें आरोप होता है या स्मृतिके विषयका प्रत्यक्षके विषयमें आरोप होता है ? यदि प्रत्यक्षके विषयका स्मृतिके विषयमें आरोप होता है तो स्मृतिका विषय तो पहले देखी हुई पौदी है। अतः जिस देशमें उस चौदीको देखा या वहीपर सीपका स्पष्ट प्रतिभास होना चाहिए, न कि 'यह' इस उल्लेखके साथ सामने; क्योंकि जहाँपर जिसका आरोप होता है उसका प्रतिभास उसी देशमें होता है, जैसे मरीचिकामें बारोपित जलका प्रतिभास मरोचिका देशमें ही होता है। इसी तरह आप स्मृतिके विषय-भूत चौदीमें प्रत्यक्षके विषयभृत सीपका बारोपण करते हैं। अतः उसका प्रतिभास वहीं होना चाहिए । दूसरे पक्षमें अर्थात् यदि स्मृतिके विषयका प्रत्यक्षके विषयमें आरोप होता है तो 'यह' इस रूपसे सीपका स्पष्ट प्रतिभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीपमें आरोपित जो स्मृतिका विषय है, यह अस्पष्ट है। अतः विषयका एकत्वाच्यवसाय होनेसे तो स्मृतिका प्रत्यक्षके साथ एकत्वाध्यवसाय नहीं वनता ।

स्वरूपका एकत्वाघ्यवसाय होनेसे भी नहीं वनता; वयोंकि उसमें यह प्रश्न पैदा होता है कि वह स्वरूपैकावाध्यवसाय कोई दूसरा करता है अववा स्मृति और प्रत्यक्ष हो करते है ? स्मृति और प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते; वयोंकि जो स्मृति और प्रत्यक्ष हो करते है ? स्मृति और प्रत्यक्ष हो करते है ? स्मृति और प्रत्यक्ष अन्वस्वसंविदित स्वभाव होनेके कारण अपने स्वरूपका भी अध्यवसाय करनेमें असमर्थ है वे अन्यके साथ एकत्वाध्यवसाय करनेमें असमर्थ है वे अन्यके साथ एकत्वाध्यवसाय करने कर सकते; व्योंकि इसी तरह कोई दूसरा ज्ञान भी उनका एकत्वाध्यवसाय नहीं कर सकता; व्योंकि वह भी अन्वसंविदित स्वभाव (अपनेको न ज्ञान सकनेवाला; व्योंकि मीमांसक ज्ञानको स्वसंविदी नहीं मानते ) होनेके कारण जब अपने स्वस्वमावको भी नहीं

जान सकता तो वह अन्यके माथ एकरबाध्यवसायको बातको कैसे जान सकता है ? अतः प्रत्यक्षके साथ एकरबाध्यवसायका नाम भी स्मृतिप्रमोध नहीं हो सकता ।

रमृतिका प्रत्यक्षस्य होना भी म्मृतिप्रमोव नहीं हो सकता ववांकि ऐसा होने-पर जब स्मृति स्मृतिक्षको छोडकर प्रत्यक्षस्य हो जावेगी, स्मृतिक्ष्य नहीं रहेगी, तब उसे वैने स्मृतिका प्रभोव कहा जा सकता है? यदि महा जाये कि 'यह चौदी' इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम स्मृति है। यहां जो 'वह' सकद है बह वहके जाने गये अर्थको कहता है जो इम समय परोध है। जहीवर इस 'यह' सकदका अनुभव नहीं होता वहीं स्मृतिका प्रभोव कहा जाता है। किन्तु यह भी समृत्यत नहीं है, वयोंकि स्मृतिप्रमोववादी मीमांगक 'वह चौदी' इसको एक हो समस्य मानता है। उसमें 'यह' सबदका प्रभोव होनेवर 'चौदी' सबदका भी प्रमोव होना चाहिए; वयोंकि निरंग सातका एक देवसे प्रमोव नहीं हो सकता। अतः 'वह' की तरह चौदीका भी अनुभव नहीं हो सकेगा।

अब रहा तिरोभाव, अर्पात स्मृतिके तिरोभावको स्मृतिप्रमीप कहते हैं। यह तिरोजाय भी शानका यौगपच गिद्ध होनेपर हो सिद्ध हो गकता है। किन्तु मीमा-सक ऐसा मानते नहीं है कि एक साथ दो शान हो सकते हैं। सब तिरोभावकी दात भी नहीं बनतो । यदि तिरोभावको मान भी लिया जाय हो प्रश्न होता है कि स्मृतिके तिरोभावसे आपका क्या अभिश्राय है-अपना काम न करना, स्मृति-का आयत होना अथवा चमके स्वब्दका अभिमृत होना ? प्रथम पश ठीक नहीं है; वयोंकि स्मृतिका कार्य है जारता, सो 'यह चौदा' इस शानके होते हुए चौदीका जात हो हो रहा है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, बबोकि विरस्यागी पश्च ही वायन देला जाता है, शान तो चिरस्थापी देशा नहीं वाता और न यह बाउनी इष्ट ही है। सीगरा पदा भी ठीक नहीं है। बरुवानुके द्वारा दुवेलके रश्माका भ्रमिषय देला जाता है, जैने मुर्वेश सारायणींका । यब प्रश्न यह होता है कि स्मृति दुईल है हो बयो है ? उनका विषय अभीत होता है इनलिए, अववा बह बाध्य-मान होतो है दगस्तिए । बयम पदामें स्मृतिका ही अच्छेर हो आयेगा; क्योंकि सभी रमृतियोंका विषय अतीत हो होता है अतः मभी स्मृतियाँ दुर्बल सहलायेंकी । और सम् अवस्थामें प्रत्यक्ष शानके द्वारा जनके स्वरूपका अनिभव मीनेका प्रमीन सारे हिषत होगा । दूगरे पत्तमे स्मृतिको बाध्यमागता विचरीत स्मातिको माने विना यन गही गरनी । अनः स्मृतिप्रभोदके सावतको छोडकर विवसेनस्सानि ही मानना षात्नि । रमन्ति विषयेत ज्ञानके विषयमें प्रभावर मनानुमानियोंका विवेदान इयाति सदया स्मृतिब्रमीय पश समुचित्र गहीं प्रवीत होता ।

# २. श्रख्यातिवाद

चार्याक मतानुपायो विषयंग्यानको अस्यातिक रूपमें मानते है। उनका कहना है—सोपमें 'यह चाँदो हैं' इस ज्ञानका विषय चाँदो तो नहीं है, अय्यया किर इस ज्ञानको आगत कैसे कहा जा सकता है? तथा 'चाँदोका अभाव' नो इस ज्ञानका आलम्बन नहीं है; बयोंकि चाँदोका अस्तित्व मानकर ही वह ज्ञान प्रवृत्त होता है। इसीलिए सोप भी इस ज्ञानका आलम्बन नहीं है। चायद कहा जाये कि चाँदोके रूपमें सोप ही इस ज्ञानका आलम्बन हैं, किन्तु यह भी ठीक नहीं है; पर्मोकि अन्यहा अय्यस्पसे प्रहण होता नहीं देखा जाता; बया कहीं घटरूपसे पटका प्रहण होता देखा गया है? इसलिए इस ज्ञानमें कुछ भी प्रतिभासमान नहीं होता। इसीलिए इसे अस्याति कहते हैं।

यह अश्गतिवादियोंका कथन भो अविचारित हो है, क्योंकि यदि इस झानमें कुछ भी अतिमात्तमान नहीं होता तो 'यह चांदो है' इस रूपमें उसका कथन कैसे किया जा सकता है ? दूसरे फिर यह अस्पाति है थया वस्तु—एगतिके अमावका नाम अस्पाति है अयदा ईपत् स्वातिको अस्पाति कहते है ? प्रथम पक्षमें आत्विमें और सुस्तावस्थामें कोई भेद नहीं रहेगा—प्योकि आत्विमें मुस्तावस्थामें यही भेद होता है कि आत्विम एक झानविद्योपरूप होती हैं जब कि मुस्तावस्थामें यह बात नहीं होती। यदि आत्विको भी झानविद्योपरूप नहीं माना आयेगा तो दोनों समान हो आपेग। दूसरे पक्षमें स्वातिक ईपत्यनेस यथा अभिप्राय है ? यदि जो अर्थ जिस स्पर्में अविस्थत है उसका उस रूपमें प्रतिभाव न होनेका नाम ईपत्याति अथवा अस्पाति है तो यह सो विपरोतार्थस्थाति हुई, न कि अस्पाति । अतः अस्पाति पक्ष भी समुचित नहीं है।

### ३. श्रसस्ख्यातिवाद

2 वीद्धदर्शनकी सोमान्तिक और माध्यिमक द्याखाके अनुमायी विपर्ययज्ञानको असरस्यातिबाद मानते हैं। उनका कहना है—सोपमें 'यह बांदो हें' इस प्रकार जो वस्तुस्वरूप प्रतिभासित होता है वह ज्ञानका धर्म है अयदा अर्थका ? ज्ञानका पर्म तो वह हो नहीं सकता; वर्धोंकि उसकी प्रतीति अहंकारके रूपमें न होकर बाहर्म 'यह' इस रूपसे होती है तथा अर्थका भी धर्म नहीं हैं; वर्षोंकि उसके द्वारा जो काम होना चाहिए वह नहीं होता । इसके सिवा उत्तर कालमें होनेवाले

१. न्या० कु० च०, पृ० ६०। प्रमेयक्र० मा०, पृ० ४≈।

२, न्या० कु०, पृ० ६०।

बायक ज्ञानने उस बस्तु रूपका अर्थका घर्म होना याधित हो जाता है। बदः उन्त 'यह चौदो है' इस ज्ञानमें असत्का हो प्रतिमास होता है। इसकिए उन्ने असरस्याति कहते हैं।

वसस्मातिवादियोंका उनत कपन भी विचारपूर्ण नहीं है। बयोंकि आकादकृमुमकी तरह असत्का प्रतिभात होना हो सम्भव नहीं है। तमा असत् भी हो
और उनका प्रतिभात हो, ये दोनों बातें विरुद्ध हैं। पदार्थोंका प्रतिभातमान होना
हो उनका अस्तिस्व है। बना सर्वया असत् गधेके सीन-नेनो यस्तुवाका स्वप्नमें
भी प्रतिभात होता है ? तथा यदि आस्त जानोंका विषय असत् माना जायेगा सो
आस्तियों से थे अनेकर्यता देशी जातो है, उसका अभाव हो जायेगा, बर्चोंकि
उस नानाक्ष्यताका कोई कारण हो नहीं रहता। आसय यह है कि असस्त्वातिवादो न सो जानमें वैविष्य मानते हैं और न अर्थमें बैविष्य मानते हैं तब उस
वैविष्यक निमित्तरें जो अनेक प्रकारको आस्तियाँ होती है, वे कैठे हो सम्मार ?

ऐसे ज्ञानोंमें अपिक्रवाकारित्व नहीं देशा जाता, इन बागित्वर जैनींहा गर्ह प्रस्त है कि कीत-सा अपिक्रवाकारित्व ऐसे ज्ञानोंमें नहीं वामा जाता—ज्ञानसम्ब धर्मिक्रवाकारित्व नहीं वामा जाता अववा नेयसाध्य अपिक्रवाकारित्व नहीं वामा जाता ? प्रयम पश्में सी 'यह चीदों हैं इस क्येस प्रतिमासित होनेवाले पायु-हक्षणका मर्बेदा अनस्य निद्ध नहीं होता, हो यह ज्ञानका पर्म नहीं है, इनिल्ल् आप उसे असत् कह सकते हैं, न कि प्रवेषा अनस् । बयोंकि यदि एक वस्तु दूनरी परनुका काम न कर मके सो, इससे उम वस्तुका असर्य सिद्ध नहीं होता, अन्यण पट पटवा काम नहीं पर सकता, इसलिए पटके नी ब्रास्टका प्रमेष उपिध्य होता। अश्चः प्रयम पदा टीक नहीं हैं।

दूसरा पदा भी ठीक नहीं है; पर्वेकि मरोचिकामें अलका जान होनेवर अनके निवित्तते होनेवानो अमेकिया—अल पीनेवी देखा, उसमें प्रयुक्त आदि होते ही है। इसकर आप यह पूछ गरते हैं कि किर उस जानको भागत वर्वों वहा जाता है? इसका उत्तर पह है कि उसमें रनात जादि नहीं किया जा गरता। वाटकमें वर्षों का प्रवार है है हमने उत्तर पह है कि उसमें रनात जादि नहीं किया जा गरता। वाटकमें वर्षोक्ता दें प्रकार की होने क्षा और एक मण्डे समित्रा दें। प्रकार उनको अमित्राच और एक मण्डे समित्रा है। यह स्वार्ण होनेवाली भी दिल्ला है। देवाकर उनको अमित्राच आदि होना, प्रमानको होनेवाली अमेकिया है। होने साम प्रमानको स्वार्ण होनेवाली अमेकिया है। अतः औ जात द्वार समारको अमेकिया है। कर करते होनेवाली अमेकिया है। अतः अक्षेत्र होने साम अमित्राच है। उत्तर करता है, बही साम अमित्राच होना है, दूसरा गरी। अस्वार समारकार्थिय प्रपान वर्षों समारकार्थिय प्रवार भी नहीं समार ।

# थ्र. प्रसिद्धार्थणंयातिपाद

भाष्यदेशीन विश्वविद्यालये प्रणिजायेश्वाविद्याश्वा वामता है। जेवश बहता है— विश्वविद्यालये प्रतीति गिद्ध अर्थना हो प्रतिवाद है। स्थाव बहा जाये हैं— विश्वविद्यालये प्रतीति गिद्ध अर्थना हो प्रतिवाद है। स्थाव बहा जाये हि 'विवाद करनेदर प्रण अर्थना जायन कि है कि 'विवाद करनेदर प्रण अर्थना जायन कि है है, ब्यां कि प्रतीतिक प्रवाचित्र है। स्था व्याव है। स्थाव व्याव करनेद हैं। व्याव व्याव व्याव व्याव व्याव व्याव है। स्थाव व्याव व्

# ४. बात्मस्यातिवाद

बोर देर्नानको योगाबार मालाके अनुवादी विवरीत सानको सारमण्याति मानते हैं। उनका कहतर है—सीवमें 'यह चारी हैं' इय प्रकार चौरोका प्रतिमान होता है। किन्तु वाहरमें स्थित चौदोका यह प्रतिसान यादक प्रविक्रों कारणे

रै. न्यार कुरु एर इरं । प्रमेसकार मार्वे ४० ४१-४० । र. त्यार कुरु, १० देर (प्रसेसका मार्वे ५०-५१ । ११

ठीक नहीं है, 'जिस रूपसे प्रतिभास होता है वैसा ही अर्थ है' ऐसा मानना समु-चित नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे भ्रान्तताका बभाव हो जायेगा। अतः यह चौदी हैं यह ज्ञानका ही आकार है जो अनादिकालीन अविद्या वासनाके बउसे बाहरमें प्रतिभासित होता है । इसिलए इसे आत्मख्याति कहना हो समुचित है ।

योगाचारका यह कथन भी समुचित नहीं है; यत: जब यह सिद्ध हो जाये कि ज्ञान अपने स्वरूपमें ही निष्ठ होता है और अर्थका आकार धारण करता है तमी आत्मस्याति सिद्ध हो सकती है। किन्तु यह सिद्ध नहीं है। इसका विचार यथास्यान किया जोयेगा । तया यदि सभी ज्ञान अपने आकार मात्रको ग्रहण करते है तो उनमें भान्त और अभान्तका भेद तथा बाध्य-बाधकपना नहीं बनता वयोंकि वैसी स्थितिमें कोई भी ज्ञान व्यभिचारी हो नहीं सकता। तथा यदि 'यह चौदी है' यह शानाकार ही है तो इसका संवेदन 'मै चौदी' इस रूपमें स्वात्मनिष्ठ ही होना चाहिए न कि 'यह चौदी' इस प्रकार बहिनिष्ठ। क्योंकि जिसका स्वारमरूपसे संवेदन होता है, उसका बहिनिष्ठ रूपसे संवेदन नहीं होता, जैसे ज्ञानके स्वरूपका । किन्तु आत्मख्यातिवादीके मतमें चाँदी वगैरहका आकार स्वातम-रूपसे जाना जाता है अतः उसका बहिःस्यित रूपसे बोध नहीं होना चाहिए ! यदि अनादि अविद्या यासनाके कारण स्वात्मनिष्ठ ज्ञानाकारका प्रतिभास यहि-स्थित रूपसे हुआ मानते हैं तब तो यह विपरीतख्याति ही हुई; बयोकि ज्ञानसे अभिन्न चौदी वगैरहके आकारका विपरीत रूपसे अर्थात् बहिःस्थित रूपसे अध्यवसाय होता है।

तया यदि योगाचार बाह्य अथौंको ज्ञानका विषय नहीं मानता हो जैसे सोपमें 'यह चौदी है' इस प्रकार चौदीके उल्लेखपूर्वक ज्ञान हीता है बैंगे 'यह नील हैं इस प्रकार नीलके उल्लेखपर्वक ज्ञान नयों नहीं होता ? कोई नियामक तो है नहीं ? यदि अविद्या बासना नियामक है तो लमुक देश वगैरहमें ही ऐसा झान वयों होता है ? दानद वहें कि अविद्याका यही माहात्म्य है कि देश आदिके नियमके असत् होने पर भी वह ज्ञानमें उसकी प्रतीति 🚈 🔭 । किन्तु यह क्षपन भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे सी अ सिद्ध होना

ं है। अतः जात्मस्याति पक्ष भी समुचित नही है। 🖁 🚎

६. अनिर्वेचनीयार्थस्यातिवा

. ब्रह्माद्वेतवादी विपर्ययक्षानमें हैं हु-मीप आदिम जो चौदी आ।

लवत् है अपना उमय रूप है ? वत् तो हो नहीं सकता, मयोंकि यदि यहाँ चौदी होती तो उत्तरफाअमें वायक झान उराम न होता और चौदीका झान अञ्चाल कहा जाता। असत् भी नहीं हो सकता; नयोंकि आकाशकुमुमकी तरह असत्का प्रतिमास नहीं होता। उभय रूप भी नहीं है, मयोकि उभय रूप माननेमें उमय प्रतिमास नहीं होता। उभय रूप भी नहीं है, मयोकि उभय रूप माननेमें उभय प्रतिमास नहीं होता। उसे असत् ये दोनों एक रूप नहीं हो सकते। अतः तानके द्वारा वर्षित अर्थको सत् असत् ये दोनों एक रूप नहीं हो सकते। अतः तानके द्वारा वर्षित अर्थको सत् असत् ययना उभयरूपसे कहना शत्य नहीं है, अतः इसे अनिर्वननोपार्यवदाति कहते हैं।

यह भी ठीक नही है, क्योंकि जो प्रतिभासमान है उसे अनिर्ववनीय नहीं कहा जा सकता। जो सत् हैं उसका सत् रासे प्रहम और कथन होता ही है और जो असत् है उसका असत् रूप प्रेम कथन होता है। यदि ऐसा नहीं तो पट-पट आदि और जनका अभाव भी अनिवर्चनीय हो जायेगा। तथा यदि उसके विपरीत भागको आप अनिवंचनीय मानते हैं तो 'यह चौदी हैं इस प्रकार-का साल और राव्य-क्यवहार हो नहीं सकता। पहुंछ सत् रूपसे देशों हुई चौदी देस आदिका अवयमान होने पर भी समानताके कारण सीपमें प्रतिभासित होती है। जातः उसका 'यह वह हैं इस रूपसे उसके होना हो बचनोयता है और उसके उसके प्रकृत होना हो अवयनीयता है और अस्ति उसके होना हो अवयनीयता है और अस्ति वहीं हैं।

# ७. अलोकिकार्थस्यातिवाद

पुछ दार्धनिक इसे अलीफकार्य स्वातिक क्ष्यम मानते हैं। उनका कहना है कि चूँकि उनत प्रकारसे विचार करनेश्वर अन्य स्वातियाँ ठीक नहीं वैठतीं, अदा इसे बलोफिकार्य स्वाति मानना चाहिए। अलीकिक वर्धात् अन्तः अववा बाह्य स्वत्य क्षिणे स्वाति मानना चाहिए। अलीकिक वर्धात् अन्तः अववा बाह्य स्वत्य क्षिणे स्वाति मानना चाहिए। अलीकिक वर्धात् अर्थकी स्वातिका नाम बलोफिकार्यस्थाति है। यह पक्ष भी विचारसह नहीं है; वर्धोक्ति अर्थक अलीकिक प्रति वाश्वर वाश्वर व्यात्म अर्थ क्षणे अर्थक अलीकिक प्रति वाश्वर वाश्वर

सर्पन होने लगेगें । इसीसे तीसरा पदा भी असंगत ठहरता है। सतुर्थ पर्धम यदि विना कारणके अर्थ उत्पन्न होता है तो वह सत् रूप है अपना असत् रूप है ? यदि सत् रूप है तो वह नित्य कहलाया; वर्गोकि जो सत् है और कारणोंसे उत्पन्न नहीं होता वह अनित्य नहीं हो सकता । यदि वह असत् रूप है तो 'यह चंदी है' इस प्रकार विधि रूपसे उसकी प्रवीति वयों होती है ? वर्गोकि पटका अभाव होनेपर 'यह घट है' इस प्रकार विधि रूपसे उसकी प्रतीति स्वप्नमें भो नहीं होती । सायद कहा ताये कि असत् रूप अर्थकों भी किसी स्नातिके कारण सत् रूपसे प्रवीति होती है। तव तो यह विपरीतस्वाति हुई न कि ब्रुकोिक्कार्य-रूपसि ? अतः अलोकिकार्यस्वाति एस भी ध्रेयस्कर नहीं है।

इस तरह सीपमें चौदीका झान होनेके विषयमें अन्य दार्शनिकाँके द्वारा कवित स्थातियाँ विचार करनेपर नहीं ठहरती। अतः इसे विपरीतस्थाति हो मानना पाहिए।

### विपरीतार्थं स्यातिवाद पत्तका समर्थन

विपरीतस्थाति न माननेवाले वार्धानिकोंका कहना है कि इस करहसे विचार करनेपर तो विपरीतस्थाति मी नहीं टिकती । वर्धोंकि उसमें भी यह प्रस्त उठता है कि विपरीतस्थातिका आठम्बन क्या है—चाँदी अथवा सीप ? यदि चाँदी है तो यह असरस्याति हुई, न कि विगरीतस्थाति; व्योंक उसमें असन् चाँदीका प्रतिभास होता है। सायद कहा जाये कि अन्य देश और अन्य कालमें जो चाँदी सत् है वही सीपम प्रतिभासित होती हैं, अतः उक्त दोप नहीं आजा । तो 'यह चाँदी हैं' ऐसा जान नहीं होना चाहिए, व्योंकि जो चाँदी उस देश और उन कालमें वर्तपान नहीं हो सकता । यहिए, वर्योंक जो चाँदी उस देश और उन कालमें वर्तपान नहीं हो सकता । यहिए प्रयोंका भी चाँदी उस देश होने छों से सिप दार्थका भी नाही है, उत्यका वाह्म साम वर्षा जान नहीं हो सकता । यहि ऐने पदार्थका भी चाह्म जान होने छों तो सब पदार्थोंका चाल्य जान होने छगे तो सह तरह चाल्य आन सम वर्दा हो है। अतेर न सम वर्दा के सम चाँदी तो इम जानका आठम्बन नहीं है। वर्षोंक नह जान चाँदोंके आवारके रूपमें उद्दास होता है। जो जान अग्यक आकार हो उद्दान आतम्बन अम्म नहीं हो सकता । तथा यदि सीप हो है इस जानका आतम्बन है तो उसे आन के वि वहां जा सकता है ?

विवरीतस्वातिमें उठायो गयी उन्त विश्वविद्यतियोंका गृगीयान इस प्रकार है—उन्त ज्ञानका बालस्वन चौदी ही है, किन्तु इतने मानते इसे बसस्वाति नहीं कहा जा चकता। असरस्वातिमें तो सर्वया बसत् बदेका प्रतिभाग माना जाता है किन्तु वहाँ तो देशान्तरमें विद्यमान अर्थका प्रतिभास होता है । अतः त्रिपरीत-स्पाति और असल्यातिमें बहुत भेद है ।

राक्का—जो चौदी यही नहीं है और न जिसका चक्षुके साथ सितकर्प ही है चसका 'यह चौदी' इस रूपमें प्रतिमास कैसे होता है ?

उत्तर—दोपने कारण देशान्तर और कालान्तरमें विद्यमान वस्तु भी निकट स्पेल ज्ञानका विषय हो सकती है। इसीसे तो इसे विपरीतहणाति कहते हैं। किन्तु ऐसा होनेसे विदयको भी जान छेनेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता; वभीकि सद्ग पदार्थके दर्शनसे उद्भून हुई स्मृतिके द्वारा उपस्थापित पदार्थ हो विपरीत ज्ञानका विषय होता है। और उपस्थापनमा अर्थ है वित्तमें स्फुरायमान अर्थकी बाह्रसें प्रतीति होना। किन्तु इतने मात्रसे इसे आत्मख्याति अथवा अस्त्व्याति नहीं कहा जा सकता; व्याकि ज्ञानसे भिन्त अर्थका यहाँ प्रतिभास होता है इसिल्ए इसे आत्मख्याति नहीं कहा जा सकता, विद्याति नहीं कहा जा सकता।

शङ्का—'यह चौदी है' यह ज्ञान तो प्रत्यक्ष स्प है। उसमें, स्मृतिकी कोई अपेशा नहीं है, अतः स्मृतिके द्वारा उपस्थापित अर्थका प्रतिभास इसमें कैसे हो सकता है?

उत्तर—पह ज्ञान प्रत्यक्ष रूप नहीं है, बिन्तु प्रत्यिज्ञान रूप है। इसमें पहले देवी हुई और वर्तमानमें दृश्य बरतुना जोड़ रूप ज्ञान होता है। जैगे 'यह बही देवदत्त है।' और प्रत्यिक्षानमें दर्शन और स्मरण थोगों कारण होते हैं। इस-लिए इसमें स्मृतिको अवेशा होना उचित हो है। सायद कहा जाये कि सीपमें 'यह चौदो है' इस प्रकारके ज्ञानको प्रत्यिज्ञान कहना सिद्धान्तविष्ट है; किन्तु ऐसी बात नही है। आगे वतलाया जायेगा कि 'यह वृक्ष है' इत्यादि ज्ञान भी प्रत्यिज्ञान हो है।

अत: स्मृतिके द्वारा उपस्थापित चौदी इस ज्ञानका आरुम्बन है अथवा अपने आकारको छिराकर चौदीका आकार धारण करनेवाओ सीप ही इमका आरुम्बन हैं; वर्षोंकि उस समय सीपका त्रिकोण आदि विशिष्ट आकार तो दृष्टिगोचर नहीं होता और चमक आदि जो धर्म चौदी और सीपमें समान है, उनपर दृष्टि पड़ते हो पहले देखी हुई चौदीका स्नरण हो आता है। अतः अपने आकारको छिपाकर चौदीका आकार धारण करनेवालो सीप इस ज्ञानका आरुम्बन है।

शक्का—पाँदीको ग्रहण करनेवाले ज्ञानका बालम्बन सीप कैसे हो सकती है ? समाधान—अंगुलि वगैरहसे जिस वस्तुकी ओर निर्देश किया जाता है, वही ज्ञानका आलम्बन होता है। सोपको चौदोक रूपमें जाननेवालोंका संकेत 'यह चौदो' इस तरह सामने पड़ो हुई सीपको लोर हो होता है। बिना सीप-जैसो बस्तुके इस प्रकारका ज्ञान हो नहीं सकता। खतः इस झाममें विषय रूपसे सीपको अपेका होती है। सीप और चौदोमें समान रूपसे पाये जानेवाले चमकते हुए सफेद आबारको लेकर ही यह विपरीत झान होता है। अतः इसे विपरीत- स्वाति हो कहना उचित है। इसीसे ऐसे शानको अप्रमान माना है। अतः जो ज्ञान संवाद, विपरीय आदिसे रहित होता है वही प्रमाण है।

इस सरह जैनदर्शनमें अज्ञानरूप सिनकर्प बादि और उसीके समक्धा निवि-फल्पक ज्ञान भी प्रमाण नहीं है। उन्हें यदि प्रमाण माना जा सकता है तो उप-चारसे ही प्रमाण माना जा सकता है; क्योंकि परम्परासे ये सब सिकल्पक ज्ञान-की उत्पत्तिमें कारण होते हैं। अतः मुस्यरूपसे तो ज्ञान ही प्रमाण है।

## साकार झानवादकी समीदा

पूर्वपक्ष—सीत्रातिक मतावलम्बा वीद्यका कहना है कि यह तो ठीक है कि हान अर्थका प्राहक होता है; विक्यु विवारणीय यह है कि वह सम्बद्ध अर्थका प्राहक हे अपवा असम्बद्ध अर्थका श्राहक है अपवा असम्बद्ध अर्थका श्राहक है अपवा असम्बद्ध अर्थका श्राहक हो जायेगा। यदि सम्बद्ध अर्थका प्राहक हो जायेगा। यदि सम्बद्ध अर्थका प्राहक हो जायेगा। यदि सम्बद्ध अर्थका प्राहक है तो यह प्रश्न होता है कि ज्ञान और अर्थका कौन सम्बन्ध है – तादास्य सम्बन्ध स्वया तहुत्पत्ति सम्बन्ध है ? तादास्य सम्बन्ध मानमेंसे तो विज्ञाना- हैतवादो योगाचारका मतानुवायो होना पढ़ेगा, व्योक्ति योगाचारक मतसे विज्ञान ही परमार्थ तत् है और वाह्य पदार्थ स्वयन्त सम्बन्ध मान है। तथा ज्ञान और अर्थ पूर्विक सम्बन्ध मोन हो हो तथा अर्थक प्रयोक्ति एक गायक एक साथ पदा होनेवाल थोनों संगों की कार्यकारण मार्य मही होता वैसे ही समाग समयवर्ती दो पदार्थोंमें कार्यकारणमाय नहीं हो सकता। यदि ज्ञान और अर्थको निम्न समयवर्ती माना लाग्नेगा तो अर्थक नष्ट हो जानेपर बिना आवारके अर्थका ग्रहण कैसे हो सकता है ? यही बात धर्मश्रीतिन अपने प्रमाणवातिकमें एती है —

"मिजकार्ल क्थं प्राह्ममिति चेद् प्राह्मता विदुः। हेतुरवमेव युक्तिक्षाः सदाकारापेणक्षमम्॥"

१. न्या० कु० च०, प० १६५। प्रमेयक मा०, प० १०३-११०।

२. प्रमाचना०, ३।२४७।

बौद्ध दर्शनमें प्रस्पेक अर्थ शिणिक है। अतः प्रथम क्षणमें तो अर्थ उत्पन्न ही होता है। दूसरे क्षणमें वह ज्ञानको उत्पन्न करता है। किन्तु ऐसा होनेसे कारण-मृत अर्थका कार्यमृत ज्ञानके होनेपर अभाव हो जाता है, वर्षोकि वह क्षण स्थायी है ऐसी स्थितिमें यह आशन्द्वा होती है कि वह अर्थ ज्ञानके द्वारा कैसे प्राह्म हो सकता है ? उसोका समाधान करते हुए बतलाया है कि जिस क्षणमें किसी वस्तुके साथ हमारी इन्द्रियोंका सम्पर्क होता है उस क्षणमें यह वस्तु अतीतके गर्भमें चली जाती है। वेवल तज्जन्य ज्ञान शैप रहता है। प्रत्यक्ष होते ही यस्तुके नील पीत आदि आकार चित्तपर अंबित हो जाते हैं। इर आकारोंको ही ज्ञान जानता है । अतः बौद्धोंका कहना है कि चूँकि ज्ञान अर्थसे उत्पन्न होता है, इसलिए उसे अर्थके आकार ही मानना चाहिए। तया यह नियम है कि जो जिसका ग्राहक होता है वह उसके आकार होता है। जैसे स्वरूपका ग्राहक ज्ञान स्वरूपके आकार होता है वैसे हो नील आदि अर्थका ग्राहक ज्ञान नील आदि अर्थों के आकार होता है। और जो जिसके आकार नहीं होता वह उसका ग्राहक भी नहीं होता । जैसे शुक्लज्ञान नीलका ग्राहक नहीं होता, वयोंकि यह उसके आकार नहीं है। किन्तु ज्ञान अर्थका ग्राहक होता है, इसलिए उसे अर्थीकार मानना चाहिए।

यदि शानको निराकार माना जायेगा तो उसके स्वस्पका भी प्रत्यदा नहीं हो सकेगा; पयोकि जब शान उत्पन्न होता है तो 'यह नील है', 'यह पीत है' इत्यादि आकार रूपसे उसकी प्रतीति होती है। इन आकारोक अभावमें आनका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? तथा निराकार माननेपर शानोंका परस्परमें भेद भी दुर्लभ हो जायेगा। पर्योकि नोल आदि आकार ही एक शानको दूसरे जानसे भिन्न करते हैं, उनके अभावमें किससे किसे भिन्न किया जायेगा? अतः जिसके कारण 'यह नीलका शान है', 'यह पीतका शान है', इस प्रकार प्रत्येक आत्रका विषय निपय होता है, वही अर्थाकारता इस क्रियामें साथकतम होनेसे प्रमाण है, और बहा पिक शानते दूसरे जानको भिन्न करते हैं। यदि अर्थकारताको नहीं माना जायेगा की 'नीलका यह शान है' इस प्रकार जानका अर्थक साथ सम्बन्ध पटित नहीं हो सकता और उसके न होनेसे सब पदार्थिक प्रति समान होनेके कारण निराकार शानमें वह व्यवस्था कैसे बनेगी कि अपूक जानका अपूक हो विषय है ? और इस व्यवस्था कैसे बनेगी कि अपूक जानका अपूक हो विषय है ? और इस व्यवस्था कैसे बनेगी कि अपूक जानका अपूक हो विषय है ? और इस व्यवस्था कैसे बनेगी कि अपूक जानका अपूक हो विषय है ? और इस व्यवस्था कैसे बनेगी कि अपूक जानका अपूक हो विषय है ? और इस व्यवस्था कैसे बनेगी कि अपूक जानका अपूक अपूक्त अपूक्त अपूक्त किस हो हो हम विषय है है और इस व्यवस्था कैसे बनेगी कि अपूक्त जानका अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त किस हो हो हम विषय है है और इस व्यवस्था कैसे बनेगी कि अपूक्त जानका अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त किस हो हो स्वयस्था अपूक्त किस हो हो स्वयस्था अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त किया अपूक्त अपूक्त अपूक्त अपूक्त किस किस किस हो हम अपूक्त अपूक्त

१. प्रमाणवा० श्रलं०, पृ० २।

२. प्रमाणस०, का० १०। प्रमाणना० अलं०, ५० ११६।

सकेगी, वर्गीक निराकार होनेसे उसका ज्ञान सभी पदार्थीके प्रति समानं है। इसीसे धर्मकोतिने प्रमाणवातिकमें कहा है—

"अर्थेन घटयत्येनो न हि सुनत्वार्थेरूपतास्। तस्मात् प्रमेयाधिगतेः प्रसाणं नेयरूपता॥"

अर्थात् अर्थाकारताको छोड़कर अन्य कोई जानको अर्थके साथ सम्बद्ध नहीं करसा। अत: जानकी अर्थाकारता हो प्रमाण है। सायद कहा जांग्रे कि जैसे अर्थ जानका कारण है वैसे हो चस्तु आदि इत्त्रियों भी कारण है, अतः अर्थको सरह चस्तु आदिके आकारका अनुकरण जानमें क्यों नही होता? इसका उत्तर यह है कि जैसे पुत्रको उत्पत्तिमें भोजन आदि भी कारण है, किन्तु पुत्र मोजनके आकारका अनुकरण करते हैं। अकारका अनुकरण करती है, चेसे हो जान भी अर्थने आकारका हो अनुकरण करता है, चस्तु आदिका नहीं। अतः जानको साकार भानना चाहिए।

उत्तर पक्ष-जैनोंका कहना है कि यद्यपि ज्ञान सम्बद्ध अर्थका ही ग्राहक है, किन्तु ज्ञान और अर्थमें तद्रत्पत्ति सम्बन्ध नहीं है, बल्कि योग्यता लक्षणे सम्बन्ध है। उस सम्बन्धके ही कारण ज्ञान समकालीन अथवा मिन्नकालीन अर्थकी ग्रहण करता है। अतः 'मिन्नकालमें ग्राह्म-ग्राहक भाव कैसे बनता है' यह कवर्न अर्स-गत है। यहाँ इतना और भी स्पष्ट कर देना आवंश्यक है कि जैन दर्शन बीखों-के निर्विकरपक शानको तो स्वीकार हो नहीं करता । अतः प्रवृत्ति और निवृत्तिमें कारण जिस सविवल्पक ज्ञानका अनुभव बालकसे लेकर वृद्ध संककी हीता है, उसीको जैन दर्शन निराकार छिद्ध करता है। किसी भी मनुष्यको यह अनुभव ' नहीं होता कि सब शान अपने आकारको ही जानते हैं बर्टिक अपनेसे भिन्ने पदार्थके अभिमुख होकर ही वे पदार्थीको जानते हैं। यही लौकिकी प्रतीति हैं; क्षौर स्रोकट्यवहारका उल्लंघन करनेसे पद(पँकी व्यवस्था हो नहीं संक्षा । अन्यया धर्मकीतिका 'प्रामाण्यं व्यवहारेण' कथन व्यस्गत ठहरेगा । संया अस्वक बादि प्रमाणोसे भी विरोध लायेगा; वर्योकि प्रत्यंक्षसे तो प्रत्येक पुरुषकी आकारिरहितं ज्ञानका ही अनुभव होता है न कि दर्पणकी तरह साँकार ज्ञानका । अतः जो जिसके द्वारा अपनेसे भिन्न जाना जाता है वह उसके द्वारा अतदाकार रूपेसे ही जाना जाता है। जैसे स्तम्मकी जडतांकी ज्ञान जड़रूप हींकरे नहीं जानतां। ज्ञान अपनेसे मिस्त नील बादि पदार्घीको जानता है। अतः ज्ञानं निरांकार है।

१. प्रमाधावा ०, ३।१०५।

२, न्या० कु० च०, ६० १६७। प्रमेदयः० में।०, ६० १०६०११०।

यदि ज्ञानको साकार माना जाता है तो ज्ञानको साकारतामे वया आदाय है।—ज्ञानका स्वसंविद् रूप होना, अयदा उसका यैगदा आदि स्वमाव, अयवा 'यह मोल हैं' इस प्रकार अर्थाकारका उटनेया, अयदा अर्थक आंदारको घारण करना। प्रयम सीन विकल्पोमें तो कोई आपत्ति हमें नहीं है; वयोंकि ज्ञानमें ये तीनों बातें होती है, दनमें-से एकका भी अभाव होनेपर ज्ञान ज्ञान हो नहीं रह सकता। हाँ, ज्ञानका अर्थके आकारको पारण करना अर्थनत है; वयोंकि नील आदि आकार ज्ञानमें मंकान्त नहीं होता, वयोंकि वह जडका हो धर्म है। जो जड़का हो धर्म है। जो जड़का हो धर्म है। जो उड़का हो धर्म है। जो उड़का हो धर्म है। जो उड़का हो धर्म होता, वैसे जड़ता। उसी तरह भील आदि आकार भी जड़का हो धर्म है। दायद कहा जाये कि सरवसे व्यक्ति आदि साकार भी जड़का हो धर्म है। हायद कहा जाये कि सरवसे व्यक्ति आदि साकार भी जड़का हो धर्म है। हायद कहा जाये कि सरवसे व्यक्ति आदि साकार भी जड़का हो धर्म है। हो स्वर्व जड़का हो धर्म नहीं है अप्रह (चेतन) मुखादिमें भी सरव धर्म रहता है।

हती तरह यदि ज्ञान साकार है तो अर्थके साथ ज्ञानका पूरी तरहसे साख्य है, अवध्य एक्टेशसे ? पूरी तरहसे साख्य माननेवर चूंकि अर्थ जह है, अतः ज्ञान भी जर ही हो जायेगा। और फिर ज्ञान प्रमाणक्य न रहकर प्रमेप रूप हो जायेगा। केंग्न होता है, प्रमाण नहीं होता। किन्तु ऐसा होना पुनत नहीं है; वर्षोंक प्रमाणका अन्तमुंस रूपसे और अर्थका बाह्य रूपसे अलग्न अलग्न प्रतिमास होता है। इस दोपके भयसे यदि अर्थका बाह्य रूपसे अलग्न अलग्न प्रतिमास होता है। इस दोपके भयसे यदि अर्थका बाह्य रूपसे अलग्न अलग्न प्रतिमास होता है। इस दोपके भयसे यदि अर्थका बाह्य रुवीति नहीं हो सक्या मानते हैं तो अजहाकार जानके प्रतिमा क्यांका प्रतिमा होता है। इस दोपके भयसे जा जिसके बाकार नहीं होता वह उसको प्रहण नहीं कर सक्या। वा जड़काकार तहीं होता वह उसको प्रहण नहीं कर सक्या। वा उदाको प्रतीति न होनेसे 'अर्थ जह वा की प्रतीति न होनेसे पो प्रतीति न होनेसे नीस्वा और जहताको प्रतीति न होनेसे नीस्वा और जहताको प्रतीति होनेसे नीस्वा अर्थ जहताको प्रतीति होनेसे नीस्वा अर्थ जहताको प्रतीति होनेसे नीस्वा और जहताको प्रतीति होनेसे

तथा, यदि वृद्ध दूसरोंके रागादिको जानते समय तदाकार हो जाते है तो दूसरे मनुष्योंके समस्त करनतासमृहका अनुकरण करनेते वह बीतराग और करणनायालसे रहित कैसे हो सकेंगे? गायद कहा नाये कि परकीय रागादिके आकारका अनुकरण करनेपर भी 'यह मेरे रागादि हैं यह वृद्धि नहीं होती, अतः कोई दोप नहीं है? तो प्रवन होता है कि 'व रागादि दूसरोंके कैसे हैं शायद कहा जाये कि दूसरोंको उस प्रकारकी वृद्धि होती है कि वे रागादि हमारे हैं? तो यदि युद्ध हमेरीकी इस प्रकारकी वृद्धि होती है कि वे रागादि हमारे हैं? तो यदि युद्ध दूसरोंको इस युद्धिके आकारका अनुकरण करते हैं तो वही दोप पुनः आता है। अतः इस दोपके समसे यदि यह मानते हैं कि ज्ञान अतदाकार होकर

भो जड़ताको जानता है तो अतदाकार ज्ञान हो नीम आदि आकारको भी जान छेगा, फिर ज्ञानको साकार माननेका आग्रह पर्यो किया जाता है?

तथा, जैसे एक देशसे सारूप्य होनेके कारण ज्ञान नील पदार्थको जानता है. वैसे हो वह समस्त अधौको भी जान लेगा; पयोंकि सन्त आदि रूपसे सभी पदार्थोंके साथ जानका सारूप्य है। सायद कहा जाये कि सभी पदार्थोंके साथ प्रत्नेवस्त होनेपर भी वे पदार्थ नोल आदि आकारसे विलक्षण होते हैं, अतः उनका ग्रहण नहीं होता तो समान आकारबाले सब पदार्थोंके ग्रहणका प्रसंग उपस्थित होगा। सायद कहा जाये कि ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है, उसीके आकारका अनुकरण करनेपर उसका ग्राहक होता है, वेवल सारूप्य मात्र मही होता, तो प्रयम सणर्भ 'तील' यह ज्ञान उत्पन्न हुआ। यह ज्ञान द्वितीय ज्ञानका जनक है किन्तु द्वितीय ज्ञान पूर्व सणवर्ती ज्ञानसे उत्पन्न होनेपर भी तथा तदाकार होनेपर भी पूर्व ज्ञानका प्राहक नहीं होता। अतः उक्त कथन भी संत्र नहीं है।

चया, श्रोकर ज्ञानसे भिन्न है अपवा अभिन्न है? यदि भिन्न है तो ज्ञान निराकार ही रहा। यदि अभिन्न है तो ज्ञान और अकारमें-से कोई एक ही रहा। कर्षियद् भेद माननेपर जैनमतानुमायी होनेका प्रमंग उपस्थित होगा। तथा यदि ज्ञान अपनेसे अभिन्न आकारको ही यहण करता है तो 'पवंत दूर है', 'मकान समीप है' इस प्रकारका व्यवहार नहीं होना चाहिए। यायद कहा जाय कि ज्ञानमें अपना आकार देनेवाले पदार्थक दूर या समीप होनेक कारण ऐसा व्यवहार होता है, जिन्नु दर्पण यगैरहमें ऐसा व्यवहार नहीं पाया जाता। अतः विचार करपेपर ज्ञानका आफार क्षेत्र होता व्यवहार नहीं होता। इसलिए 'को जिसके आकार नहीं होता वह उसका प्राहक भी नहीं होता' हरयादि कपन अपूष्त है।

तथा जो यह आपिता को गयी है कि 'आनको निराकार माननेपर स्वरूपका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, यह भी उचित नहीं है। सानका आकार उसका स्वपर प्रकाशकरय है न कि भीलादिपना । नीलादिपना तो अर्थका पर्म है। अतः स्वपर प्रकाशकरय रूप आकारके साथ जानका प्रत्यक्ष होता हो है, बयों कि 'में नीरुको जानता हूँ' यह प्रतीति उसीको होती है। रह जाता है यह प्रश्त कि किया जायेगा ? सो प्रत्येक जान प्रतिनक्ष किता साहक होता है। उसका यह स्वरूप हो एक सानने हती हात कि स्वप्त प्रदेश किया अर्थका प्राहक होता है। उसका यह स्वरूप हो एक सानने हती हात है। उसका यह स्वरूप हो एक सानने हती हातको मिन्न करता है। स्वरात प्रमंगी अपेसाति । यह सम्बर्ध प्रमंगी अपेसात यो भेट किया जायेगा हो यह से स्वरूप प्रमंगी अपेसात । यह स्वरूप प्रमंगी अपेसात यो भेट किया जायेगा हो यही प्रदूष हो उसका प्रमंगी अपेसात । यह स्वरूप प्रमंगी अपेसात यो भेट किया जायेगा हो यही गड़बही उपस्थित होगी।

29

. यह भी आपित्त की गयी है कि यदि जानकी निराकार माना जायेगा तो सब ज्ञान सब पदार्थों के प्राहरू हो जायेंगे; म्यों कि उनमें परस्परमें कोई अन्तर महीं रहेगा । किन्तु यह आपित्त भी समीचीन नहीं है; धीयककी तरह ज्ञान स्वकारणोंसे सामने विद्यमान अपेंगें हो नियमित रहता है । जैसे दीपक घटादिके आकारको घारण करके उनका प्रकाशक नहीं होता । फिर भी वह घरके अन्दर रहनेवाले प्रतिनियत पदार्थों का हो प्रकाशन करता है, म्यों कि उसको शक्ति नियत है । उसी तरह ज्ञान अयों कार न होनेपर भी प्रतिनियत सामग्रीके निमित्त-से उत्यन्न होनेके कारण तथा प्रतिनियत सामर्थ्य रखनेक कारण प्रतिनियत अयों हो जानता है, सचको नही जानता । अतः ज्ञानको साकारताका पक्ष अनेक दोयों से दुष्ट होनेके कारण समुचित नहीं है ।

### द्यान स्वसंवेदी होता है

जैनदर्मन ज्ञानको स्वसंधेदी मानता है। दूसरे ज्ञानको सहस्यताके विना अपने स्वरूपके जाननेका नाम स्वसंधेदन है। जैनदर्मनका कहना है कि ज्ञान स्वको जानता है; व्योंकि यह अर्थको जानता है। जो 'स्व' को नहीं जानता वह अर्थको भी नहीं जानता। जैसे, घट-पट आदि। किन्तु ज्ञान अर्थका ग्राहक है अदः वह 'स्व' का भी ग्राहक है।

#### परोक्षद्यानचाद

प्रविश्व-मीमांनक ज्ञानको स्वसंवेदी नही मानते । उनका कहना है— ज्ञानका स्वसंवेदन प्रमाणविषद है, ज्ञान तो परोला ही है; व्योकि उसकी कर्म-रूपसे प्रतीति नहीं होती । जिसका प्रत्यक्ष होता है, उसकी प्रतीति कर्में रूपसे होती है, जैसे अर्थको । चूँकि ज्ञानको प्रतीति कर्में रूपसे नहीं होतो, अतः वह परोक्ष है ।

दाायद कहा जाये कि यदि ज्ञान सर्वदा परोक्ष है तो उसके ग्राहक प्रमाणका अभाव होनेसे ज्ञानका ही अभाव हो जायेगा? किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है। प्रत्यक्षक्पसे ज्ञानकी प्रतीति नहीं होतो, दमलिए हम उसे निश्य परोक्ष मानते है, अवर्षपत्ति नामका प्रमाण उसका ग्राहक है। यह बतलाता है कि कोई भी क्रिया निष्कत नहीं होतो, दसलिए ज्ञानक्रिया अर्थमें प्रकटनरूप फलको

१. स्या० सु०, पृ० १७५।

२. शावर भाव. शश्या, बहती शश्या, पश्चिका, पुर ६४-६७ ।

३. मी० श्लो० टी०, सूत्र शश्राप्रा

चरपन करती है, अर्थात् ज्ञानसे अर्थ प्रकट हो जाता है। और प्रत्येक प्राणीसे सुपरिचित यह अर्थ प्रकटनरूप फुळ बिना ज्ञानके हो नहीं सकता। अंतः इस फुळसे आरमामें नित्य परोक्षज्ञानका अस्तित्व माना जाता है: कहां भी है—

अप्रत्यक्षा नी दुद्धिः, प्रत्यक्षोऽष्यैः, सः हि बहिर्देशस्यद्धः प्रत्यक्षमनुसूषेते भाते व्यनुमानाद्वमण्डेति दुद्धिम् ।" [ सावर मां० ११९५ ] हमारा ज्ञान अप्रत्यक्ष है और अर्थ प्रत्यक्षं है. ध्योंकि बहिर्देशवर्ती वर्षका प्रत्यक्ष अनुभव होता है । अर्थका ज्ञान होनेपर अनुमानते युद्धिका ज्ञान होता है ।

जैसे जलका जान होनेवर उसमें प्रवृत्ति होती है। यदि प्रवृत्तिका विषय जल जात हो तो उसमें प्रवृत्ति हो नहीं सकती। अतः प्रवृत्तिका देसकर हो जानका अनुमान किया जाता है। प्रयोजनाधीं मनुष्य कभी प्रवृत्ति करता है, और कभी प्रवृत्ति नहीं करता। इसमें जानके सिवा उसकी प्रवृत्तिका अग्य कोई कारण नहीं है। जो अर्थ इष्ट्यसायक है, वह भी स्वभावसे ही प्रवृत्तिका अग्य कोई है, अग्यया सर्वत्र उसमें प्रवृत्ति हुआ करें। अतः चूँकि प्रयोजन होनेपर भी मनुष्यको अर्थमें प्रवृत्ति कताचित् हो होती है, इसलिए अर्थने सिवा अग्य भी कोई इसका कारण है, जिसके होनेपर अर्थमें प्रवृत्ति करानेकी योग्यता आती है, वह कारण जान है। अतः ज्ञान परोसा है।

उत्तर—मीमांसकका उन्तर मत जैनदर्शनको सभीव्य नहीं है। उसका कहना है—जैसे भीमांसक सारमा और फल्झानको कमें घरसे प्रतीति नहीं होने पर भी जनका प्रत्यव्य होना मानता है, वैसे ही उसे प्रेमाण रूपसे अभिमंत करण-झानको भी प्रत्यद्य मानता चाहिए; वर्षोकि जैसे आत्माको कर्तारपसे और फल्झानको क्लाइएसे प्रतीति होती है, अतः वे प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार झानको कर्म- इपसे प्रतीति नहीं होनेपर भी करणस्पसे प्रतीति होती है, सतः वसे भी प्रत्यक्ष मानी । यदि करण रूपसे प्रतीपनान झानको करण हो मानते हो, प्रत्यक्ष नर्सी मानिसे, तो कर्तारपसे और फल्डविस प्रतीयमान झारमा और पल्डतालको भी कर्ता और फल हो मानना होना, न कि प्रत्यक्ष दोनों प्रशीम आरोप और समान्यांत सत्य है।

मोमांवर्कोका कहना है कि जानकी कर्मस्पने प्रतीति नहीं होती, इस्किए वह परीक्ष हैं। सो देखना यह है कि ममस्त प्रमाणोंकी अपेशा जानकी कर्मस्पने प्रतीति नहीं होती अपना स्वरूपको अपेशा कर्मस्पने प्रतीति नहीं होती? प्रमम् पहास तो जानका अस्तित्व ही दुर्लम हो जायेगा; क्योंकि जो समस्त प्रमाणोंकी

र. म्या० कु०, प० १७६-१८० । प्रमेय क० मा०, प० १२१-१२८ ।

अपेदाा कर्म नहीं है, अपीत् जो किसी भी प्रमाणका विषय नहीं है, वह सत् भी नहीं है, जैसे गपेके सींग । अतः ज्ञानको प्रत्यक्ष न होनेपर भी प्रमाणान्तरसे ज्ञानको प्रतीत माननी चाहिए । और उसके माननेपर 'ज्ञानको कर्मरूपसे प्रतीति नहीं होतो' यह बात असिद्ध हो जाती है । बायद कहा जाये कि प्रमाणान्तरसे ज्ञानको प्रतीति तो होती है, किन्तु वह कर्म नहीं है । किन्तु ऐसा कहना भी युक्त नहीं है; वर्धोंक जिसको प्रतीति होती है यह 'कर्म न हो' यह सम्भव नहीं है । प्रतीयमानताका नाम ही याह्यता है, और किसीके द्वारा प्राह्य होना ही कर्म है । इसी तरह दूसरा पक्ष भी अनुभविषद्ध होनेके कारण अयुक्त है । वर्धोंक 'पटादिको ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे विशिष्ट आस्माको में स्वयं अनुभव करता है' यह अनुभव प्रत्येक स्वित्तको होता है । और इस अनुभवसे ज्ञानमें कर्मताकी सिद्धि होती है । अतः ज्ञानमें कर्मताकी असिद्ध स्वरी है । अतः ज्ञानमें कर्मताकी असिद्ध प्रत्यक्ष विषद्ध है ।

तथा, यदि बुद्धि स्वसंवेदन प्रत्यक्षका अविषय है तो मोमांसक उसकी सत्ता फैसे सिद्ध करते हैं—प्रत्यक्षसे अववा अनुमानसे । प्रत्यक्षसे वृद्धिको सत्ता सिद्ध करनेवर तो उन्होंके मसकी हानि होसी है, क्योंकि मोमांसक यदि ऐसा मानते तो यह चर्चा हो क्यों टठायो जातो । यदि अनुमान प्रमाणसे वृद्धिका अस्तित्व सिद्ध करते हैं तो अनुमानकी उत्पत्ति लिगसे होती है। फिन्तु भानका अविनाभावो कोई लिग (चिह्न) नहीं है। यदि है तो वह विवय है, इत्त्रिय है, मन है अववा विज्ञान है ? बिप्प, इत्त्रिय मान ते लिग हो नहीं सकते; क्योंकि ये भानके हेतु है दनके होनेप, इत्त्रिय की, ऐसा कोई नियामक नहीं है। अतः ये हेतु क्योंकि से सकते हैं। सायद बहा जाये कि अप्रतिवद्ध विद्वालित हेतुकों हो लिग मानते हैं, इसलिए व्यक्तिचार करम्पन नहीं है। किन्तु यह कपन भी ठीक नहीं है; प्रयोंकि जब इन हेतुओंसे होनेवाले भानक्षी क्यांकी हम देख नहीं सकते तब उन हेतुओंसे अप्रतिबद्ध रावितका ज्ञान हमें कैसे हो सकता है ?

भीमासक—आकार्यामें चमकनेवाली विश्वलीके अन्तिम शाणका कोई कार्य देखनेमें नहीं आता। फिर भी यह हम जानते है कि वह कार्यका उत्पादक अवस्य है ?

जैन—आपका कवन ठीक है, जहीं सञातीय कार्यको उत्पन्न करनेकी बात है, वहीं ऐसा ज्ञान होना सम्मव है, यथोंकि पूर्व क्षणसे उत्तर क्षणको उत्पत्ति यवस्य होती है, अन्यया उनकी सन्तान अवस्तु हो जायेगी। किन्तु जहाँ विजातीय कार्यको उत्पन्न करनेकी बात है, 'वहाँ इस प्रकारका ज्ञान होना सम्भव नहीं.है;

१. म्या० वि० वि०, पृं० २०८।

क्योंकि ऐसे स्थानपर प्रायः विज्ञातीय कार्यके अमावमें भी उसके उत्पादक हेतु रह सकते हैं। विषय, इन्द्रिय और मनका ज्ञानको उत्पन्न करना एक विज्ञातीय कार्य है, अदः ज्ञानके विषयमें ये अप्रतिहत द्यवित कैसे हो सकते हैं? अतः व्यभिवार-की सम्भावना होनेसे ज्ञानके विषयमें विषयादि लिंग नहीं हो सकते । इसके विचा जो ज्ञानको परोक्ष मानदा है, उसको कभी विषयादिका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। मयोकि ज्ञानका वोध म होनेपर उसके विषयका बोध नहीं हो सकता। सकलंक-देवने कहा भी है—

"परोक्षज्ञानविषयपरिच्छेदः परोक्षवत् ॥" ११ ॥ —[ न्या॰ वि॰ ] ऐभी स्पितिमें वे लिंग कैसे हो सकते हैं ?

ज्ञान मी लिंग नहीं हो सकता; क्योंकि परोद्यज्ञानवादों मीमोसकोंके लिए विज्ञान स्वयं हो असिद्ध है। और असिद्ध लिंग नहीं हो सकता । इसी बातको जकलंक रेवने कहा है—

> "विषयेन्द्रिय-विज्ञान-मनस्कारादिलक्षणः ॥१६॥ अहेतुरारमसंवित्तेरसिद्धेर्व्यमिचारतः ॥" – [ न्या० वि० ]

अर्थात् आत्मज्ञानके लिए विषय, धटिय, ज्ञान, मन वर्गरह हेतु नही हो सकते वर्षोंकि में असिद्ध हैं तथा व्यभिचारी हैं।

व्यवन ज्ञानका वनुमान करनेके लिए यदि कोई लिंग मान भी लिश जाये सो विमान और उस लिगके व्यवनामान सम्बन्धका ज्ञान होना आवश्यक है। ससके बिना उस लिगसे परोक्ष बुद्धिका वनुमान नहीं हो सकता। किन्तु ज्ञानके परोदा होते हुए उसका लिगसे साथ व्यवनामान सम्बन्ध ज्ञानका प्रत्यक्ष मानना व्यवः बनुमानसे ज्ञानका परिज्ञान माननेवाले मोमांस्कको ज्ञानका प्रत्यक्ष मानना चाहिए। जीसा कि अक्टलंक देवने कहा है—

"तायस्परम्न शक्तोऽयमनुमातुं कथं वियम् ॥१५॥ यावदारमनि तस्चेप्टानभ्वन्धं न भपवते ।" - [न्या० वि० ]

श्रवीत् अवतक यह परोक्षणानवादां मोर्मावक मेरी आरमामें व्यवहार आदि चेट्याएँ ज्ञानपूर्वक होती हैं, ऐसा प्रत्यक्षमे नहीं जानेना तबतक वह दूधरोमें व्यवहार आदि चेट्याप्रोंको देखकर उनके द्वारा दूनरॉमें बुद्धिका अनुमान कैसे कर सकता हैं?

इमके स्नितिस्त जर मोमांगक आत्माका प्रत्यक्ष मानवा है, तब उतकी क्रियाको सदा परोक्ष केसे मान गकता है, देवीकि जैसे दस्य प्रकादमान दोवकरी प्रभारत क्रिया परोक्ष नहीं होती, वस ही स्वयं प्रकादमान सात्माको सानव्य क्रिया भी परोक्ष नहीं हो सकतो। तथा, झान जब उस्पन्न होता है तो स्वानुभव विशिष्ट हो उस्पन्न होता है और अर्थ उसका विषयभूत होता है। तभी तो 'मैं अर्थको जानता हूँ' ऐसी प्रतीति होती है। यदि जानको सर्वदा अनुमेय माना जायेगा तो यह प्रतीति नहीं हो सकती। अतः ज्ञानको परोक्ष न मानकर स्वसं-विद्रुष हो मानना उचित है।

#### द्यानान्तरवेद्य द्यानवाद

प्रवेपस — नैशायिक का मन्त्रव्य है कि ज्ञानको स्वसंविदित मानना अयुवत है; ज्ञानको तो दूसरा ज्ञान हो जानता है; जैसे घट वर्षरह प्रमेय होनेसे ज्ञानके हारा हो जाना जाता है। शायद यह आपित दो जाये कि ईस्वरका ज्ञान में प्रमेय है, किन्तु यह ज्ञानान्तरवेय नहीं है, अदाः उससे उबत कवनमें दोष आयेगा। किन्तु ऐसा कहना समुचित नहीं है, विशेष यह चर्ची हम लोगोंके ज्ञानके विषयमें है, ईस्वरज्ञानके विषयमें महीं है। इस्वरका ज्ञान हम लोगोंके ज्ञानके विषयमें महीं है। इस्वरका ज्ञान हम लोगोंके ज्ञानके विषयमें महीं है। इस्वरका ज्ञान हम लोगोंके ज्ञानके विद्याद है। विशिद्ध में जो धर्म पाया जाता है, उसे साधारण ज्ञानमें भी मानना चुटिमानी महीं है। अतः ईस्वरचा ज्ञान तो अपनेको स्वयं हो जान लेता है। बायद यह ज्ञापित को जाये अपने अनन्तर होनेवाला दूमरा ज्ञान ज्ञान है। शायद यह ज्ञापित को जाये कि यदि अर्थज्ञान और उसका ज्ञान क्रमचे उत्तर होते हैं तो उसो क्रमचे उत्तर यो होते हैं किर भी ये दोनों सो कमलके पर्योक्त करार-मोचे रसकर एक साथ वेधनेकी तरह इतनी जल्दी होते हैं किर सो में दोने ही वही है कि

सायद कहा जाये कि यदि अर्थज्ञानका प्रत्यक्ष दूसरे ज्ञानसे होता है तो जस दूसरे ज्ञानका प्रत्यक्ष तीसरेसे होगा और तीसरेका प्रत्यक्ष जोयेसे होगा। इस तरह अनवस्था हो जायेगी। किन्तु-यह कथन भी ठांक नहीं है; स्पोंकि अर्थज्ञानका दूसरे ज्ञानसे और दूसरेका तीसरे ज्ञानसे प्रत्यक्ष हो जानसे काम हो ज्ञाता है, फिर चोये आदि ज्ञानोंको करन्यना सम्भव नहीं होती। अर्थकी जिज्ञासा होनेपर अर्थका ज्ञानक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और ज्ञानकी श्रिज्ञासा होनेपर ज्ञानको श्राता है। यह बात प्रतीति विद्य है। इसके विषद्य जो लोगा ज्ञानको स्वसंविदित मानते है उनसे हम पूछते है कि स्वसंवेदनसे परा मतलब है—-'स्व'क, हारा संवेदनका नाम स्वसंवेदन

रै. न्या० कु०, ५० १८१। विधिवि० न्यायकृष्णि०, ५० २६७। प्रशस्तक ब्योम० ५० ५२६।

है अथवा स्वकीयके द्वारा संवेदनका नाम स्वसंवेदन है ? यदि स्वकीयके द्वारा संवेदनका स्वयंवेदन कहते हो तब तो हमें उसमें कोई कार्णात नहीं है; क्योंकि स्वकीय उत्तर सानके द्वारा पूर्वज्ञानका संवेदन होता है, यह हम मानते ही हैं। हो, यदि 'आन स्वयं हो अपनेको जानता है' यह स्वयंवेदनसे मतस्रव है, सब तो वह ठोक नहीं है, वयोंकि स्वयं अपनेकों हो क्रियाके होनेमें विरोध है। कैसी ही तीश्ण तस्रवार हो, क्या वह स्वयं अपनेकों हो कार सकता है? केसा ही सुधिक्षित नट हो, क्या वह स्वयं अपने कायेपर पढ़ सकता है? अतः 'सान स्वप्रकाशक है, वयोंकि वह अर्थका प्रकाशक है, जैसे दीपक' जैनोंका यह क्या अपने अयुक्त है।

उत्तर पक्ष— नैवायिकन । कहना है कि हम लोगोंके ज्ञानको हो ज्ञानान्तरवेद्य मानते हैं, ईरवर कानको नहीं। वो इनपर प्रश्न यह है कि ईरवर का जान स्वसंविदित है, यह आप किसी गुक्तिके आधारपर मानते हैं अथवा मों हो मानते हैं? यदि यों हो मानते हैं ते हो लागों कि उनमें हो मानते हैं ते विद्यार्थ है। यदि यों हो मानते हैं तो लागों कि उनमें विवाद उठाना हो व्यर्थ है। यदि युक्तिको आधारपर ईरवर के जानकों स्वयं दित मानते हैं तो यह युक्ति कथा है—ईवरका ज्ञान कर्मको ग्रहण करता है इसीलिए वह स्वसंविदित है अथवा ज्ञान होने हैं वह स्वसंविदित है अथवा ज्ञान होने हैं कह स्वसंविदित है से दोनों साते हमाने भी स्वसंविदित नहीं मानना चाहिए या किर किसीको भी स्वसंविदित नहीं मानना चाहिए।

नैया - र्हेर रका ज्ञान हमारे ज्ञानसे विशिष्ट है। बतः वही स्वर्धविदित्त है, हमारा ज्ञान नहीं। विशिष्ट वस्तुके धर्मको साधारण वस्तुमें मानना मुदिधानी नहीं है ?

जैन-सब तो जानपना और अर्थप्रहणपना मी ईश्वरज्ञानमें पाया जाता है जतः हमारे ज्ञानमें जनका भी निषेष करना पड़ेगा।

नैया - इन दोनों धर्मों क अभावमें तो कोई ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा;. क्यों कि ज्ञानपना और अर्थग्राहरूपना तो ज्ञान के स्वभाव है ?

जैन — जैसे इन दोनों पर्मोंके लमावर्षे बान बान नहीं रह सकता वैसे ही स्वर्धाविदित स्वमावके सभावर्षे भी बान बान नहीं रह मकता वैसे ही स्वर्धाविदित स्वमावके सभावर्षे भी बान बान नहीं रह मकता, वह भी बानका स्वर्धाव ही है। जैसे इंटबरझानमें बानस्व और अर्ववाहकत्व यमीकी तरह स्वर्धविदितस्वके भी बिना बानयना नहीं है वैसे ही हम लोगीके बानोंमें भी स्वर्ग-

१. न्या० कु०, ५० १८३ । प्रमेयक् मा०, ६० १३१-१४६ ।

विदित माने बिना ज्ञानपना नहीं वन सकता। कोई भी स्वभाव एकदेशवर्ती नहीं होता। जैसे प्रकाशका स्वभाव स्व और परका प्रकाशन करना है, उसमें यह भेद नहीं है कि सूर्यके प्रकाशमें तो यह स्वभाव हो और दीपकके प्रकाशमें न हो। दोंनोंमें ही स्यपरप्रकाशकपना समान रूपसे पाया जाता है।

नैया॰—यदि ईदरसानको तरह हम कोगोंका ज्ञान भी स्वपरव्यवसायो है तो तसी तरह यह समस्त पदार्थोंका जाता भी हो जायेगा ?

जैन-यह नापत्ति सनिवत है। जैसे दीपक सर्यकी तरह स्वपरप्रवाशक होते हए भी समस्त पदार्थीका प्रकाशन नहीं करता; किन्तु अपने योग्य नियत देशवर्ती पदार्थीका ही प्रकाशन करता है. वैसे ही हम छोगोका ज्ञान ईश्वरज्ञानकी तरह स्वपरव्यवसायो होते हुए भी अपने योग्य पदार्थको ही जानता है। सब ज्ञानोंकी योग्यता अपने-अपने ज्ञानावरण कर्मके क्षवीपनमके अनुमार होती है। उसके विना भानोंमें विषयप्रहणमें जो तारतम्य पाया जाता है, वह नहीं बनता । यतः स्वमं-,विदित्तत्वको लेकर ईस्वरज्ञान और हम लोगोके ज्ञानमें भेद नही माना जा मकता। जैसे 'यह नील हैं' इस उल्लेखसे अर्थना ग्रहण होता है बैसे ही 'मैं' इस उल्लेखसे बात्माका ग्रहण होता है। नीटज्ञानसे बात्मज्ञान भिन्न काटमें नही होता। जिस समय नीलका शान होता है जमी क्षणमें राष्ट्र रूपसे आत्मनवैदय भी होता है। बत: अर्थरांबेदन आत्मसंबेदनसे भिन्न नहीं है इमलिए अर्थना संवेदन होनेपर आरममंबेदन भी तत्काल हो जाता है। अतः 'अर्थज्ञानको उत्तरज्ञान जानता है' यह मान्यता गलत है। पयोंकि 'पहले अर्थज्ञान होता है और पीछे उन ज्ञानका भान होता है, इस प्रकारकी प्रतीतिका अनुभव नहीं होता। कहा गया है कि जैसे कमलके सी पत्तोंको ऊपर नीचे रखकर सुईस छेदनेपर कालका अन्तर प्रतीत नहीं होता वैसे ही यहाँ भी अन्तर प्रतीत नहीं होता । किन्तू यह कथन संगत नहीं है । कमलके पत्ते तो मूर्तिक है। अतः एक पुरुष-द्वारा मूर्तिक सूईसे मूर्तिक पत्तोंका छेद सो क्रमसे हो हो सकता है। किन्तु आत्मा तो अमूतिक है, स्वपरप्रकाशन स्वभाववाला है, अप्राप्त अर्थका भी प्रकाशक है। वह यदि एक साथ, अपना और विषयका प्रकाशन करता है तो उसमें क्या विरोध है ?

नैया - स्वात्मामें क्रियाका विरोध है।

जैन—स्वारमामें झानको किस क्रियाका विरोध है—उत्पत्तिस्य क्रियाका विरोध है, अमवा हलन-चलन रूप क्रियाका अथवा घारवर्षस्य क्रियाका अथवा जानने रूप क्रियाका ? यदि उत्पत्ति रूप क्रियाका विरोध है तो हो, क्योंकि हम यह नहीं मानते कि ज्ञान स्वयं अपनेको उत्पन्न करताहै? उसकी उत्पत्ति तो अपनी सामग्रीसे होती है। है अपवा स्वकीयके द्वारा संवेदनका नाम स्वसंवेदन है ? यदि स्वकीयके द्वारा संवेदनका स्वसंवेदन करूते हो तब तो हमें उन्नमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि स्वकीय उत्तर ज्ञानके द्वारा पूर्वज्ञानका संवेदन होता है, यह हम मानते ही हैं। हों, यदि 'ज्ञान स्वयं ही अपनेको जानता है' यह स्वसंवेदनसे मतलय है, तथ तो वह ठोक नहीं है, वर्योंकि स्वयं अपनेमें ही क्रियाके होनेमें विरोध है। कैसी ही तीक्ष्ण तज्ज्वार हो, क्या वह स्वयं अपनेको हो काट सकती है ? कैसी ही सीक्ष्ण तज्ज्वार हो, क्या वह स्वयं अपने को सेप सकता है ? अतः 'ज्ञान हो सुरिविदात नट हो, क्या वह स्वयं अपने कासेपर चढ़ सकता है ? अतः 'ज्ञान स्वप्रकाशक है, जैसे दीपक' जैनोंका यह क्या अपन अपनत है, पर्योक्ति वह अपका प्रकाशक है, जैसे दीपक' जैनोंका यह क्या अपन अपनत है।

उत्तर पक्ष— नैयायिक श कहना है कि हम लोगोंके जानको हो ज्ञानानतरवें य मानते हैं, ईश्वर ज्ञानको नहीं। तो इनपर प्रश्न यह है कि ईश्वर का ज्ञान स्वसंबिदित है, यह आप किसी यूनितके आधारपर मानते हैं अथवा यों हो मानते हैं? यदि यों ही मानते हैं तब तो सभी दार्घानिकों के अमिमत यों हो सिख हो आयेंगे किर उनमें विवाद उठाना ही व्यर्ष हैं। यदि युनितके आधारपर ईश्वर के आनको स्वसंबिदित मानते हैं तो यह युनित क्या है—ईश्वर का ज्ञान अर्थको ग्रहण करता है इसोलिए वह स्वसंबिदित है अयवा ज्ञान होनेने वह स्वसंबिदित है? ये दोनों बातें हम लोगोंके ज्ञानमें भी नायी जाती हैं, अतः या तो दोनोंको हो स्वसंबिदित मानना चाहिए या किर किसीको भी स्वसंविदित नहीं मानना चाहिए।

मैया - र्मांड रका जान हमारे आनते विशिष्ट है। अतः बही स्वसंविध्ति है, हमारा ज्ञान नहीं। विशिष्ट वस्तुके धर्मको साधारण वस्तुमें मानना बुदिमानी नहीं है?

तैन—सब सो शानपना और अर्थग्रहणपना भी ईश्वरज्ञानमें पाया जाता है अतः हमारे शानमें उनका भी निर्पेष करना पहेगा।

नैपा॰--इन दोनों धर्मीके श्रभावमें हो कोई ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा; क्योंकि ज्ञानपना और अर्थग्राहरूपना तो ज्ञानके स्वभाव हैं ?

त्रैन —जैसे इन दोनों धर्मोंके समायमें बान बान नहीं यह सकता वैसे ही स्वर्धाविदत स्वनायके समायमें भी बान जान नहीं यह सकता, वह भी बानका स्वमाय ही है। जैसे ईस्वरब्रानमें जानस्य और सर्पयाहरूस पर्मोंकी संग्रह स्वर्धाविदतस्य में बानका नहीं है वैसे हो हम सोमीके बानोंमें भी स्वर्ग-

१. न्याव शुक्र, पृक्ष १८३ । प्रमेदक् माव, पृक्ष १३२-१४६ ।

विदित माने बिना ज्ञानपना नहीं बन सकता। फोई मी स्वमाय एकदेशवर्ती नहीं होता। जैसे प्रकाशका स्वभाव स्व और परका प्रकाशन करना है, उसमें यह भेद नहीं है कि सूर्वेके प्रकाशमें तो यह स्वभाव हो और दीपकके प्रकाशमें न हो। दोंनोंमें ही स्यपरप्रकाशकपना समान रूपसे पाया झाता है।

नैया॰—यदि ईश्वरप्रामको तरह हम छोगोंका ज्ञान भी स्वपरव्यवसायी है सो उसी तरह वह समस्त पदार्थोंका जाता भी हो जायेगा ?

जैन-यह लापत्ति अनुचित है। जैसे दोपक सूर्यकी तरह स्वपरप्रवाशक होते हुए भी समस्त पदार्थीका प्रकाशन नहीं करता: किन्तु अपने योग्य नियत देशवर्ती पदार्थीका ही प्रकाशन करता है, वैसे ही हम लोगोका ज्ञान ईश्वरज्ञानकी तरह स्वपरव्यवसायो होते हुए भी अपने योग्य पदार्थको ही जानता है। सब ज्ञानोंकी योग्यता अपने-अपने ज्ञानावरण कर्मके हायोपशमके अनुगार होती है। उसके विना ज्ञानोंमें विषयग्रहणमें जो तारतम्य पाया जाता है. वह नहीं बनता । अतः स्वसं-, विदितत्वको लेकर ईदवरज्ञान और हम छोगोके ज्ञानमें भेद नही माना जा सकता। जैसे 'यह नील हैं' इन उल्लेखसे अर्घना ग्रहण होता है वैसे ही 'मैं' इस उल्लेखसे आत्माका ग्रहण होता है। नीएज्ञानसे आत्मज्ञान भिन्न कालमें नहीं होता। जिस समय नीलका ज्ञान होता है। उसी क्षणमें स्पष्ट रूपसे आत्मकंबेदन भी होता है। अतः अर्थसंबेदन आत्मसंबेदनसे भिन्न नहीं है इमलिए अर्थना संदेदन होनेपर बारममंबेदन भी तत्काल हो जाता है। अतः 'अर्थज्ञानको उत्तरज्ञान जानता है' यह मान्यता गलत है। क्योंकि 'पहले अर्थज्ञान होता है और पीछे उस भानका भान होता है, इस प्रकारको प्रतीतिका अनुभव नहीं होता। कहा गया है कि जैसे कमलके सौ पत्तोंको क्यर नीचे रखकर सुईसे छेदनेपर कालका अन्तर प्रतीत नहीं होता वैसे ही यहाँ भी अन्तर प्रतीत नहीं होता । किन्तु यह कथन संगत नहीं हैं। कमलके पत्ते तो मूर्तिक है। अतः एक पुरुष-द्वारा मृतिक सूईसे मूर्तिक पत्तोका छेद तो क्रमसे ही हो सकता है। किन्तु आत्मा तो अमूर्तिक है, स्वपःप्रकाशन स्वभाववाला है, ब्रप्राप्त बर्चका भी प्रकाशक है। वह यदि एक साय अपना और विषयका प्रकाशन करता है तो उसमें क्या विरोध है ?

मैया०-स्वात्मामें क्रियाका विरोध है।

जैन—स्वारमामें ज्ञानको किस क्रियाका विरोध है—उरपित्तरून क्रियाका विरोध है, अथवा हुलन-चलन रूप क्रियाका अववा घारवर्षरूप क्रियाका अथवा जानने रूप क्रियाका ? यदि उरवित्त रूप क्रियाका हिरोध है तो हो, वर्षोक हम यह नहीं मानते कि ज्ञान स्वयं अपनेको उरवन्त करता है? उसकी उरवित्त तो अपनी सामग्रीसे होती हैं। है अपना स्वकीयके द्वारा संवेदनका नाम स्वसंवेदन है ? यदि स्वकीयके द्वारा संवेदनको स्वसंवेदन कहते हो तब तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि स्वकीय उत्तर ज्ञानके द्वारा पूर्वज्ञानका संवेदन होता है, यह हम मानते ही हैं। हो, यदि 'ज्ञान स्वयं हो अपनेको ज्ञानता है' यह स्वसंवेदनसे मतस्य है, सब तो वह ठोक नहीं है, क्योंकि स्वयं अपनेमें ही क्रियाके होनेमें निरोध है। कैसी ही तीक्ष्ण तलवार हो, क्या वह स्वयं अपने के हो काट सकती है? कैसा ही सुशिक्षित नट हो, क्या वह स्वयं अपने कन्येपर पढ़ सकता है? अतः 'ज्ञान स्वप्रकाशक है, क्योंकि वह अर्थका प्रकाशक है, जैसे दीपक' जैनोंका यह क्यम अयुवत है।

उत्तर पक्ष— नैवायिकवा कहना है कि हम छोगोंके झानको हो झानान्तरयेख मानते हैं, ईरवर झानको नहीं। तो इनपर प्रवन यह है कि ईरवर झान स्वसंविदित है, यह आप किसी युक्तिके आधारपर मानते हैं अपवा यों हो मानते हैं? यदि यों हो मानते हैं तब तो सभी दार्धानिकोंक अभिनत यों ही सिद्ध हो जायेंगे फिर उनमें विवाद चठाना ही व्यर्थ है। यदि युक्तिके आधारपर देशवर्ष झानको स्वसंविदित मानते हैं तो वह युक्ति वया है—ईरवरका झान अर्थको ग्रहण स्वसंविदित सानते हैं तो वह युक्ति वया है—ईरवरका झान अर्थको ग्रहण स्वसंविदित सानते हैं तो वह युक्ति वया है होने वह स्वसंविदित है? ये दोनों वातों हमाने आप अर्थको सान स्वसंविदित नहीं स्वसंविदित मानना चाहिए ।

नैयार —ईंश रका जान हमारे जानसे विशिष्ट है। बतः वही स्वसंविदित है, हमारा ज्ञान नहीं। विशिष्ट वस्तुके धर्मको साधारण वस्तुमें मानना बुद्धिमनी नहीं है ?

जैन—सब तो ज्ञानपना और अर्थग्रहणपना भी ईश्वरज्ञानमें पाया बाता है अतः हमारे ज्ञानमें उनका भी निषेध करना पड़ेगा।

नैया • — इन दोनों धर्मीके सभावमें तो कोई ज्ञान मान ही नहीं रहेगा; वर्षों कि ज्ञानपना और सर्वप्राहरूपना तो ज्ञान के स्वभाव है ?

जैन---जेले इन दोनों धर्मों आमावर्में ज्ञान जारी वह सकता बेले ही स्वर्धोविदित स्वनायके अमावर्में भी ज्ञान जान नहीं वह सकता, यह भी जानका स्वभाव हो है। जेले ईस्वरक्षानमें ज्ञानस्व और अर्थवाहकरन पर्मोंकी तरह स्वर्धोविदितस्वके भी बिना ज्ञानपना नहीं है बैमे ही हम होनोंके जानोंमें भी स्वर्म-

१. म्या० कु०, ए० १८३। प्रमेदक्० मा०, ६० १३२-१४६।

### शानका अचेतनत्व

पूर्वपक्ष- सांख्यका मत है कि घट-पटको तरह ज्ञान भी अचेतन है; वयोंकि यह भी प्रधानका ही परिणाम है। जो चेतन होता है वह प्रधानका परिणाम नहीं होता, जैसे बात्मा । किन्तु ज्ञान प्रधानका परिणाम है । सांख्य दर्शनमें कहा हैं कि जब प्रधान नामका तत्व जगतुकी रचनामें लगता है तो सबसे प्रथम उससे एक ध्यापक 'महान्' तत्त्वका जन्म होता है । यह महान् नामका तत्त्व विषयोंका अध्यवसाय कराता है। यह प्रखयकाल पर्यन्त स्वायी होता है। इस तत्वकी हम नहीं जान सकते । इस तत्वसे प्रत्येक प्राणीको बुद्धि निःसृत होती है । ये बुद्धियाँ दूसरे प्रमाणोंके द्वारा जानी जाती है। चुँकि बुद्धि जड़ है, अतः उसमें ज्ञानका उदय नहीं हो सकता। इसलिए अकेले न तो पुरुषमें और न बृद्धिमें अनुभवकी चपलच्यि होती है; किन्तु दोनोके मेलसे होती है। जब इन्द्रियाँ पदार्थीको बुद्धिके सामने उपस्थित करती हैं तो बुद्धि उस पदार्थके बाकारको धारण कर लेती है। इतनेपर भी तबतक अनुभवका उदय नहीं होता जबतक बुद्धिमें चेतन पुरुपका प्रतिविम्व नहीं पहता । बुद्धिमें प्रतिबिम्बित पुरुषका पदार्थीते सम्पर्क होनेका नाम ही ज्ञान है। जबतक दर्गणके तुल्य बुद्धिमें पदार्थका आकार संक्रान्त नहीं होता तवतक पुरुपको उसका भान नहीं होता। कहा भी है—'बुद्धचध्यवसितमर्थं पुरुपश्चेतपते ।'--अर्थात् बुद्धिमें प्रतिविम्बित अर्थका अनुभव पुरुप करता है। यह अनुभव वृद्धि तथा पुरुषके संयोगका परिणाम है। जैसे लोहेका गोला और आग पृथक् पृथक् है किन्तु जब लोहेका गोला अग्तिरूप हो जाता है तो मूढ़ पुरुष उन्हें (अग्नि और गोलेको) एक समझ लेता है। बैसे ही बुद्धि और चैतन्य पृथक्-पृयक् हैं, किन्तु अचेतन भी बृद्धि चेतनके संसर्गसे चेतनकी तरह प्रतीत होती है। बृद्धिके अचेतन होनेसे उसमें पदार्थकी उपस्थिति होनेपर जो ज्ञान सूख आदि उत्पन्न होते हैं वे भी अचेतन ही है। अतः अचेतन ज्ञान स्वसंविदित नहीं हो सकता।

उत्तर पक्ष-जैनोंका कहना है कि जान जड़का घम नहीं है, यह तो आस्मा-का घम है। आहमा ज्ञान परिणामवाला है, बूँकि यह द्रष्टा है। जो ज्ञान परिणाम-बाला नहीं होता वह द्रष्टा भो नहीं होता, जैसे घर बगैरह। चूँकि आस्मा द्रष्टा है, अतः यह ज्ञानपरिणामवाला है।

१. न्या० कु०, ५० १८६ । सांख्यका० २२ । सांख्य प्र० मा० १ । ७१ ।

२. संख्यकाव ३६-३७ । संख्य प्र० भा० १ । ५० ।

३. न्या० कु०, ५० १६१ । प्रमेयक० मा० ६५-१०३ ।

इसी तरह हलन-चलन रूप क्रिया भी हम ज्ञानमें नहीं मानते; क्योंकि ऐसी क्रिया तो क्रव्यमें होती हैं। घात्वयं रूप क्रिया दो प्रकारकी होती हैं—अकर्भक बोर सकर्मक। इनमें-से अकर्मक क्रिया तो स्वारमामें होती ही हैं—जैसे 'वृक्ष सड़ा हैं। यहीं 'खड़ा' रूप क्रिया का कर्ता वृक्ष हैं, उसीमें यह क्रिया विद्यमान हैं। घायद् कड़ा जाये कि इसमें होते होती है, तो 'ज्ञान प्रकाशित होती है, तो 'ज्ञान प्रकाशित होती हैं यहाँ भी प्रतीति होती है, तो 'ज्ञान प्रकाशित होता हैं यहाँ भी प्रतीति होती है, तो

नैया॰ — 'ज्ञान अपनेको जानता है' यह सकर्मक क्रिया स्वात्मामें नही ही। सकती क्योंकि कर्तात कर्म जदा होता है ?

जैन—उच तो 'आरमा अपना पात करता है' 'दीपक अपना प्रकाशन करता है' इत्यादिमें विरोध चपस्चित होगा।

इसी तरह जानने रूप क्रियाका स्वारमामें विरोध नहीं है यह भी समस रेना जाहिए। स्वरूपके साथ किसीका विरोध नहीं हो सकता, अप्यया दोपकका भी स्वपरप्रकाशकर रूप अपने स्वभायके साथ विरोध मानना पढ़ेगा। अतः जैसे सीपक अपने कारणोसे स्वपरप्रकाशन स्वभायको रेकर उत्पन्न होता है वैसे ही जान भी स्वपर्यक्षायों होकर हो जन्म रेखा है। इनके विपरीस यदि यही माना जायेगा कि पूर्व शानको उत्तर शान जानता है तो शानके उत्तर करनेमें हो मन रुपा देशा, अतः न कभी अर्थका शान हो तथी शानके उत्तर करनेमें हो मन रुपा देशा, अतः न कभी अर्थका शान हो तथी कार्यक्र अपन्य शानको स्वर्य क्षानको स्वर्य क्षानको स्वर्य क्षानको स्वर्य होनेपर अर्थका होनेपर अर्थका शान क्षेत्र क्ष्य शानको भी अर्थका शानक स्वर्य क्षानको स्वर्य क्षानको भी स्वर्यका होनेपर अर्थका शानको भी स्वर्यका होनेपर अर्थका होनेपर अर्थका गराय होनेपर अर्थका गराय होनेपर अर्थका गराय होनेपर स्वर्यक्ष शानको भी स्वर्यका होनेपर स्वर्यका शानको भी स्वर्यका शानको स्वर्यका शान भी प्रत्यक्ष नहीं है।

नैया॰--अर्पकी जिज्ञामा होनेपर अर्पका ज्ञान उत्तरन होता है और ज्ञानकी जिज्ञासा होनेपर ज्ञानका । अतः अनबस्पा दोप नहीं जाता ?

जैन—जिज्ञासासे ज्ञानको उत्पत्ति नहीं होती। घोड़ेके अमार्ग्य पोड़ेको देवनेको इच्छा होनेपर भी घोड़ेका दर्शन नहीं होता और सामने गोके आ अनेपर गोको देवनेको इच्छा होनेपर भी घोड़ेका दर्शन होते हुए भी गोका दर्शन हो जाता है। समा ज्ञानको ज्ञानकरे द्वारा प्रान्छ गामनेपर ज्ञान अज्ञान हो जायेगा, जैमे प्रकाशके लिए प्रकाशास्त्रको अपेशा होनेपर यह प्रकाश न कहा जाकर अप्रकाश हो बहु जायेगा। वसीति अपनी सिद्धिय जो परकी अपेशा करता है वही तो जब है, अन्यवा किर जब स्वार्थ स्वार्थ से वही तो जब है, अन्यवा किर जब सोर समझे मोन देवी को परकी अपेशा करता है वही तो जब है, अन्यवा किर जब सोर समझे मोन देवी को परकी अपेशा करता है वही तो जब है,

#### शानका अचेतनत्व

प्रापक्ष- सांख्यका मत है कि घट-पटकी तरह ज्ञान भी अचेतन है; क्योंकि यह भी प्रधानका ही परिणाम है। जो चेतन होता है वह प्रधानका परिणाम नही होता, जैसे बात्मा । किन्तु ज्ञान प्रधानका परिणाम है । सांख्य दर्शनमें कहा हैं कि जब प्रधान नामका तत्त्व जगत्की रचनामें लगता है तो सबसे प्रथम उससे एक व्यापक 'महान्' तत्त्वका जन्म होता है । यह महान् नामका तत्त्व विषयोंका मध्यवसाय कराता है। यह प्रलयकाल पर्यन्त स्थायी होता है। इस तत्वकी हम नहीं जान सकते । इस तत्त्वसे प्रत्येक प्राणीकी बुद्धि नि:सृत होती है । ये बुद्धियाँ दूसरे प्रमाणोके द्वारा जानी जाती है। चूँिक बुद्धि जड़ है, अतः उसमें ज्ञानका उदय नहीं हो सकता। इसलिए अकेले न तो पुरुषमें और न बुढिमें अनुभवकी उपलब्धि होती है; किन्तु दोनोके मेलसे होती है। जब इन्द्रियाँ पदार्थोंकी बुद्धिके सामने उपस्थित करती हैं तो बृद्धि उस पदार्थके आकारको धारण कर लेती है। इतनेपर भी तबतक अनुभवका उदय नहीं होता जबतक बुढिमें चेतन पुरुपका प्रतिविम्य नहीं पड़ता । वृद्धिमें प्रतिविम्बित पुरुपका पदार्योसे सम्पर्क होनेका नाम ही ज्ञान है। जबतक दर्पणके तुल्य बुद्धिमे पदार्थका आकार संक्रान्त नहीं होता तबतक पुरुपको उसका मान नहीं होता। कहा भी है-'बुद्धचच्यवसितमयँ पुरुपश्चेतयते ।'--अर्थात् बुद्धिमें प्रतिबिन्तित सर्यका अनुभव पुरुप करता है। यह अनुभव बुद्धि तथा पुरुपके संयोगका परिणाम है। जैसे लोहेका गोला और आग पृथक्-पृथक् है किन्तु जब लोहेका गोला अग्निरूप हो जाता है तो मृढ़ पुरुप उन्हें (अग्नि और गोलेको) एक समझ लेता है। वैसे हो बुद्धि और चैतन्य पृथक्-पृथक् हैं, किन्तु अचेतन भी बुद्धि चेतनके संसगेसे चेतनको तरह प्रतीत होती है। बुद्धिके अचेतन होने छे उसमें पदार्थकी उपस्थिति होनेपर जो ज्ञान सुख आदि उत्पन्न होते हैं वे भी अचेतन ही हैं । अत: अचेतन ज्ञान स्वसंविदित नहीं हो सकता ।

उत्तर पक्ष--जैनोंका<sup>3</sup> कहाना है कि ज्ञान जड़का घमें नहीं है, यह तो आत्मा-का घमें है। आत्मा ज्ञान परिणामवाला है, चूँकि वह द्रष्टा है। जो ज्ञान परिणाम-वाला नहीं होता वह द्रष्टा भी नहीं होता, जैसे घर वगरह। चूँकि आत्मा द्रष्टा है, अतः वह जानपरिणामवाला है।

१. न्या० कु०, पृ० १८६ । सांस्यका० २२ । सांस्य प्र० भा० १ । ७१ ।

२. सांख्यकाव ३६-३७। सांख्य प्र० भा० १। ८७।

३. न्या० क्ष०, ५० १६१ । प्रमेयक् मा० ६५-१०३ ।

सांख्य-पदि अनिस्य शानको आस्माका परिणाम माना जायेगा हो बात्मा जनित्य ठडरेगा।

जैन—पदि अनित्य झानको प्रधानका परिणाम माना जावेगा हो प्रधान भी अनित्य हो जावेगा ।

सांच्य--ध्यम्त और अध्यक्त प्रधानमें अभेद होनेपर मी ध्यक्त प्रधान हो अनित्य है, थयोकि वह परिणाम रूप है, अध्यक्त प्रधान अनित्य नहीं है, प्रवॉकि वह परिणामी है ?

जैन—तो ज्ञान और आस्मामें अभेद होनेपर भी झान ही अनिस्य है, वर्षोकि वह परिणाम है। आह्मा अनिस्य नहीं हैं; वर्षोकि वह परिणामी है। यदि आस्माको अपरिणामी माना जायेगा तो वह अर्थोक्रयाकारी नहीं हो। सकती और अर्थीक्रयाकारी न होनेपर आस्माका अभाव हो जायेगा; पर्योकि अर्थीक्रयाकारित्व ही वस्तुत्वका सक्षण है।

वुडिको प्रलय काल तक स्थायों और ब्यायों मानना भी लसंगत है; बयोंकि वह प्रधानका परिणाम है। जैसे पट प्रधानका परिणाम होनेपर भी म को ब्यायों है और न प्रलयकाल तक स्थायों है, वैसे ही बुढिकों भी मानना पाहिए। सायद कहा जाये कि अस्कास प्रधानका परिणाम होनेपर भी ब्यायक और स्थायों है, इसी तरह बुढि भी है। किन्तु ऐसा फहना ठोक नहीं है पयोंकि आकार भी प्रधानका परिणाम माना जायेगा सी यह भी ब्यायक और स्थायों तही हो सकता।

सांच्य--प्रचानका परिणाम होनेपर भी कोई परिणाम तो ब्यानक और प्रष्ठयकाम तक स्थायी होता है और कोई नहीं होता।

जैन—तो प्रपानका परिणाम होनेपर भी जानको स्वयंविदित और परादि-को अरवर्गविदित गों नहीं मान खेते ? तथा, यह बुद्धिरून परिणाम पहलेमहले प्रकृतित केरी होता है ? यदि स्थानको हो होता है को जो स्वाभाविक होता है, यह अनित्य नहीं हो सकता। अतः बुद्धिल्प परिणाम स्वरास्थायो रहेगा; बयोंकि स्वभाव सदा रहता है।

सांच्य--'मृते आत्माकं लिए भोगका सम्पादन करना पाहिए' इन भावते प्रकृति 'महत्' आदि रूपने परिचमन करती हैं ?

तैन-प्रकृति सो जह है। उसमें इन प्रकारका अनुसम्मान नहीं हो सकता। बुद्धिमृतिके उत्रविद और उसमें भैतनको छात्रके पहनेवर हो अनुसम्मान होता है। सृष्टिकालके आरम्ममें 'मैं पुरुषके लिए प्रवृत्त होर्क यह अनुसम्मान किसे होना; मयोकि प्रकृति जड़ है और पुरुप उस समय तक अभिलायासे शून्य है। इसके खिया जैसे दर्पणमें मुद्रा प्रतिबिन्धित होता है मैसे ही पुरुषका बृद्धिमें प्रति-विभियत होता है। किन्तु क्यापक पदार्थ किसीमें प्रतिविभियत होता हो। पिक्टायासंक्रांचित कहलाता है। किन्तु क्यापक पदार्थ किसीमें प्रतिविभियत नहीं हो। सकता, जैसे आकाश । उसी सरह आहमा भी साल्यदर्धनमें व्यापक है। अतः उसका बृद्धिमें प्रतिविभियत होना सम्मय नही है। मुख अस्वच्छ होता है अतः स्वक्त दर्पणमें प्रतिविभियत होना उचित है। किन्तु बृद्धि तो त्रिगुणात्मक होनेसे अरपन्त मिलन है और पुरुप अरयन्त है। किन्तु बृद्धि तो त्रिगुणात्मक होनेसे अरयन्त मिलन है और पुरुप अरयन्त मिनंछ है। तथ पुरुप वृद्धिमें प्रतिविभियत कैसे हो सकता है? यदि होता भी हो तो हम उसे जान कैसे सकते हैं? यदि जान कें तो प्रकृति और पुरुपका भेद जान होनेसे सुप्र सहाके लिए मुक्त हो आर्थें। ।

इस तरह जैन दर्शनमें ज्ञान चैतम्यस्वरूप है। अतः वह जैसे वाहा प्रदायिक उम्मुख होनेपर बाहा अर्थको प्रहण करता है वैसे हो अपने उम्मुख होनेपर अपने-को भी ग्रहण करता है। यदि ऐसा न हो तो 'मैं घट को जानता हूं' इस प्रकार-की प्रतीति नहीं हो सकती। भला कौन ऐसा समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानके द्वारा प्रतिभासित प्रार्थका प्रत्यक्ष होना तो माने और ज्ञानका प्रत्यक्ष न माने ? फैसे प्रकाशका प्रत्यक्ष हुए बिना उसके द्वारा प्रकाशित अर्थका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वैसे ही प्रमाणका प्रत्यक्ष हुए बिना उसके द्वारा प्रतिमाणित कर्यका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । अतः जैन दर्शनमें स्वपरप्रकाशक भाग हो प्रमाण है ।

### प्रामाण्य-विचार

प्रमाणके स्वरूपका विचार करते समय दार्शनिकों में यह भी विचार किया जाता है कि प्रमाणमें जो प्रामाण्य है यह पैसे उत्पन्न होता है और यह कैसे पता चलता है कि अमुक ज्ञान प्रमाण है और अमुक ज्ञान अप्रमाण है ? व्यर्शन् प्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञान्ति स्वतः होती है या परतः होती है ?

पूर्वपक्ष—मोमांसक स्वतःप्रामाण्यवादो है उसका कहना है—प्रमाणकी <u>अर्थको जाननेहम कियाको प्रामाण्य कहते हैं।</u>
यह प्रामाण्य कानमावको सरपन्न करनेवाको सामग्रीसे ही उत्पन्न होता है। उसके लिए उस सामग्रीके अतिरिक्त अन्य किसीको आवस्यकता नहीं पट्ती। इसीका नाम स्वतःप्रामाण्य है।

तवा, अर्थको ज्योंका स्थाँ जान छेनेको चिक्तका नाम प्रामाण्य है। और दावितयाँ पदार्थोन स्वतः ही प्रकट होती है, वे उत्पादक कारणोके अधीन नहीं हैं। कहा भी है---

> "स्वतः सर्वप्रभाणानां प्रामाण्यामिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसती राक्तिः कर्तुमन्येन पार्यतः॥" [मीमो० रह्यो० २–४० ]

सर्पात्—सर प्रमाणीका प्रामाप्य स्वतः हो होता है, वर्षीक जो धावित स्वयं अविद्यमान है, उसे कोई हमरा उसप्र नहीं कर सकता ।

शासय यह है कि वार्यमें वर्तमान जो पर्म कारणमें रहता है, यह कार्यकी तरहें उस कार्यकों की उत्तरत होता है। जैसे मिट्टीके विषय्ने विद्यान जन स्रादि उससे उत्तरत होता है। जैसे मिट्टीके विषयों विद्यान जन स्रादि उससे उत्तरत होतेवाल पर्टम भी पाये जाते हैं। है मिट्टीके विषयों हो पर्टम स्राति है। किन्तु जो पर्म कार्यमें वामें जायें और वारणमें न पाये सामें, में पर्म वास्त्री उत्तरा महीं होते, किन्तु स्वयः हो होते हैं। असे पर्टम पाने मरकर लानेकी प्राप्ति है। यह सामा मिट्टीक विषयों नहीं है। सह सम्रत पर्टम क्या प्रकर होती है। सह स्वयं प्रकर होती है। सह स्वयं प्रकर होती है। सह स्वयं प्रकर होती है। सह स्वयं प्रकर स्वयं प्रकर होती है। सह स्वयं प्रकर होती है। सह स्वयं प्यवं होती है। सह स्वयं प्रकर स्वयं प्रकर होती है। सह स्वयं प्या स्वयं प्रकर होती है। सह स्वयं प्रकर होती होती है। सह स्वयं प्यवं प्रकर होती होती है। सह स्वयं प्रकर होती होती होती होती है। सह स्वयं प्रकर होती होती होती होती होती होती है। सह स्वयं प्रकर होती होती होती होती होती होती है। सह स्वयं प्रकर होती होती होती हो

"शारमलाभे हि भावानां कारणापेक्षिता भवेत्। लब्धारमनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु॥"

[मीमां० वलो० २-४८]

अर्थात्--पदार्थोके उत्पन्न होनेमें ही कारणोंकी अपेक्षा होती है। जब वे उत्पन्न हो जाते हैं, तब अपने-अपने कार्योमें स्वयं ही प्रवृत्ति करने लगते हैं।

अतः प्रामाण्यकी उत्पत्तिमें गुण वगैरहकी अपेक्षा नही होती । इसी तरह अर्थको जाननेहण जो प्रमाणका कार्य है, उसमें भी प्रामाण्य ग्रहणकी अपेक्षा नहीं है; स्पोंकि प्रमाणके प्रामाण्यका ग्रहण किये चिना भी उससे अपेक्षा बोध हो जाता है। किन्तु यदि संवादक झानसे, अपदा गुणोके झानसे, अपदा अपेक्षियोक झानसे प्रमाणक प्रामाण्यका निरुव्य किया जातेंगे हो। बनेक प्रामाण्यका निरुव्य किया कार्योगे । विशेषित उसते झानोके द्वारा प्रथम झानसे प्रमाण्यका निरुव्य कर्योक उसते स्वानके प्रमाण्यका निरुव्य अप्य संवादना न, गुणजान और अपेक्षियाझानके प्रामाण्यका निरुव्य अप्य संवादना न, गुणजान और अपेक्षियाझानके प्रामाण्यका निरुव्य अप्य संवादना होगा। यदि संवादना न, गुणजान और अपेक्षियाझानके प्रामाण्यका निरुव्य अप्य संवादना वगैरहके विमा स्वतः ही हो जाता है तो प्रयम झानके प्रामाण्यका निरुव्य स्वतः ही करनेमें स्वों आपित है ? अतः प्रामाण्य स्वतः ही होता है।

ेश्रप्रमाण्य परसः होता है; वयांिक अप्रामाण्यको उत्पत्ति ज्ञान सामान्यके उत्पादक कारणों के वितित्वत दोप नामक कारणसे होती है, चलु वगैरहमें दोपके होनेसे हो ज्ञान अप्रमाण होता है। अप्रमाणके तीन भेद है—संवाय, विपर्यय और अज्ञान। इनमें-से अज्ञान तो ज्ञानाभाव स्वरूप है, अतः वह स्वयं ही होता है, उत्पर्म किसीकी अपेशा नहीं है। संवय और विपरीत ज्ञानके होनेमें ज्ञाताका मूखा लादि होना, मनका अस्विद होना, इन्द्रियोंमें खराबी होना तथा परार्थका चंचळ आदि होना, ये सब दोप यवासम्यव कारण होते हैं। तथा जैसे प्रमाणका कार्य अपने विषयम प्रवृत्ति कराना है, वैसे हो अप्रमाणका कार्य अपने विषयम प्रवृत्ति कराना है, वैसे हो अप्रमाणका कारण होते हैं। तथा कि यह ज्ञान अप्रमाण है तक्तक वह उसके विषयसे निवृत्ति नहीं होता। अतः अप्रमाणको उत्पत्तिको तरह उसकी ज्ञाल्व भी परतः ही होती है।

द्यायद कहा जाये कि जैसे अन्नामाण्यकी उत्पत्ति दोवोंके कारण होती है बैसे ही प्रामाण्यकी उत्पत्ति भी गुणोके कारण होती है, अतः प्रामाण्य भी परतः होता है। किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है वर्धोंकि प्रथम तो गुण हो असिद्ध है

१. मी० रलो०, सन्न २।

श्रीर यदि वे हों भी तो वे प्रामाध्यकी उत्पत्तिमें कुछ भी नहीं करते। उनका काम तो वीषांको दूर करना मात्र है। पदार्थोंका स्वस्प हो ऐगा है कि वे जब उत्पन्न होने हैं तो अपने प्रतिपद्योंको हटाकर हो उत्पन्न होने हैं। गुण दोधोंके प्रतिपद्यों है, अबः गुणोंके हारा दोषोंके दूर हो जानेपर जब कारण स्वर्म हो ब्यापार करते हैं तो प्रमाण ज्ञानको ही उराम करते हैं। यदि ज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी उसमें स्वयं अपना कार्य करनेको घरित नहीं आती, तो यही बहुना होगा कि ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुना। बचा यह बात प्रतीति विकत्न महीं है कि अनिन जब उत्पन्न होती है तो अनुकाशक होती है पीछे उत्तमें अन्य कारणीते प्रकाशक पाति है ?

प्रमाणभूत ज्ञानको स्टब्स करनेमें गुणींका हाथ है ऐसा मान भी दिवा जाये, फिर भी प्रामाण्य परतः नहीं होता; वर्षोक्त प्रामाण्यका मतल्य है, 'बोधकवना' यह बोधकवना पदि ज्ञानके जनके साथ हो उसमें जा जाता है तो प्रामाण्य स्वता ही हुआ कहनाया। इस प्रकार सभी ज्ञानोंमें बोधकट्य होता है वोर नियमें ही होता है। किन्तु उनमें-से जो जात हुए कारणसे उस्त्र होता है वोर नियमें किया होनेका प्रत्याय हो जाता है यह ज्ञान अवसाणे कहा जाता है। अतः अप्रामाण्यका निरम्य रही होता है। यह मीमीयकका मत है।

उत्तर पद्म — नेन देवान मीमांसके इस मतनो होक नहीं मानता। वसना महना है — मीमांबक कहता है कि अर्थको जाननेकी दाक्तिका नाम प्रामाण्य है, तो प्या अर्थनायको जाननेकी दावितका नाम प्रामाण्य है अपना जैसा सर्घ है तिती एपमें उसे जाननेकी दावितका नाम प्रामाण्य है? प्रपम प्रामें संतय, विवर्धन प्रादि मिट्या प्राविते व्यभिपार आ जायेगा वर्षोकि ये शान अप्रमाण है किर भी सर्थ-मात्रको जाननेकी दावित उनमें भी है। दूसरे प्रामें प्रामाण्य परतः विठ होता है; प्रयोक्ति शान मामाम्यको उत्तरत करनेवाली सामग्रीती यवाये बस्तुको जानने एन प्रामाण्यको उद्यक्ति नहीं होतो, किन्तु गुम्युक्त सामग्रीने ही होती है।

सीसां--पृष्णेंकी प्रवीति ही नहीं होती, तब कैते प्रामाण्यकी उदाति पूर्णा-से मान की जाये ?

क्षेत-ऐमा कहना ठोक मही है। मध्रो मनुष्योंको मुन्तेकी प्रतेषि होती है। बहु ब्राटिय पायी जानेवाणी निमंद्रता ब्राटि, स्पित्ये पानी जानेवाली

र, मोमां० रतो०, युत्र २ ।

र, सार्यस्था० रे। १४ ।

इ स्तार तुर, पुर ११०-१०४। प्रतेषदर मार, पुर १४१-१०६।

निकटता, निश्चलता आदि, मनको स्थिरता आदि, शाताको स्वस्थता आदि और प्रकाराको स्पप्ता आदि क्या गण नही है ?

मीमां०---निमेलता आदि तो चक्षुके स्वरूप है, गुण नही है। वर्षोंकि चक्षु निमेलताके साथ हो उत्पन्न होतो है, निमेलताके बिना नही होतो।

कैन—सब तो स्पादिको भी घटका गुण न कहकर स्वरूप कहा जायेगा; वर्षोकि घट स्पादि सहित हो उत्पन्न होता है। तथा काव, कामल खादिको भी दौप नहीं कहा जा सकेगा; वयोकि जो पुरुष जन्मसे तिमिररोगसे प्रस्त होता है उसकी आँखें काच, कामल लादि रोगोसे युवत हो उत्पन्न होती है। किन्तु जन्मके साथ उत्पन्न होनेपर भी लोग स्वादिको घटका गुण और काव, कामल लादिको चराका दोप हो मानते हैं।

तपा यदि मोभांतक चड़ा आदिमें गुण नहीं मानते तो उसमें हीनाधिकताका व्यवहार वर्षों होता है ? अमुक्की इन्द्रियों तेज हैं, अमुक्की उससे भी तेज हैं, ऐसा व्यवहार सर्वत्र देखा जाता है। तया जब 'गुण' कोई है ही नहीं तो 'गुणोंसे दोपोंका अभाव होता है' ऐसा वर्षों कहा जाता है ?

मीमां॰--गुण नामको कोई वस्तु नहीं है, दोपोंके अभावमात्रको गुण कहा जाता है।

जैन—इस तरहसे तो दोपोका भी अमाय हो जायेगा; वर्षोिक यह कहा जा सकता है कि गुणके अभावका हो नाम दोप है, दोप कोई वस्तु नही है। यदि निर्मलता गुण नहीं है और केवल मलके अभावका नाम है तो लोग उसे देखकर ऐसा वर्षों कहते है कि—'यह आंख गुणवान है। अंवन वर्गरहके द्वारा चक्षुमें गुणातिश्रय लानेका प्रमत्न किया हो जाता है। यदि अंवनसे चक्षुमें गुणातिश्रय लानेका प्रमत्न किया हो जाता है। यदि अंवनसे चक्षुमें गुणातिश्रय न होता तो व्याप्त आदिके नेयके चूर्णको आंखमें आंजनेसे घोर अँखेरी रातमें भी दिखाई कैसे देता और जलकन्तु शिशुमारको चर्की आंजनेसे जलके अन्दरकी वस्तुर्एं कैसे दिखाई देतीं।

मीमो॰—गुण हैं तो, किन्तु वे दोपोंको दूर कर देते हैं, बस इतना ही उनका काम हैं, प्रामाण्यको उत्पत्तिमें वे कुछ भी नहीं करते। अतः प्रामाण्य स्वतः होता है।

जैन-इस तरहसे तो अवानाग्य भी स्वतः हो जायेगा; क्योंिक यह कहा जा सकता है कि दोप गुणोंको दूर कर देते हैं अवानाग्यको उत्पन्न मही करते । अतः या तो दोनोंको स्वतः मानना चाहिए या दोनोंको परतः मानना, चाहिए । हम ऐना नहीं मानते कि उँसे बहन तैवार होनेपर उसे रंग दिया जाता है, वैसे ही आनके उत्पन्न होनेपर पीछिसे उसमें अन्य कारणोसे आमाण्य आता है। व्योक्ति ऐसा माननेसे तो यह दोप दिया जा सकता है कि सान तो उत्पत्तिके बाद भी नष्ट हो जाता है तब फिर प्रामाण्य किसमें आता है? हमारा तो कहना हैं कि जैसे सर्वको कुछका कुछ जानने रूप अप्रामाण्य अपनी सामग्रीसे उत्पन्न होगा है वैसे ही अर्थको ज्योंका त्यों जानने हप प्रामाण्य भी अवनी सामग्रीसे ही उत्पन्न होता है।

यदि यह मान भी लिया जाये कि प्रमाणका प्रामाण्य स्वतः होता है तो प्रस्त यह है कि प्रामाण्यको उत्पत्ति स्वतः होती है, अथवा शक्ति स्वतः होती है, अथवा शक्ति स्वतः होती है, अथवा शक्ति स्वतः होती है, अथवा स्वकार्यमें प्रवृत्ति स्वतः होती है, उत्पत्ति तो स्वतः नहीं होती । शानको उत्पन्न करनेवाले कारण-करायं जुदै कारणीति होते हुए मी प्रामाण्य उत्पन्न होता है, व्योक्ति प्रमाणको उत्पन्न करनेवाले कारण-करायं होते हुए मी प्रामाण्य उत्पन्न नहीं होता।

तथा 'स्वतः'से बायका बिभिन्नाय क्या है ? बिना कारणके स्वयं ही प्रामाध्य उत्पन्न होता है यह अभिन्नाय है, अथवा अवनी नामग्रीसे प्रामाध्य उत्पन्न होता है यह अभिन्नाय है । प्रयम अभिन्नाय सो ठोक नहीं है क्योंकि ऐसा माननेने सो प्रामाध्य निर्हेतुक हो जायेगा । और निर्हेतुक होनेसे सदा सर्वत्र प्रामाध्य पाया जायेगा ।

दूसरे अभियायमें आरमीय सामग्रीसे मतलय विशिष्ट सामग्रीमे है अपना भाग सामान्यको उत्पन्न करनेवाली सामग्रीने हैं? यदि विशिष्ट मामग्रीमें आप प्रामान्यको को उत्पत्ति मानते हैं तो हमें कोई आयत्ति नहीं हैं; बगोकि गभी पदार्थ प्रवनी-अपनी विशिष्ट सामग्रीसे उत्पन्न होते हैं। किन्यु यदि आग-सामान्यको उत्पन्त करनेवाली सामग्रीसे ही प्रामान्यको उत्पत्ति मानते हैं तो संश्रम आदिमें भी प्रामान्यकी उत्पत्ति होगों क्योंकि विज्ञान सामग्री उत्पन्न करनेवालो सामग्रीमें संश्रम आदि साम भी उत्पन्न होते हैं।

सीसा॰—संतप थादि शान दितान भावको उत्तरा करनेवानी सामग्रीवे उत्तरप्र म होकर काव, कावल धादि दौएका अधिक गामग्रीवे उत्तरप्र होते हैं।

जैन-को लियक कारणीक हो जानेत तीवप लादिमें क्ष्मामाण्य मी भने ही उत्पन्न हो जाये, किन्तु प्रामाण्य तो अवस्य हो उत्पन्न होगा; बर्मीक विमान मावको उरवाद करनेवाणी कामग्रीमें ही प्रामाण्य राजन होता है और यह गामधी संबंध लादि वानमें भी मीजूर हैं। मीमां∘—दोपरहित सामग्रीसे ही प्रामाण्यको उत्पत्ति होती है, दोप-सहितसे नहीं ।

जैन—तब तो प्रामाण्यकी उत्पत्ति परतः ही हुई; वयोंकि विज्ञानको उत्पन्न करनेवाले कारणांके अतिरिक्त दोषाभावरूप कारणसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है। और दोषाभाव विज्ञान मात्रकी उत्पित्तक कारण नहीं है, वयोंकि दोषाभावके दिना भी मिथ्याज्ञान होता है, किन्तु प्रामाण्यको उत्पत्तिम दोषाभाव ही कारण है, वयोंकि दोषाभावके होनेपर प्रामाण्य उत्पन्न होता है और उसके नहीं होनेपर नहीं होता ।

तथा, एक प्रश्न यह है कि दोप चक्षु वगैरहमें बया कर देते हैं, जिससे उनके होनेपर प्रामाण्यकी उस्पत्ति नहीं होती ?

मीमां --- प्रामाण्यको उत्पन्न करनेकी शनितको नष्ट कर देते है।

जैन—तो चसु आदिकी जो दावित ज्ञान सामान्यको उत्पन्न करतो है, वया वही प्रामाण्यको भी उत्पन्न करती है, अववा अन्य शवितसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है ? यदि उसीसे प्रामाण्य भी उत्पन्न होता है तो उस शवितके नष्ट हो जानेपर चसुसे ज्ञानमात्रको उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए । यदि प्रामाण्य अन्य दावितसे उत्पन्न होता है तो प्रामाण्य परतः वयो नहीं हुआ कहलाया । अतः प्रामाण्यको उत्पत्ति स्वतः नहीं होती ।

प्रामाण्यको त्रस्ति मी स्वतः नहीं होती । ज्ञस्तिका अर्थ है ज्ञानके प्रामाण्यका निरुषय कि यह ज्ञान प्रमाण हैं । प्रामाण्यका निरुषय कदाधित ही होता हैं, अदः वह बिना निमित्तके नहीं हो सकता । क्योंकि जो कादाचित्क होता है, वह बिना निमित्तके नहीं होता जैसे घर वगैरह । और जिसका निरुषय किसी अन्य निमित्तसे किया जाता है, वह स्वतः कैसे कहा जा सकता है ?

इसी तरह प्रमाणको स्वकार्यमें प्रवृत्ति भी स्वतः नहीं होती। ववींक प्रमाणका कार्य पुरुषकी प्रवृत्ति है अववा अर्थका परिष्छेद ( जानना ) है ? इनमें से प्रमाण पुरुषकी प्रवृत्ति में हेत तथी हो सकता है जब उसके प्रामाण्यका निश्वय हो जाये । जैसे अप्रामाण्यका निश्वय हो जानेपर वह निवृत्ति हेतु होता है वैसे हो प्रामाण्यका निश्वय हो जानेपर वह निवृत्ति हेतु होता है वैसे हो प्रामाण्यका निश्वय होने मानविष्ठ प्रमाण प्रवृत्तिमें हेतु होता है। जो सुद्धमान होते है से आवश्यकता होने मानवि हो सिसी विषयमें प्रवृत्त नही होते हैं जैसे करा और मृत्यु आदिको दूर करनेकी सामर्थ्य रखनेवाली महीपियमें भी, यदि इस बातका निर्णय न हुआ हो कि उसमें अमुक सामर्थ्य है तो कितनी ही आवश्यकता होनेपर भी बुद्धमान उसका सेवन नहीं करते। अतः निश्वय हो जानेपर ही बस्तु-

धर्म प्रवित्तमें हेत हुआ करते हैं। इसी खरह अर्थेपरिक्ट्रेड मूल स्वकार्यमें भी प्रमाणको प्रवृत्ति बिना प्रामाण्यके निरुवयके नहीं होती । वर्षोक्ष प्रमाणका कार्य अर्थका बोप करा देना मात्र नहीं है: वर्षोंक यह कार्य सी अप्रमाण शानसे भी हो जाता है। अतः वस्तका यथार्थ परिचछेद कराना प्रमाणका कार्य है। और यह कार्य प्रामाण्यका निरुचय हुए बिना नहीं होता । क्योंकि प्रयम तो अर्थ प्राप्तका परिच्छेद होता है। इसके बाद जब प्रामाध्यका निश्वय हो जाता है कि यह ज्ञान प्रमाण है तब चसका परिच्छेद यथार्थ माना जाता है। सायद कहा जाये कि हम तरहरी प्रामाण्यका निरमय माननेपर अनवस्या खादि दोप क्षांत्रेंगे, किन्त ऐसी बात नहीं है पथींक अम्मस्त विषयमें प्रामाण्यका निरुषय स्वतः हो जाता है। जैसे अपने प्रामक जिस जलाशयको हम जन्मसे देखते आते हैं. और उससे पानी लेवे हैं. उसके जानके प्रामाण्यका निरुवय सरकाल ही हो जाता है। इसी सरह अम्पस्त विषयमें यदि कहीं मिध्या शान ही जाता है तो चसके अभागाण्यका निरुपय भी तरकाल स्वतः ही जाता है। जतः धम्याग दशामें प्रामाण्य और अप्रामाण्यका निश्चय स्ततः होता है और अनम्यास दशामें परतः होता है। गयोकि किसी अपरिविध जगहमें जल ज्ञान हीनेपर उनके श्रामाण्यका निस्वय मैठकोंको 'टर्र टर्र'ते, अपया पानी भरकर आनेवाले स्थो-प्रयोग होता है, क्योंकि से बार्स वानीके अभावमें नहीं हो सक्तों। यहाँ सनवस्या दोवरा भव मो नहीं है, बयोकि 'मेडकोंको टर्र टर्र' और पानी भरकर शानेवारे स्त्री-पुरपोका आवा-गमन जलके अविनामाणी है यह सब जानते हैं, यह: इनके निरुपयके लिए किमी अन्य प्रमाणकी सायस्यकता गर्ही है।

स्त्र भीवांनकने कहा है कि बोधकरवका नाम ही प्रामान्य है। से बोधकरवत यदि 'वयंतावका बोधकरव' अभोध है, तब तो विस्थातान भी प्रमाण कहत्यावेता, क्योंकि विस्थातान भी असे मायका दोखक होता है।

मीमो०—िवन जानने बाद तमना नोई गायक बहारा गरी होता वह जान सच्चा होता है। निष्याज्ञानमें तो बायक बहारा हो जाता है, जो अननाता है कि यह जान भिष्या है। इसीने हम अवस्मान्यको परतः मानते हैं।

चैन—पद भी ठोड मही है क्योंकि जब मा। यह मानते है कि प्रामाण भागके स्वरूपका ममकालभाषी है धर परतः भग्रामाण्यके नित् अवस्था हो कहा है?

किर अञ्चानाच्येने आवका नवा मनतब है—प्रामायके अभावका नाम अञ्चानमा है। अवना अञ्चानाच्य की विन्तुभूत अर्थ है ? जनम पत्रमें की प्रामायका

अभाव होने से ज्ञानका ही अभाव हुआ कहलाया; क्यों कि आप ज्ञानस्वको हो प्रामाण्य मानते हैं। दूसरे पक्षमें यह बतलाना चाहिए कि यदि अप्रामाण्य वस्तुभूत चर्म है तो वह क्या है? यदि संदाय और विपर्यक्षण नाम अप्रामाण्य है तो ये दोनों तो ज्ञानस्मक है और ज्ञानस्वको हो आप प्रामाण्य मानते हैं। अतः ये दोनों तो अप्रामाण्यक्ष हो नहीं सकते।

सवा जब आपके मतानुवार सभी ज्ञान आमतीरसे प्रमाण ही होते हैं तो उनमें संज्ञय और विवरोत्तपना कैसे आता है? यदि वह ज्ञान सामान्यको उत्पन्न करनेवाले कारणोके सिवा अन्य कारणोसे आता है, तो उसी तरह य्यार्थ बस्तुका निश्चय स्वरूप प्रामाण्य भी ज्ञान सामान्यको उत्पन्न करनेवाले कारणोंके सिवा अतिरिक्त कारणोसे ही मानना चाहिए।

सारांदा यह है कि ज्ञानपना एक सामान्य धर्म है जो प्रमाण ज्ञानमें भी रहता है और अप्रमाण ज्ञानमें भी रहता है। किन्तु प्रामाण्य और अप्रामाण्य ये विशेष धर्म हैं जो ज्ञान मात्रमें नहीं रहते । जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है सी उसके प्रामाण्यका और अप्रामाण्यका निरुचय किया जाता है कि यह जान सच्चा है अथवा झठा । प्रतिदिनकी वस्तुओंके ज्ञानको सत्यता और असत्यताका निर्णय तो स्वयं ही तत्काल हो जाता है, किन्तु अपरिचित जगहमें जो बस्त्ज्ञान होता है, इमके प्रामाण्य और अवामाण्यका निश्चय अन्य कारणोसे करना पडता है। जय ज्ञानके प्रामाण्यका निरुचय हो जाता है तो आवश्यकतानसार उसके विषयमें प्रवृत्ति को जाता है। यह तो हुआ प्रामाण्यकी ज्ञप्ति (निश्चय) के विषयमें जैन दर्शनका अभिमत । अब प्रश्न यह होता है कि ज्ञान जो सच्चा या झुठा होता है सो स्वयं ही होता है या अन्य कारणोसे होता है । जैन दर्शनका कहना है कि जैसे ज्ञानके उत्पादक कारणोंमें दोप होनेसे अप्रमाण ज्ञान उत्पन्न होता है, वैसे ही ज्ञानके उत्पादक कारणोंमें गुण होनेसे प्रमाण ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः जैसे दोषोंसे उत्पन्न होनेके कारण अप्रामाण्यकी उत्पत्ति परतः होतो है वैसे ही गुणोसे चरपन्त होनेके कारण प्रामाण्यकी उत्पत्ति भी परतः ही होती है। इस बातको दवैताम्बराचार्य देवसूरिने अपने प्रमाणनयतस्वालोक नामक सुत्र ग्रन्थमे स्पष्ट रूपसे निवद किया है। यथा--

"तदुमयमुत्पत्तं परत एव इसं। तु स्वतः परतद्येति । १-२१ ॥"

—अर्थात् प्रामाण्य और अप्रामाण्यको उत्पत्ति परतः ही होती है। किन्तु हितः
स्वतः और परतः होती है।

# पुमाएक भेद

जैनेतर दर्शनोंमें मीमांसक प्रमाणके छन् भेद मानता है—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान, (३) साहर (आगम), (४) जपमान, (५) अर्थापित और (६) अप्राथ । मैयांगिक चार भेद मानता है—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) शाहर और (४) जपमान । सांस्य सीन भेद मानता है—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान और (३) साहर । यैसींगिक और बौद्ध दो भेद मानते है—(१) प्रत्यक्ष और (२) अनुमान । तथा चार्योक एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो मानता है।

जैन सम्मत दो भेद्—जिन दर्गनमें प्रमाणके दो मेद किये गये है—एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष । यहले बताया है कि प्रमाणको चर्चा दार्गनिक गुगको देन हैं। इसीसे फुन्दकुन्दके प्रवननतार में जान और सेपकी मर्चा होनेवर भी प्रमाण और प्रतेय पान्य नहीं मिलते । खता कुन्दकुन्दने आनके ही दो मेद किये है— प्रत्यक्ष और परोक्ष । किन्तु कुन्दकुन्दकी ही परश्यामें प्रवचनतार के पदान्य एक गये परोक्ष मामक पुत्रप्रत्यों में प्रमाणक प्रतिक निक्त होने ही परश्यामें प्रमाणक होने दे समीको पुतिक जहेंद्र येते रचा गया था, जान ही ही प्रमाणक सत्यक्ष होने दे सेद प्रत्यक्ष को प्रमाणक स्वाक्ष प्रतिक स्वाक्ष होने स्वाक्ष प्रवच्या हमा है ।

वार्यनिक पुगके प्रभावते पहले जैन गिडान्तमे भागके पाँच भेर गाये जाते है—मित, धुन, अविष, मन, वर्षम और नेवल। मही मीतिक जैन परम्या है; वर्धित प्रथम तो से भेद जैन परम्या विद्या अग्य किसी भी परम्यामें नहीं है, दूनरे जैन कमें विद्यात्ममें शावको वाकिने मान परण कमें के भी वीच भेद दर्दी मिदी आपार मानकर किसे पाँ है। यथा—मित्रमानावरण, सुन्धानावरण, क्षरिमानावरण, मानकर किसे पाँ है। यथा—मित्रमानावरण, स्वत्रमानावरण, वाकि पाँ पाँ मित्रमान स्वत्रमानावरण, स्वत्रमानावरण, स्वत्रमानावरण, स्वत्रमानावरण, स्वत्रमानावरण, वाकि भी किसे मित्रमान विदेश सरके पहले पहले प्रमाण वालामा है। किर प्रमाणके प्रययन और परीज मेटीमें जन पाँची जानीको किसाजन करते हुए पति और सुनको परीण प्रमाण वाला येव यीन जानीको प्रयाण करते हुए पति और सुनको परीण प्रमाण वाला येव यीन जानीको प्रयाण प्रमाण वालामा है। स्वा—

"मितिधुतावधिमनःत्रयं वर्षे यष्टानि ज्ञानम् ।९। -सन्त्रमाने ।६०। आद्ये परोक्षम् ।११। प्रत्यक्षमन्यत् ।१२।"

— अर्थात् मित, श्रुत, अविध, मनः पर्यम और केवल ये पौच ज्ञान ही प्रमाण हैं। इनमें-से आदिके दो ज्ञान परोक्ष है और श्रेप तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। इस तरह ज्ञानसम्बन्धी प्राचीन जैन परम्पराको निवद्ध करके सुवकारने मित, स्मृति, संज्ञा, विन्ता और अभिनिवोध नामक ज्ञानोंको अनर्थान्तर बतलाया। यथा—

"मितिः स्मृतिः संझा चिन्ताऽमिनियोध इत्यनधान्तरम् ॥११॥"
और इस तरह उन्होंने अपने समपर्मे प्रचलित स्मृति, प्रत्यभिन्नान, तकै, अनुमान प्रमाणांका अन्तर्भाव प्रतिज्ञानमें करके जैन दोत्रमें दार्शनिक प्रमाण पढितिको स्थान दिया। इस प्रकार उस समय तक प्रमाणके मेदोंको व्यवस्था इस प्रकार बी—



वह समय भारतवर्षके दार्शनिक अम्बुत्यानका समय था। वार्शनिक शितिज्ञ पर नये-मये तितारे एकके बाद एक उगते ये और अपनी प्रभासे दर्शनशास्त्रका विकास करके अस्त हो जाते थे। समस्त्रभद्र, सिन्दस्त्रेन, बसुबन्धु, दिग्नाग, धर्म-कीर्सि, शबर, कुमारिल, वास्त्यायन, प्रशस्त्रपाद शादि प्रमुख दार्शनिकांने मारतको अपने जन्मसे पविष स्वा। उनके पारस्त्ररिक दार्शनिक संवर्षके फलस्वरूप सभी वर्षनेका विकास हुआ और नथी-नथी गुरियर्थोंको सुल्झानेका प्रयत्न हुआ। जैन परम्पराम तत्वार्धपूत्रकारने ताकिक परम्पराको मितिशानमें अन्तर्भूत करके उत्तराधिकारियोंका मार्गदर्शन तो किया, किन्तु उससे प्रमाण पद्धतिको गुरियर्थों नहीं सुल्झ सकीं। सबसे सबल गुरथो वी इन्द्रियज्ञ्य शानको परोक्ष मानता। किसी भी दार्शनिकने इन्द्रियज्ञ्य शानको परोक्ष नहीं माना, सब उसे प्ररथक्ष हो मानते हैं। दूसरो गुरथो थो परोक्षके भेदोंको लेकर। जैन ताकिकांके सामने दूसरे प्रतिवादियोंको ओरसे बराबर यह प्रस्त होता या कि जैन अगर अनुमान आदि दर्गनान्तरमें प्रसिद्ध प्रमाणोंको परोक्ष प्रमाण मानते हैं तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे परोक्ष प्रमाणके कितने भेर मानते हैं और उनका मुगिदिनत सराम क्या है ?

वकलंदरेवने बहुव ही सुरदर रीतिसे प्रमाणविषयक मुस्पियोंको मर्वदाके लिए मुलझा दिया। उन्होंने अपनी प्रमाण पटितवा आधार तो वही रसा बो तत्वार्यमूचकं (तत्वमाणे मूचको आदर्श मानकर उन्होंने भी प्रमाणके प्रत्यक्ष और गरोदा दो ही भेद किये, कियु प्रत्यक्ष संग्रमकर उन्होंने भी प्रमाणके प्रत्यक्ष और गरोदा दो ही भेद किये, कियु प्रत्यक्ष संग्रमकर उत्तर्वा और मनको सम्प्रत्यक्ष और मनको सम्प्रत्यक्ष और मनको सम्प्रत्यक्ष मानको परिविध-ये निकालकर उत्तरा संव्यक्ष स्वा का स्वयक्ष नाम देवर प्रत्यक्ष विभिन्न स्वर्थ नाम देवर प्रत्यक्ष विभिन्न स्वर्थ नाम देवर प्रत्यक्ष नाम देवर प्रत्यक्ष नाम देवर प्रत्यक्ष नाम देवर प्रत्यक्ष स्वा का स्वयक्ष स्वयक्ष स्वर्थ क्षेत्र प्रत्यक्ष स्वर्थ के प्रत्यक्ष स्वर्थ के प्रत्यक्ष स्वर्थ के प्रत्यक्ष स्वर्थ के प्रत्यक्ष स्वर्थ स्वर्थ के प्रत्यक्ष स्वर्थ स्वर्थ के स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वयं स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर

१. 'बेरनं सोस्प्रदर्वे ब महेतंत्रपरीतरा है-स्थापित, ३-४७४ । २. 'हालगार्थ मात्र सेदा स्थिता चामिनियेचनम् ।

मार्ग्यम केपनाध्येतं मृतं सभ्याद्ववीयनः ए ॥ १० । १० - वर्षेतिक ।

बतलाना । जतः जब मतिज्ञानको इन्द्रियप्रत्यक्ष माना गया तो उसके सहयोगी स्मृति आदिको प्रत्यक्षके अन्तर्गत लेना ही चाहिए ।

िन्तु अक्लंक देवके प्रत्योंके प्रमुख टीकाकार अनन्तवीय और विधानन्दको स्मृति आदिको अनिन्दिय प्रत्यक्ष मानना अभीष्ट नहीं हुआ। विधानन्दको अपनी प्रमाण परीक्षामें अकलंकके मतानुगार प्रत्यक्षके इन्द्रिय प्रत्यक्ष, अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष और वोगिद्रिय प्रत्यक्ष और तो किये किन्तु अवप्रदुसे लेकर घारणा पर्यन्त ज्ञानको एक देश स्पष्ट होनेके कारण इन्द्रियप्रत्यक्ष और अनिन्द्रियप्रत्यक्ष माना तथा स्मृति आदिको परीध हो माना। उत्तरकालीन जैन तार्किकोंने भी मिन्द्रियप्रत्यक्ष ज्ञानको तो एक मतसे सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष माना स्थोकार किया किन्तु समृति आदिको किसीने भी अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं माना। और अकलंक देवने सुप्रकारके मतको रक्षा करनेके लिए जो प्रयत्न किया था, वह सफल नहीं हो सका। किन्तु उनको गुद्ध तार्किक प्रमाणपद्धिको सबने एक स्वरंसे अपनाथा।

इस तरह अकलंकदेवके परचात् दोनों जैन सम्प्रदायोंके सभी आचार्योंने अपनी-अपनी प्रमाणविषयक रचनाश्रोंमें कुछ भी फोर-फार किये विना एक ही रीतिसे अकलंकदेवके द्वारा किये गये ज्ञानके वर्गीकरणको स्वीकार किया है। सभीने प्रत्यक्षके मुख्य और साव्यवहारिक दो भेद करके मुख्यमें अविध आदि तीन ज्ञानोंको और साव्यवहारिकमें मतिज्ञानको लिया है। तथा परीक्षके स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तकं, अनुमान और आगम ये पांच भेद करके उक्त प्रत्यक्षके सिवाय और सब प्रकारके ज्ञानोंको परोदाके पांच भेदोंमें-से किसी-न-किसी भेदों गर्मित कर लिया है। जैनदर्शनमें प्रतायके भेद निस्न प्रकारसे हैं—-



इस तरह जैनदर्शनमें प्रस्यक्ष और परीक्षके भेदसे मूल प्रमाण दी माने परे हैं। किन्तु पार्वाक एक प्रस्यक्ष प्रमाण ही मानता है।

### चार्चाकका एक प्रमाण

चार्याकरा कहना है वि प्रत्यक्ष नामक एक हो प्रमाण है; वर्षोक्ष प्रमाण कारीण होता है । वर्षनित्रधायक सानको प्रमाण कहते हैं, विन्तु अनुमानके अर्थक निरुप्य नहीं होता । दूसरे, व्यान्तिका प्रह्म होतेष्ठ अनुमानको प्रवृत्ति होती है। व्यान्तिका प्रहण प्रत्यक्ष तो सम्भव नहीं है; व्योक्ति प्रत्यक्ष यो निकटवर्षी वर्षको ही प्रहण करवा है, अता यह समस्त प्रधानिको हेकर व्यान्तिका प्रहण करनेमें असमर्थ है। अनुमानमे भी व्यान्तिका प्रहण सम्भव नहीं है; व्योक्ति सनुमान व्यान्तिका प्रहण सानवेषर अनुमानक योज्ञित्रहण्यूर्वक होता है। अतः अनुमानमे व्यान्तिका प्रहण सानवेषर अनुस्तका और दतरेतराक्षय नामक दोष आते हैं। अन्य कोई प्रमाण कारका हो सावका है। अतः एक प्रत्यक्ष हो प्रमाण है।

भेगोंका कहना है कि पार्याकता उकत कवन विचारपूर्ण गही है। प्रत्याकी तरह अनुमान भी अपने विचाम अपियंवादक होनेने प्रमाण है। अनुमानके द्वारा आने हुए अपने विगंवादका अभाव होता है। अनुमानके द्वारा आने हुए अपने विगंवादका अभाव होता है। अनुमानको पार्थाक गोग वर्षे मानते हैं, बमा उपका विगंव गोग हैं। या प्रत्यापूर्वक होनेने यह गोग हैं। प्रमा पत्र देश नहीं है, बगोकि प्रत्याको तरह अनुमानक। भी पिपा वाकाविक सामान्य विगंवादक वर्ष्य है। जैन वोदोंकी तरह करियत समान्य कृत वर्ष्युको अनुमानका पिपा मही गानते हैं। और प्रदासप्त्रीय होनों संव्याक्षी अनुमानका पिपा कहते हैं, हो कोई कोई कोई प्रमानको मानक प्रमानका प्रमानका प्रत्याक होने सनुमानको भीग वरह प्रसानको का अनुमानको अगवहर वर्ष मनुष्य अभिने पान काल है तो प्रत्याम अभिन के अनुमानको अगवहर वर्ष मनुष्य अभिने पान काल है तो प्रत्याम अभिने अगवहर है।

तेवा हम ब्याध्नका चहल तर्म नामक प्रमाणने मानते हैं। तर्क प्रमाणके विना सो आव गह भी नहीं यह गक्ते कि प्रस्ताही प्रमाणके, क्योबि वह अधीय है। दूसरी बाद यह है कि मनुवान प्रमाणके दिना कार्योक दर्शनवाने सर्वाध्यय परस्रोक, आहन, क्यों आदिका अमार मैंने निक्क करेंगे। कहा भी तैं—

'क्रमानितरणमान्यस्थितेसम्मपियी गतेः । प्रमानान्यसभूत्रायः प्रतियेषास्य सस्मवित् ॥'

र. ब्रेंबर्ट दीर, दर रेक्क रेटर ।

प्रमाणत्व और अप्रमाणत्वकी व्यवस्थाते, दूसरेको बृद्धिको जाननेसे और पर-लोक आदिका निषेध करनेसे प्रत्यक्ष भिन्न प्रमाणान्तरका अस्तिस्व सिद्ध होता है। अतः चार्याकका प्रत्यक्ष प्रमाणकवाद ठीक नहीं है।

## वौद्ध-सम्मत दो भेद

बोद्ध दो हो प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान । उनका कहना है—
"प्रमेयद्वैविष्यात् प्रमाणद्वैविष्यम्"—प्रमेय दो प्रकारका होनेसे प्रमाण मो दो
प्रकारका है। जैनोंका कहना है कि सामान्य विशेषात्मक अर्थ ही प्रमेय है और
वही प्रमाणमात्रका विषय है। यदि अनुमानका विषय केवल सामान्य मात्र माना
जायेगा तो उससे स्वलदाण रूप अर्थोंमें प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी; वयोकि अन्यविषयक ज्ञान अन्यमं प्रवृत्ति नहीं करा सकता । यदि ऐता होगा तो घट-विषयक
ज्ञान पटमं प्रवृत्ति करा देगा। यदि कहा जायेगा कि लिगके द्वारा अनुमित
सामान्यसे विरोपका बोध होता है और उससे उसमें प्रवृत्ति होती है तो लिगसे
ही विरोपका बोध नयों नहीं मान लेते । शायद नहा जाये कि लिगके अविनामाव सम्बन्धको प्रतिवृत्ति सामान्यके साय है तो यह धात तो सामान्यमें मान अविनामात्र सम्बन्धको प्रतिवृत्ति विरोपोंक साथ नहीं, जैसे धूमका अविनामात्रमके प्रतिवृत्ति सामान्यके साय है तो यह धात तो सामान्यमें सामान्यके स्वत्ति है—सामान्यके प्रतिवृत्ति विरोपोंक साथ नहीं है तब सामान्यमें
से विशेपोंका बोध कैसे हो सकता है। यदि प्रतिवृत्त्वका बोध न होनेवर भी
सामान्यके विशेपोंका बोध हो सकता है। विशेपोंक साथ लिगका अविनाभाव
सम्बन्ध विशेपोंका बोध हो सकता है। विशेपोंक साथ लिगका अविनाभाव
सम्बन्ध वात होनेवर भी लिगके विशेपका बोध नयों नहीं मान लेते।

बोदका कहना है कि प्रमेष भेद न भी रहे, किन्तु फिर भी आ़गम आदि
प्रमाण अनुमानसे मिनन नहीं हैं बयोकि सब्द वगैरहते सम्बद्ध परोक्ष अर्थकां बोध
होता है या असम्बद्धकां? असम्बद्ध अर्थका बोध तो हो नहीं सकता, बयोंकि
यदि ऐसा हो तो 'गो' शब्दसे भी अस्वका बोध हो जायेगा। यदि सम्बद्ध अर्थका
हो बोच शब्दमें होता है तो वह शब्द लिंग रूप हो हुआ और उससे उत्पन्न हुआ
ज्ञान अनुमान ही हुआ।

जैनोका कहना है कि इस रीतिसे तो प्रत्यक्ष भी अनुमान हो ठहरता है; वयोकि प्रत्यक्ष भी अपने विषयसे सम्बद्ध होकर हो उसका झान कराता है। यदि ऐसा न हो तो सभी प्रमाता सभी अर्थीका प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यदि कहा जायेगा कि यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों हो अपने-अपने विषयोंसे,सम्बद्ध है तथीपि दोनों भिन्न सामग्रीसे उत्पन्न होनेके कारण भिन्न है, तो इसी प्रकार आगम आदि प्रमाणोंको भी अनुभानसे भिन्न क्यों नहीं मानते, क्योंकि आगम प्रमाण शब्द रूप सामगीये उत्पन्न होता है। न तो यह प्रत्यक्ष रूप है, मंगेकि मविष्कार और स्वस्य होता है और न अनुमान रूप है, मंगोकि उत्पक्ष उत्पन्धि नेहन्म लियने नहीं होतो। वैसे, 'जहीं पूम होता है बहीं सबस्य आग होतो है' ऐसा पूम अनिका अविनामाय सम्बन्ध होनेसे साता पूमसे अनिको जान केता है। येने सारका अनेक साथ अन्यस्य होनेसे साता पूमसे अनिको जान केता है। येने सारका अनेक साथ अन्यस्य होने हैं कि जहीं सब्द हो बहीं कर्म मो अवस्य हो। उदाइरणके लिए जहीं विष्क्रमजूर सब्द मुना जाता है वहीं विष्क्रमजूर नामक अर्थ मो हो ऐसा कोई नियम नहीं है और न सब्दकारण अर्थ स्वस्य रहता हो है। सब्द, संत्यक्रमती आदि सब्द तो बनेमान है किन्तु सब्द प्रश्न से अंति हो पूत्रा भीर संत्यक्रमती आदि सब्द तो होना, खतः सब्दका अर्थ के साम अन्यस्यविद् कानी है। इस्तिए अनुमान प्रमाणने साबर प्रमाण मित्र ही है।

नैयायिक और मोमांसक सम्मव प्रमाण भेद

नैवायिक कोर सीमांनक जनमान नामका एक प्रमान मानते हैं। दोनोंको रीजीमें अन्तर है। इनका निरूत्त तथा जैनीके सातृरप्रश्चिमानमें जनका अन्तर्भाव भागे परीज्ञ परिच्छेदमें बतलाया जायेगा।

मीमांगक प्रत्यक्ष, अनुमान, द्वारः (आगम) और उपमानके अधिरिका अर्धारिक और अमाय नामक प्रमाण भी मानते हैं। उपका विवेषन और अप्तर्भाव आगे किया जाता है।

ग्रयापित नामक प्रमाणका वियेचन तथा ग्रन्तर्भाव

मोम्पान का मन है कि अमिति नामका एक क्यान प्रमान है। देना मा मुना गया श्री अर्थ जिपके दिना नहीं हो। नवता वर्ग अदृष्ट अर्थकी वरतनाकी अमीति वर्गे हैं। ताबर माध्य (१०११५) के इस कमनको क्ष्म करने हुए कुमा-दिसने भी निता है—

"प्रमाणपर्कविशानी यत्राधींश्नन्यथा मरन्। धरष्टं करायेदन्यं सार्वात्रनिरदाहण ॥"

मिं दवी अर्था दर्श स्था र

सर्वात् प्रारम्भ सारि एए प्रमाणीके द्वारः प्रमिद्ध से सर्व दिनके दिना नहीं हो सकता, उन भर्षती कराना सर्वाति है। सर्वाति रे सर्वर प्रकार है। प्रायक्षण्यक सर्वाति—वेते, प्रायति स्वीति राह का कार्य देखकर उनवें दर्जनावित्रको कराना सर्वादितिये की आधी है; क्योंकि स्वीतिप्र होतेने स्वित्र को प्रायति नहीं यान सकते। भीर न अनुमानके यान महते हैं व्योंकि स्वृत्यान- को उत्पत्ति प्रत्यक्षसे जिसका अविनाभाव सम्बन्ध जान लिया गया है ऐसे लिगसे होती है। किन्तु अर्थापत्तिका विषयभूत अर्थ कभी भी प्रत्यक्षका विषय नहीं होता । अनुमानपूर्व क अर्थापत्ति - जैसे सूर्यमें गमनसे गमन करनेको शनितकी कल्पना करना। वहाँ एक देशसे देशान्तरमें सर्पको देखकर उसके गमनका अन-मान किया जाता है और उससे उसमें गमनशनित्की कल्पना की जाती है। श्रतपर्वक अर्थापत्ति —'मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करता' यह द्यात सन-कर यह कल्पना बरना कि देवदत्त रात्रिमें भोजन करता है; क्योंकि भोजन किये विना मुटापा नही हो सकता । उपमानपूर्वक अर्थापत्ति-जैसे, गवयके सादृश्यसे गौको जानकर यह कटरना करना कि गौमें उपमान प्रमाणके द्वारा ज्ञात हो सकने-की शक्ति है। अर्थापत्तिपर्धक अर्थापत्ति—जैसे शब्दमे अर्थापत्तिसे जानी गयी वाचक राक्तिसे अभिधानको सिद्धिके लिए शब्दके नित्यत्वका ज्ञान । अर्थात् शब्दः से अर्थको प्रतीति होतो है. उससे उसकी वाचकशक्तिकी प्रतीति होतो है और उससे भी शब्दकी नित्यताकी प्रतीति होती है। अभावपूर्वक अर्थापत्ति-जैसे अभाव प्रमाणसे घरमे चैत्र नामके व्यक्तिका अभाव जानकर यह कल्पना करना कि चैत कहीं बाहर गया है; क्योंकि जीवित होते हुए भी घरमें नहीं है। इस प्रकार अर्थापति नामका एक प्रमाण है। मीमांसकके मतसे अभाव नामका भी एक प्रमाण है। जैसे, 'इस भूतलपर घट नहीं है', यहाँ घटका अभाव--अमाव प्रमाणके द्वारा जाना गया है; क्योंकि कहा है-जिसे वस्तु रूपमें सद्भावग्राही पाँचों प्रमाणोंको प्रवृत्ति नही होती, वहाँ वस्तुको सत्ताको जाननेके लिए अभाव प्रमाण उपयोगी होता है। अभावका ज्ञान प्रत्यक्षते तो होता नही, वयोकि वह अभावको विषय नहीं कर सकता। इन्द्रियोंका सम्बन्ध भाषांशके हो साथ होता है। न अनमानसे अभावको जाना जा सकता है वयोंकि हेतुका अमाव है। शायद कहा जाये कि अभाव प्रमाणके विषयभत अभावका अभाव होनेसे अभावप्रमाणकी मान्यता व्यर्थ है। किन्तु ऐसा माननेपर लोकप्रसिद्ध अभावके व्यवहारका ही अभाव हो जायेगा । यदि अभावको वस्तुरूप नहीं माना जायेगा तो उसके प्राग-भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव भेद नहीं हो सकते । अतः अर्थापत्तिसे अभाव वस्तुरूप सिद्ध होता है। यदि उक्त चारों प्रकारके अभावोंके व्यवस्थापक सभावत्रमाणको नहीं माना जायेगा तो प्रतिनियत वस्तु व्यवस्थाका

१. मी० रहो० क्रधीं० परि० रहो० ३-६।

२. मी० रतो०, श्रमाव, रतो० १।

३. वही, श्लो∘ १८ ।

सामग्रीसे उत्पन्न होता है। न तो वह प्रत्यक्ष रूप है, वयोंकि सविकत्यक बोर अस्पष्ट होता है और न अनुमान रूप है, वयोंकि उसको उत्पत्ति ग्रैरूप छिगसे नहीं होती। जैसे, 'जहां भूम होता है वहां अवस्य आग होती है' ऐसा पूम अग्निका अविनामाय सम्बन्ध होनेसे साता धूमसे अग्निको जान रुता है। वैसे साव्यका अभेके साथ अन्यय नहीं है कि जहां सब्द हो वहां अयं भी अवस्य हो। उदाहरणके छिए जहां विण्डलजूर शब्द सुना आता है वहां विण्डलजूर नामक अयं भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है और न शब्दकारमें अयं अवस्य रहता हो है। रायण, स्विचक्रवर्ती आदि शब्द तो वर्तमान हैं किन्तु रायण तो अतीत हो पुका और संखचक्रवर्ती आदि शब्द तो वर्तमान हैं किन्तु रायण से अन्यस्थितिक नहीं है। इसिलए अनुमान प्रमाणने साबद प्रमाण भिन्न ही है।

### नैयायिक और मोमांसक सम्मत प्रमाण भेद

नैयाधिक और मीमांसक उपमान नामका एक प्रमाण मानते हैं। दोनोंकी दीलोमें अन्तर हैं। इनका निरूपण तया जैनोंके साद्दयप्रस्यानमान उनका अस्तर्भाव आगे परोक्ष परिच्छेदमें बतलाया जायेगा।

मीमांसक प्रत्यक्ष, अनुमान, साब्द (आगम) और उपमानके अतिरिक्त अर्थापति और अमाय नामक प्रमाण भी मानते हैं। उनका विवेचन और अन्तर्भाव त्रामें किया जाता है।

### श्रर्थापत्ति नामक प्रमाराका विवेचन तथा श्रन्तर्भाव

मोमांसकका मत है कि अर्थापित नामका एक स्वतन्त्र प्रमाण है। देखा या सुना गया जो अर्थ जिसके विना नहीं हो सकता उम अदृष्ट अर्थकी कल्पनाको अर्थापित कहते है। शावर माप्य (१११५) के इस कथनको स्वष्ट करते हुए कुमानिस्तने भी लिखा है—

"प्रमाणपर्कविज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथा मवन् । अरुष्टं कल्पवेदन्यं सार्योपत्तिरुदाहुना ॥"

[मीक इलोक अर्थाक परिक इलोक १]

अर्थात् प्रत्यक्ष आदि छह प्रमाणीके द्वारा प्रसिद्ध जो अर्थ जिसके बिना नेहीं हो सकता, उस अर्थको कहाना अर्थातित है। अर्थातिके अनेक प्रकार है। प्रत्यक्षपूर्यक अर्थापत्ति——नैसे, प्रत्यक्षमे अधिनका दाह रूप कार्य देखकर उसमें दहुनद्यक्तिकी कस्पना अर्थापत्तिसे की जाती हैं; पर्योक्ति अर्तीष्ट्रिय होनेसे प्रक्ति को प्रत्यक्षते नहीं जान सकते। और न अनुमानसे जान सकते हैं वर्षोिक अनुमान को उरंगति प्रत्यक्षमे जिसका अविनाभाव सम्बन्ध जान लिया गया है ऐसे लिंगसे होती है। किन्तु अर्थापत्तिका विषयभूत अर्थ कभी भी प्रत्यक्षका विषय नहीं होता । अनुमानपूर्वक अर्थापत्ति — जैसे सूर्यमें गमनसे गमन करनेकी शनितकी करपना करना । वहाँ एक देशसे देशान्तरमें सूर्यको देखकर उसके गमनका अनु-मान किया जाता है और उससे उसमें गमनशक्तिको कल्पना की जाती है। श्रुतपूर्वक अर्थापत्ति -- 'मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करता' यह बात सून-कर यह कल्पना करना कि देवदत्त रात्रिमे भोजन करता है; क्योंकि भोजन किये विना मुटापा नही हो सकता । उपमानपूर्वक अर्थापत्ति—जैसे, गवयके सादृश्यसे गौको जानकर यह करना करना कि गौमें उपमान प्रमाणके द्वारा जात हो सकने-की शक्ति है। अर्थापत्तिपूर्वक अर्थापत्ति—जैसे शब्दमें अर्थापत्तिसे जानी गयी वाचक शक्तिसे अभिधानकी सिद्धिके लिए शब्दके नित्यत्वका ज्ञान । अर्थात् शब्द-से अर्थको प्रतीति होती है. उससे उसकी याचकशनितकी प्रतीति होती है और उससे भी शब्दकी नित्यताकी प्रतीति होती है। अभावपूर्वक अर्थापत्ति—जैसे अभाव प्रमाणसे घरमें चैत्र नामके व्यक्तिका अभाव जानकर यह कल्पना करना कि चैत्र कही बाहर गया है; नयोकि जीवित होते हुए भी घरमें नही है। इस प्रकार अर्थापत्ति नामका एक प्रमाण है। मीमांसक्तके मतसे अभाव नामका भी एक प्रमाण है। जैसे, 'इस भूतलपर घट नहीं है', यहाँ घटका अभाव-अमाव प्रमाणके द्वारा जाना गया है; क्योंकि कहा है-जिसे वस्तु रूपमें सन्द्रावग्राही पाँचों प्रमाणोंकी प्रयृत्ति नहीं होती, यहाँ वस्तुकी सत्ताको जाननेके लिए खभाव प्रमाण उपयोगी होता है। अभावका ज्ञान प्रत्यक्षेत्र तो होता नहीं, बयोंकि वह समावको विषय नहीं कर सकता। इन्द्रियोंका सम्बन्ध भावांशके ही साथ होता है। न अनमानसे अभावको जाना जा सकता है पर्योक्ति हेतुका अभाव है। शायद कहा जाये कि अभाव प्रमाणके विषयभूत अभावका अभाव होनेसे अभावप्रमाणकी मान्यता व्यर्थ है। किन्तु ऐसा माननेपर लोकप्रसिद्ध अभावके व्यवहारका ही क्षभाव हो जायेगा । यदि अभावको वस्तुरूप नही माना जायेगा तो उसके प्राग-भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव भेद नहीं हो सकते । अतः क्षयापत्तिसे अभाव वस्तुरूप सिद्ध होता है। यदि उनत चारों प्रकारके समानोंके व्यवस्थापक अभावप्रमाणको नहीं माना जायेगा तो प्रतिनियत वस्तु व्यवस्थाका

१. मी० श्लो० मर्था० परि० श्लो० ३-६।

२. मी० श्लो०, श्रभाव, श्लो० १।

३ वही श्लो० १८।

कोष हो जायेगा ।

सायद कहा जाये कि वस्तु तो निरंश है, बतः प्रत्यक्षसे वस्तुका सर्वात्मना प्रहण होनेपर कोई अगृहीत असत् अंश रोप न रहनेसे उसके प्रहण करनेके लिए अभाव प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है; क्योंकि वस्तु सदसदात्मक है उसमेन्से प्रत्यक्ष आदिके द्वारा संदशका प्रहण होनेपर भो अगृहीत असत् अंशको प्रहण करनेके लिए अभाव प्रमाणको मानना आवश्यक है। अतः अर्थापित्तको तरह अभाव भी एक पृथक् प्रमाण है।

# अनुमानमें अर्थापत्तिका श्रन्तर्भाव

जैनोंका कहना है कि अर्थापित्तका अनुमानमें अन्तमीव होता है। विशेष इस प्रकार है—प्रस्त यह है कि अर्थापित्तका उत्थापक जो अर्थ जिस अदृष्ट अर्थको पिरकत्वनामें निमत्त होता है, उनका उसके साथ अविनामाव सम्बन्ध जात होता है या नहीं। यदि नहीं जात होता है तो, जिसके विना भी वह ही सकता है, उसकी भी कल्पना करा देया, अयदा जिसके बिना यह नहीं होता है, उसकी भी कल्पना नहीं करा पकेगा, जमया जिसके अविनामक मम्मव नहीं है। यदि सम्बन्ध जात नहीं होनेपर अदृष्ट अर्थकी परिकल्पना हाममव नहीं है। यदि सम्बन्ध हो तो जिसका अविनाभाव अनिस्थत है, ऐसे जिमसे भी परोश अर्थका अनुमान किया जा सकेगा और ऐसी हिनतिमें जिमसे और अर्थपिति के उत्थापक अर्थमें की अर्थ विशेष से सही रहेगा।

यदि अर्थापत्तिका उत्थापक अर्थ जिस अदृष्ट अर्थकी कृत्वनामें निमित्त होता है, उसका उसके साथ अधिनाभाव सम्बन्ध झात होता है तो अर्थापत्ति और अदृ-मानमें कोई भेद नहीं रहता, वर्षींकि अविनामान रूपसे जाने हुए एक सम्बन्धीसे दूसरेका बोध करना दोनोंमें ही समान है।

तया अर्घावत्तिके उत्थापक अर्थका अविनाभाव सम्बन्ध अर्घावित्ति हो जाना जाता है या अन्य प्रमाणते । प्रयम पदामें अन्योग्याश्रय नामक दोव आता है, पर्योकि अविनाभाव रूपसे जात अर्घावित्तिके उत्थापक अर्थके अर्घावित्तको प्रवृत्ति होती है और अर्घावित्तको प्रवृत्ति होती है और अर्घावित्तको प्रवृत्ति होती अर्घावित्तको प्रवृत्ति होती अर्घावित्तको उत्थापक अर्थके अविनाभाव सम्बन्धकी प्रतिपत्ति होती है। अर्घावित्तको प्रवृत्ति होती है। अर्घावित्तको प्रवृत्ति होती है। अर्घावित्तको स्वावित्तामावस्त्रताका जान सरकार हो अर्घा है।

१. प्रमेयक० मा०, ५० १०७-१६२।

२. प्रमेयकमा०, २० १६१-१६५ ।

यदि अर्थोपित्तिके चरवापक अर्थका अविनाभाव प्रमाणान्तरसे जाना जाता है हो वह प्रमाणान्तर बवा है,-पुनः-पुनः दर्शन या विषक्षमें अनुपलम्म । प्रथमपक्ष तो इसलिए ठीक नही है कि प्रावित अतीन्द्रिय है, अतः उसका पुनः-पुनः दर्शन सम्भव नहीं हैं । दूसरे पदामें अवत् हेतुका भी अपने साध्यके साथ अविनाभावका प्रसंग आयेगा। अतः अर्थापित अनुमानसे भिन्न प्रमाण नहीं हैं ।

### अभावका प्रत्यक्ष आदिमें अन्तर्भाव

अभाव प्रमाणका प्रत्यक्षादिमें अन्तर्भाव होता है। विदोप इस प्रकार है—
अभाव प्रमाणवादीका मत है कि 'इस मूनल्यर घट नहीं है, यहाँ निपेक्य
घटके आधारमून वस्तु भूतल्के प्रहुण आदि सामग्रीसे अभाव प्रमाणको जरगित
होती है। सो यहाँ निपेक्य घटका आधारमून भूतल प्रतियोगी घटसे संसुष्ट
प्रतोत होता है या असंसुष्ट ? पहला पक्ष अयुक्त है, क्योंकि यदि प्रत्यक्षसे
प्रतियोगी घटसे संसुष्ट भूतलकी प्रतीति होती है तो घटका अभाव प्रहुण
करनेके लिए अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति नही हो सकती। यदि प्रवृत्ति होती है
सो वह प्रमाण नहीं है; क्योंकि घटके रहते हुए भी वह उसके अभावको जाननेमें
प्रवृत्त हो रहा है। दूसरे पलमें अभाव प्रमाण ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि
प्रत्यक्ष हो स्टिसे असंसुष्ट (रहित) भूतलको प्रतीति हो जाती है। यदि कहा
जाये कि 'भूतल प्रतियोगी घटसे रहित हैं' इसका ज्ञान अभाव प्रमाणमे होता
है, तो वह अभाव प्रमाण भी प्रतियोगीसे असंसुष्ट अन्यवस्कुका प्रहुण होनेपर
हो अन्त होगा और प्रतियोगीको असंसुष्टताका ज्ञान पुनः अभाव प्रमाणके हारा
हो होगा और एसा होनेपर अनवस्था दोप आयेगा।

अभावत्रमाणकी दूसरी सामग्री है त्रितयोगोका स्मरण । तो वस्त्वन्तर भूतलसे संसुष्ट प्रतियोगोका स्मरण होता है या असंसुष्टका? यदि भूतलसे संसुष्ट प्रतियोगोका स्मरण होता है या असंसुष्टका? यदि भूतलसे संसुष्ट प्रतियोगोका स्मरण होता तो अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; वयोंकि त्ररयश्रसे भूतल प्रतियोगो घटसे युवत प्रतीत हो रहा है । यदि कहा जाये कि भूतलसे असंसुष्ट प्रतियोगोका समरण होता हो त्राप्त्रयक्ष भूतलसे असंसुष्ट प्रतियोगोका समरण होता हो अस्त्यस्त भूतलसे असंसुष्ट प्रतियोगोका प्रवृत्त हो सम स्पर्य हो जाता है, वयोंकि प्रत्यस्त भूतलसे सम्बद्ध प्रतियोगोक सद्मावका प्रदृत्त हो रहा है। और वस्तुमात्रका प्रदृत्त हो

जिसका अमान होता है उसे प्रतियोगी कहते हैं।

ग्रहण माननेपर प्रतियोगी और अप्रतियोगीका व्यवहार नहीं यन सकता।

तया यदि अनुभूत वस्तुमें भी प्रतियोगीके स्मरणके विना अभावकी प्रतिपत्ति नहीं होती तो अनुभूत प्रतियोगीका हो स्मरण होना चाहिए। बीर उसका अनुभव अत्ययोगीका हो स्मरण होना चाहिए। बीर उसका अनुभव अपसे अमंसुष्ट रूपसे मानना चाहिए। तथा उसकी भी अन्यसे असंसुष्ट रूपसे प्रतियत्ति उससे अन्यस्थ प्रतियोगीके स्मरणपूर्वक होगी। और आगे भी ऐसा ही होनेसे अनवस्या दोप आता है। यदि बहा जाये कि प्रतियोगी भूतलके स्मरणमे घटको अन्यसे असंसुष्टताको प्रतिति होती है और उसके स्मरणसे भूतलके अन्यसे असंसुष्टताको तो परस्पराध्य दोप आता है। उसका स्पष्टिकरण इस प्रकार है—जबतक पटते असंसुष्ट भूतल प्रतियोगीके स्मरणसे प्रतियति नहीं होगी तवतक भूतलसे असंसुष्ट पट प्रतियोगीके स्मरणसे पट-असंसुष्टताको प्रतिपत्ति नहीं होगी तवतक भूतलसे असंसुष्ट भूतलको पट असंसुष्ट असंसुष्ट भूतलको पट असंसुष्ट ताको प्रतिति नहीं होगी तवतक पट असंसुष्ट भूतलके स्मरणसे पटनी असंसुष्टताको प्रतिति नहीं होगी तवतक पट असंसुष्ट भूतलके स्मरणसे पटनी असंसुष्टताको प्रतिति नहीं होगी तवतक पट असंसुष्ट भूतलके स्मरणसे पटनी असंसुष्टताको प्रतीति नहीं होगी तवतक पट असंसुष्ट भूतलके स्मरणसे प्रतीति नहीं होगी तवतक पट असंसुष्ट भूतलके स्मरणसे पत्रीति नहीं होगी तवतक पट असंसुष्ट भूतलके स्मरणसे पत्रीति नहीं होगी तवतक पट असंसुष्ट भूतलके स्मरणसे प्रतीति नहीं होगी तवतक पट असंसुष्ट भूतलके स्मरणसे अपनित्ति होगी स्मरमंत्री तरह अभावांतको भी प्रत्यक्ष अभावको प्रतीति नहीं होती; प्रतीति जसाव अपन नहीं है कि 'प्रत्यक्षो अभावको प्रतीति नहीं होती;

सब प्रश्न रहता है अभावके मेरोंका, सो स्वयं कारणकलायों वे प्रायं अपने-अपने स्वभावमें प्यवस्थित हो उत्तम होते हैं और ये अपनेको अन्यसे मिराते नहीं है। उनका स्वरूप अन्यसे व्यावृत होता है, उनसे मिन्न कोई अन्य अभावां नहीं है। यदि हो तो वह अभावां भी परस्त हुआ। अतः पदार्थको उससे भी व्यावृत होना चाहिए। इस तरह अरराप्र अभावको परिकल्पनासे अनवस्था दीए आसा है। अतः अभाव भावसे सर्वेषा भिन्न नहीं है।

मीमां - पदि अभावको अर्थान्तर नहीं माना जाता तो अभावमूलक स्वव-हार कीते वनेगा? आप जैन लोग घटमहिन मूनलको घटामाय कहते हैं या घटरहित मूनलको घटामाय कहते हैं ? प्रथम पत्रमें तो प्रश्यदा विरोध है। , इतरे प्रभाग तो नाममायका भेद हैं - घटरहित कहो या घटानाविक्षिष्ट कहो एक ही बात है।

वीन—क्षी बया भूतल घटाकार है कि जिससे 'घट नहीं है' ऐमा कहतेवर प्रस्यक्ष विरोध होता है ? बयोकि भूतल घटाकारसे रहित होनेसे घट नहीं हो है, यह सत्य है।

मीमां --- मदि भृतलसे घटामाय अयन्तिर नहीं है, सी पटसे युवा भूतलमें

भी घट नहीं है ऐसा बोध होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता, बतः जैसे भूतल-से घट वर्षान्तर है वैसे ही पटाभाव भी बर्षान्तर है।

जैन—उक्त कयन ठीक नहीं है; क्योंकि घटमें कभी भी न पाये जानेवाले भूतलगत असाधारण धर्मोंसे युवत भूतलको घटाभाव कहा जाता है किन्तु पटयुवत भूतल घट और भूतलके संयोगरूप साधारणधर्मसे विशिष्ट होनेसे घटयुवतरूपसे परिणमित है अत: 'भूतल घटरहित है' ऐसा उस समय नहीं कहा जा सकता।

अभावके चारों प्रकार भावान्तर स्वभावस्य है। जिसके अभावमें नियमसे कार्यकी उत्पत्ति होती है, उसे प्रागमाव कहते हैं। घटकी उत्पत्तिसे पूर्ववर्ती अनन्तर परिणाम विदाष्ट मिट्टो घटका प्रागमाव है। यदि प्रागमावको तुच्छाभाव स्प माना जायेगा तो गायके नियमसे एक साथ उत्पत्त होनेवाले दायें और वायें सींगॉफ उपादानमें संकरताका प्रसंग आयेगा; क्योंकि तुच्छामाव रूप प्रागमाव तो एक ही है। यदि कहा जायेगा कि जिस उपादान कारणमें जब जिस प्रागमावका अभाव होता है, उस उपादानकारणमें तव उस कार्यको उत्पत्ति होती है, तो ऐसा कहाना भ्रेयत नहीं हैं; क्योंकि इसका यह प्रागमाव है यही नियम नहीं बनता।

प्रव्वंसाभाव भी भावस्वभाव हो है। जिसके होनेपर नियमसे कार्यका विनाश होता है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। उसे यदि तुच्छ स्वभाव माना जायेगा तो घटके विनाशके लिए मदगर आदिका व्यापार व्यर्थ हो जायेगा। मुदुगरके व्यापारसे घटका प्रध्वंस भिन्न किया जाता है या अभिन्न ? यदि भिन्न किया जाता है तो घट नष्ट हो गया. ऐसा प्रत्यय नहीं होना चाहिए । यदि कहा जायेगा कि विनाशके सम्बन्धसे ऐसा प्रत्यय होता है, तो विनाश और घटका वया सम्बन्ध है ? तादातम्य सम्बन्ध तो हो नहीं सकता बयोंकि बाप दोनीमें भेद मानते है । तदुत्वत्ति सम्बन्ध भी नही हो सकता बयोंकि घट विनाशका कारण नहीं है । उसका विनाश तो मुद्गर आदिके निमित्तसे हुआ है। यदि घट और मुद्गर दोनोंको ही उसका कारण माना जायेगा तो विनाशके बाद जैसे मदगर बना रहता है घट भी बना रहेगा। यदि कहा जायेगा कि घट अपने विनाशका उपादान कारण है इसलिए विनाधके बाद घटकी उपलब्धि नहीं होती। तो सभावको भावान्तर स्वभावरूप मानना होगा; वयोकि घट भावान्तर कपालादिका ही उपा-दानकारण होता है. अतः मदगरके व्यापारसे घटसे भिन्न विनाश नहीं किया जाता। और घटसे अभिन्न विनाशके करनेपर तो मुद्गरने घटको किया यही कहा जायेगा, क्योंकि घट और विनाश अभिन्न है। बतः अन्यपरम्पराको त्यागकर् मुद्गरके व्यापारसे घटाकारसे रहित कपालएप मुद्ग्रस्थको उत्पति माननी चाहिए। अत: अभाव प्रमाणको उत्पत्ति सामग्री तथा विषयका बन्नाव होनेसे उसे सलग प्रमाण मानना उचित<sup>ै</sup> नहीं है।

इस तरह दर्शनान्तरोंने माने गये प्रमाणींका अन्तर्भीव प्रत्यक्ष और परीक्ष प्रमाणोंने हो जानेसे प्रमाणके दो ही मूळभेद हैं। इसीसे आचार्य माणिक्यनन्तिने सोव्यवहारिक प्रत्यक्षका छक्षण इस प्रकार किया है—

> "इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहास्क्रिम् ॥ ४ ॥" —[ परीक्षामृषः, २ परिच्छेर ]

---अर्थान् इन्द्रिय और मनके निमित्तमें होनेबाले एकदेश स्पष्ट शानको सांव्यव-हारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।

#### इन्द्रियके भेद

इन्द्रिये के पांच भेर हैं—स्पर्शन, रसन, झाप, चसु: और शोत । इनमें से प्रत्येक इन्द्रिय इव्येन्द्रिय और मार्चेन्द्रियके भेदसे दोन्द्रो प्रकारको होती हैं। इन्द्रियोंके बाह्य और आध्यान्तर आकाश रूप परिणत पुद्गलोंको इव्येन्द्रिय कहते हैं जैसे शोत आदि बाह्य रूपमें रचना है और जो क्राय गोलक के आकार रूप आध्यान्तर रचना है बहु सब इव्येन्द्रिय हैं। लिए और उपयोगको मार्चेन्द्रिय कहते हैं। ज्ञानावरण कमेंके सायोगका विरोधको छिथ्य और उपयोगको मार्चेन्द्रिय कहते हैं। ज्ञानावरण कमेंके सायोगका विरोधको छिथ्य कहते हैं। उसके निमित्ते जो आत्माका जानने रूप विरोध परिणाम होता है, उसे उपयोग कहते हैं। इनमेंने स्विध्यक्ष भावेन्द्रिय से और अर्थको ज्ञाननेमें आगनेने स्वायानर रूप है। विना अ्यावारके स्वर्यनादि इन्द्रिय स्वर्योदिको नहीं जान महते हैं।

शंका- उपयोग<sup>3</sup> तो इन्द्रियका फल ( कार्य ) है उमे इन्द्रिय क्यों कहा है ?

१. प्रमेष क० मा०, प० २०३-२१६।

२. पंचेदित्रपणि ॥ १५ ॥ दिविशानि ॥ १६ ॥ निर्शत्युकरणे द्वन्देन्द्रियम् ॥ १७ ॥ सम्बन्धार्योगी भावेद्धियम् ॥ १८४ ॥ —नत्तार्यम्य, २ मध्याय ।

इन्द्रियनलगुरवेगः । तस्य स्थमिन्द्रियतम् । सारप्रधमेष्य वार्षे दर्शनाय पथा पटालास्परिगतं विद्यानं घट शति । स्थापेष्य तत्र गुरुदावाध । स्ट्रस्य तिर्गामिन्द्रय-मिति यः स्वार्थः सः उपयोग गुम्बः, जायोगनप्रपो श्रीव इति वननाय । सत् वर्य-दोगसेन्द्रियत्वं न्याय्यम् । — सर्वोर्थमिदि घ० २, स्० १०।

समाधान--कारणका घर्म कार्यमें देखा जाता है। जैसे घटाकार जानको घट कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इन्द्र अर्थात् आस्माके चिह्नको इन्द्रिय कहते हैं। ययोंकि आस्मा तो सूदम है इन्द्रियके द्वारा ही उसका अस्तिस्व जाना जाता है। इन्द्रिय दाव्दका यह अर्थ उपयोगमें मुख्यतासे घटित होता है योंकि जोअका लक्षण उपयोग कहा है। जतः उपयोगको इन्द्रिय कहना उचित हो है।

इन दोनों इन्द्रियोंमें-से द्रश्येन्द्रिय अप्रधान है; क्योंकि द्रश्येन्द्रियके व्यापार करनेपर भी और प्रकास आदि सहकारि कारणोके होते हुए भी भावेन्द्रियके विना स्पर्वादिका ज्ञान नहीं हो सकता।

इन्द्रियोंके सम्बन्धमें नैयायिकोंके मतकी समीक्षा

प्रविपक्ष — अत्यन्त मिन्न जातीय पृथियो आदिसे अत्यन्त भिन्न जातीय वसु आदि इन्द्रियोंको उत्यक्ति देखी जाती है अतः सब इन्द्रियोंको पौद्गलिक मानना युक्त नहीं है। विवाद स्वाद इन्द्रियोंको उत्यक्ति देखी जाती है अतः सब इन्द्रियोंको पौद्गलिक मानना युक्त नहीं है। विवाद स्वाद होती है। जलसे रसनेन्द्रियको उत्यक्ति होती है। जलसे रसनेन्द्रियको उत्यक्ति होती है। जलसे रसनेन्द्रियको उत्यक्ति होती है। जो स्वाद पायिव है; व्योक्ति अत स्वाद स्वाद स्वाद होता है। जो स्वाद पायिव है; व्योक्ति अत स्वाद स्वाद होता है। जी स्वाद पायिव होता है। जीसे ह्येकोके द्वारा नागकेसरको क्विकांस महत्व करता है वद पायिव होता है। जीसे हयेकोके द्वारा नागकेसरको क्विकांस महत्व स्वादिक विद्याना होते हुए भी गम्पको ही अभिव्यंकक है, अतः वह द्वार्थ होता है। रसना इन्द्रिय जलोप है, व्योक्ति वह स्वको हो। अभिव्यंकक है, जिसे वायु जलके सीत स्वाद विवाद है। योकि यह केवल स्पर्धको ही अभिव्यंकक है जीसे वायु जलके सीत स्वाद है। व्योक्ति वह क्वल स्पर्धको ही अभिव्यंकक है। जीसे वायु जलके सीत स्वाद है। व्योक्ति वह क्वल स्पर्धको ही अभिव्यंकक है। जीसे वायु जलके सीत स्वाद है। व्योक्ति वह स्वाद प्रावक्ति साम विवाद स्वाद स्व

उत्तर पक्ष-वन्ते कथन ठोक नहीं है; वयोंकि पृथियो आदि द्रव्यान्तर नहीं है लतः प्रत्येक इन्द्रिय पृथियी आदिसे उत्पन्न नहीं हुई है। पृथियो वगैरह द्रव्या-

१. न्या० कु० च०, पृ० १५६।

२. न्यायस्० शरारे । प्रशस्त्रपा०, ५० २२ । वैशे०, स्० माराप्र

३. न्या० वा० ता० टी०, ५० ५३०। न्यायम०, ५० ४८१।

४. न्या • सु॰ च०, प॰ १५७। प्रमेयक • मा०, प॰ ६२।

न्तर नहीं हैं, इसका समर्थन इस पुस्तकके दूसरे भागमें किया जायेगा। और बो जपर यह कहा गया है कि झाण पायिव है, सो यह भी ठोक नहीं है; क्योंकि जसके सावक हेनुमें सूर्यको किरणोंसे तथा जलवियनसे व्यभिचार बाता है; देखा जाता है कि तेल मर्दन करके धूपमें बैठनेपर सूर्यको किरणोंके द्वारा गन्यकी अभिव्यक्ति होतो है और मिट्टीपर जल सींचनेसे गन्यको अभिव्यक्ति होतो है। किन्तु न तो सर्यकी किरणों पायिव है और न जलियन ही।

इगी तरह रसनाको जलीय कहना भी ठीक नहीं है, वर्षोंकि उसकी विदिमें जो हेत दिया गया है उसमें लवण (नमक) से व्यक्तिचार आता है। प्योंकि लवण यद्यपि जलीय नहीं है किन्तु ब्यंजनोमें डालनेपर उनके रूपादिका ब्यंजक न होकर रसका हो व्यंजक होता है। चक्षको सैजस कहना भी ठीक नहीं है बवाकि उसके साधक हेत्में माणिवय वगैरहके उद्योतसे व्यभिवार आता है। माणिवय आदि रत्नोंका उद्योत रूपादिमें से रूपका ही प्रकाशन करता है किन्तू वह तैजस नहीं है। स्पर्शन इन्द्रियको बायुकी कहना भी ठीक नही है उसके सायक हेनुमें कपूर वगैरहसे व्यभिचार आहा है। पानो वगैरहमें रूपादिके होते हुए भी कपर शीत स्पर्यका हो व्यजंक होता है, किन्तु यह बायव्य नहीं है । तथा जैसे बायुक स्पर्धका अभिव्यंत्रक होतेसे स्वरांत इन्द्रियकी वायुका कार्य मानते ही वैसे ही पृथिवी, जल और तेजके स्पर्शका अभिन्यंजक होतेसे स्पर्शन इन्द्रियके पृथियो आदिके भी कार्य होनेका प्रसंग आता है। तथा जैसे तेजके रूपका अभिव्यंजक होनेसे चक्षुकी तीजस मानते हो वैसे ही पृषिधी और जलमें रहवेबाले रूपका अभिव्यंजक होनेसे बशुके पृथियो और जलका कार्य होनेका मी अनुपंग आवा है, जैसे जलके रसका अभिव्यंजक होनेसे रसनाको जलीय मानते हो येसे ही पृथिवोके रसना अभिव्यंजक होतेते रमनाके पश्चिनका कार्य होनेका प्रसंग बाता है। शब्दके सम्बन्धमें जो जुछ कहा गया है यह भी ठीक नहीं है, आगे दूसरे खण्डमें दाव्द के बाबादाका गण होनेका निर्वेष करेंगे । अतः इन्द्रियोके किसी प्रतिनियत ( निश्चित ) भूतका कार्य होनेमें प्रमाणका सभाव है।

इन्द्रियोंके सांख्यसम्मत आईकारिकत्वकी समीक्षा

सार्य एक प्रधान या प्रकृति नामके तत्वते महत् तत्वकी विभागिकत्र मानता है और महत्तत्वतं वहंकारको व्यविध्वति मानता है। वहंकार या

र. न्या० हु० च०, व० १४७।

२. 'त्रमिमानोऽर्यकारः तस्माद दिविषः प्रवर्धे सर्गः । येन्द्रिय प्रश्ने प्राकरवेत ॥ २४ ॥-सांस्यकारिका ।

स्निमानसे दो प्रकारका समें प्रवर्तित होता है। एक-ग्वारह इन्द्रियों ( वांच झाने-न्द्रियों, स्वर्यनादि पांच कर्नेन्द्रियों, मन ) और एक-पांच तम्मात्रा (स्वर्यों, रस, गम्प, रूप और सम्द )। इस तरह साह्य इन्द्रियोंको आहंकारिक मानता है। किन्तु उसका ऐसा माननेमें प्रमाणका अभाव है और प्रमाणसे बाधा भी आती है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

इन्द्रियां वाहंबारिक नहीं है वयोंकि वे अचेतन होनेके साथ करण भी हैं जैसे विसोळा। अथवा इन्द्रियां आहंकारिक नहीं है, वयोंकि वे इन्द्रियां है जैसे कर्मेन्द्रियां (वाणी, हाथ, पैर, गुदा और मूत्रेन्द्रिय )। दसमें मनसे व्यभिचार नहीं आता क्योंकि द्रव्य मनको आहंकारिक नहीं माना है। भावेन्द्रिय और भाव मनसे भी व्यभिचार नहीं आता, क्योंकि हेतुमें 'अचेतन होनेके साथ' यह विशेषण दिया है भावेन्द्रियां तो चेनन हैं। सुवादिस भी व्यभिचार नहीं आता, क्योंकि सुसादि करण नहीं है।

इन्द्रियां आहंकारिक नही हैं वयोंकि वे प्रतिनियत ज्ञानके व्यवदेवमें निमित्त हैं, जैसे स्वादि । अयवा इन्द्रियां आहंकारिक नहीं है वयोंकि वे प्रतिनियत विषय-की प्रकाशक हैं, जैसे दोवक । जैसे रूपजान, रसज्ञान आदि प्रतिनियत ज्ञानके व्यवदेवामें हेतु होनेसे रूपादि आहंकारिक नहीं है वैसे ही चक्षु ज्ञान रसन ज्ञान आदि प्रतिनियत ज्ञान व्यवदेशमें हेतु होनेसे चक्षु आदि इन्द्रियां भी आहंकारिक नहीं है ।

इन्द्रियों आहंकारिक नहीं है पधोंकि पूराकोंके द्वारा उनका अनुमह और उप-धात देखा जाता है, जिसे दर्गण वगैरह भरमसे स्वच्छ हो जाते हैं और परयरसे टूट जाते हैं अतः वे आहंकारिक नहीं है किन्तु पौद्गिकक है, वैसे हो पौद्गिलक अंजन वगैरहसे चक्षु आदि इन्द्रियोंका अनुमह और उपधात देखा जाता है अतः वे भी पौद्गिलक है। मन भी आहंकारिक नहीं है क्योंकि उसका विषय अनियत है, जैसे आरमा। अतः द्रक्येन्द्रियोंको उत्पत्ति प्रतिनियत इन्द्रियके योग्य पुद्गलोंसे माननी चाहिए। अतः इन्द्रियों पौद्गिलक है।

श्रर्थ और प्रकाशके ज्ञान कारणत्यकी समीक्षा

इस प्रकार इन्द्रिय और मनकी जानकी उत्पत्तिमें कारण बतलाया है। किन्तु कुछ दार्शनिक अर्थ और प्रकाशको भी जानका कारण मानते है। उनको उत्तर देते हुए आचार्य माणिक्यनन्त्रिने लिखा है—

नार्थालोको कारणं परिच्छेद्यत्वात्तमोवत् ॥६॥ तदन्वयव्यतिरेकानुविधाना-

१. प्रभेय कमल मातंग्ड, पृ० २३१ आदि ।

भावाच्च केशोण्डुक्जानवशक्तञ्चरज्ञानवच्च ॥७॥'—गरीक्षामुख २ परि०। वर्ष बीर प्रकारा शानमें कारण नहीं है वर्षोकि वे जेय है, जैसे अन्यकार। बन्ध-कार शानका प्रतिवन्धक होनेसे शानका कारण मही है, फिर भी वह सानका बिषय है।

रांका—वर्ष और प्रकास जेय होते हुए भी यदि शानके कारण रहे आर्थे तो इसमें प्रवा आपत्ति है ?

समाधान—यदि अर्थ और प्रकाशको ज्ञानका कारण माना जायेगा दो ये पशु आदिकी तरह ज्ञानके विषय (ज्ञेव) नहीं हो सकते ।

तथा, ज्ञान अर्थका कार्य है, यह बात प्रत्यक्षसे प्रतीत होतो है या प्रमाणान्तरमें प्रतीत होतो है । यदि प्रत्यक्षसे प्रतीत होतो है तो उसी प्रत्यक्षसे प्रतीत होतो है। यदि प्रत्यक्षसे तो केवल अर्थका हो अनुभव होता है। यदि उसी प्रत्यक्षसे अर्थको प्रतीत होते है साप रह्यद्वाग्तरसे? उसी प्रत्यक्षसे अर्थको प्रतीत होते होते साप हो-साप 'यह अर्थ ज्ञानका कारण है' ऐसी भी प्रतीत होती तो उत्तम कोई विवाद हो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि प्रमाणसे ज्ञात वस्तुमें विवाद नहीं देखा जाता। कुम्मकार वर्गरह पटके कारण है, इसमें कोई विवाद नहीं है। जतः वही प्रत्यक्ष से हा सातको नहीं जानता कि में अर्थका कार्य हैं। दूसरा प्रत्यक्ष भी नहीं जानता, उसमें भी केवल पदार्थका ही प्रत्यक्ष होता है। यदि दूसरा प्रत्यक्ष भी नहीं जानता है कि ज्ञान अर्थका कार्य है तो प्रयम प्रत्यक्ष होता है। यदि दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञानता है कि ज्ञान अर्थका कार्य है तो प्रयम प्रत्यक्ष होता है। बातको जाननेमें जो दोय ज्ञार विवास कार्य है वह यह जो आत्रान हो स्वास होतीय प्रत्यक्ष कार्य के एक हो आत्रान हो नाम ज्ञान करता । वह अर्थका ज्ञान । वह अर्थका नाम अर्थका नाह । स्वास अर्थका कार्य के वह अर्थका । वस अर्थका ज्ञान । वह अर्थका । वस अर्थका कार्य के वह अर्थका नाह । विवास अर्थका कार्यका नाह । विवास अर्थका नाह । विवास अर्थका कार्यका नाह । विवास अर्थका कार्यका विवास कर विवास कर विवास कार्यका ।

यदि 'ज्ञान अर्थका कार्य है' यह यात प्रमाणान्तरसे जानो जाती है तो यह प्रमाणान्तर प्रानको विषय करता है, या अर्थको विषय करता है अपदा प्रान और अर्थ दोनोंको विषय करता है? स्नादिक दो विषत करता है। स्नादक दो विषत में विषय करता है अप या प्रानको विषय करता है अतः वह नहीं जान सकता कि अर्थ और सानमें पार्यकारण भाग है। जैते कुम्मकार और पटमें-ने किसी एकको पहल करनेवाला प्रान कुम्मकार और पटमें-ने किसी एकको पहल करनेवाला प्रान कुम्मकार और पटमें वर्तमान कार्यकारणभावको नहीं जानता। सान और वर्षम-होनोंको जाननेवाले सानमें मी 'प्रान सर्थका कार्य है' ऐसी प्रतीति नहीं हो मक्षा; वर्षीक आपने (नैपाधिकने) हमारे-सेंस करनोंके

त्तस प्रकारका ज्ञान नहीं माना । ज्ञानको जाननेवाला ज्ञान अर्थको भी जानता है अथवा अर्थको ज्ञाननेवाला ज्ञान ज्ञानको भी ज्ञानता है ऐसी आपको मान्यता नहीं है। यदि इस प्रकारका ज्ञान आप मानते है तो आपको एक पाँचवा प्रमाण मानना पड़ेगा।

नैयायिक— 'तान अर्थका कार्य है' यह हम अनुमानसे जानते है जो इस प्रकार है—कान अर्थ और प्रकाशका कार्य है घयों कि उनके साथ जानका अन्वय और व्यक्तिके वाया जाता है। जिसका जिसके साथ अन्वय-व्यक्तिक वाया जाता है। जिसका जिसके साथ अन्वय-व्यक्तिक वाया जाता है यह उसका कार्य होता है। जैसे अग्निका कार्य धूम है। ज्ञानका भी अर्थ और प्रकाशके साथ अन्वय-व्यक्तिके वाया जाता है। व्यक्ति अर्थ और प्रकाशके साम अन्वय-व्यक्तिके वाया जाता है। व्यक्ति अर्थ और प्रकाशके होनेवर हो जान होता है और उनके नहीं होनेवर ज्ञान नहीं होता।

किन्तु नैयायिकका उपत कथन ठीक नहीं है। वयोंकि जानका अर्थ और प्रकाशक साथ अन्यय-यितिरेक नहीं है। इस विषयमे हम उभय-प्रसिद्ध दृष्टान्त उपिस्यत करते हैं। जिस व्यथितको आंखोंम कामछा रोग होता है उसको अर्थक अभावमें भी आकाशमें केश दिखाई देते हैं। अब प्रश्न यह है कि उस जानके होनेमें किसका हाथ है ? वे दोण्डुकका अथवा आंखको पछकोंका, अथवा पछकोंके वालोंका अथवा कामछा वगैरहका ? पहछा विकट्प तो ठीक नहीं है भगोंकि केशोण्डुकका ज्ञान केशोण्डुक रूप अर्थके होनेपर ही यदि होता हो तो उसे भामक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। यदि उस ज्ञानके होनेमें आंखको पछकं कारण है तो पछकों ही दिखाई देनी वाहिए, तब उन पछकोंका आकाशमं, आगे स्थित रूपसे और कि अर्थकों के वाल ही सामने आकाशमं केशोण्डुक रूपसे महिला हो तो वाहिए। यदि कहा ज्ञात है कि अर्थकोंको अर्थकोंके पछकोंमें वाल नहीं है, उसे जाकाशमें केशोण्डुक रूपसे प्रतिमासित होते हैं तो जिस कामछा रोगोंकी आंखोंकी पछकोंमें वाल नहीं है, उसे जाकाशमें केशोण्डुकक ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि कहा ज्ञान होने होने व्याच्या केशोण्डुक रूपसे प्रतिमासित होते हैं तो जिस कामछा रोगोंकी आंखोंकी पछकोंमें वाल नहीं है, उसे ज्ञाकागं केशोण्डुक रूपसे प्रतिमासित होते हैं तो जिस कामछा रोगोंकी ग्राहण होने प्रतिकास होने हैं, उसे ज्ञाकागं केशोण्डुक का ज्ञान नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यदि नेत्रोण्डुक ज्ञानमें श्रीक्षोंके वास्रोंका हाय है तो ये बाल शाँक्षोंमें ही दिलाई देने चाहिए, आकारामें नहीं। स्थाणु (ट्रूट) के निमित्तते होनेवालो पुरुषकी ऋषित स्थाणुमें ही देखी जाती है, अन्यत्र नहीं। यदि ऋषितके कारण श्रांकोंके बाल ही आकारामें केत्रोण्डुक रूपके केशोण्डुकका आन उत्पन्न करते हैं तो चक्षु और मनसे रूपजानकी उत्पत्ति माननेमें ही क्या हानि है। जैसे श्रांकके बालोसे उत्पन्न हुआ ज्ञान केशोण्डुकको ग्रहण करता है वैसे ही अर्थसे मिन्न इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान अर्थको ग्रहण करता है।

यदि कामल आदि रोग केशोण्डुक ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है और उनसे

उत्पन्न हुआ ज्ञान असत् केजादिको जानता है तो निर्मल घडा श्रीर मगसे उत्पन्न हुआ ज्ञान छद् वस्तुको जानता है ऐसा क्यों नहीं मान छेते ! ऐसी स्थितिमें ज्ञान अर्यका कार्य कैसे हो सकता है। वयोकि ज्ञानको अर्यका कार्य माननेमें केपोण्डुक ज्ञानसे व्यक्तिबार आता है और संज्ञायज्ञानसे मो व्यक्तियार आता है।

संवायज्ञान व्यर्थेक होनेपर ही होता है, ऐसी बात नहीं है यदि ऐसा हो से वह अभाग्त कहा जायेगा। तथा संवायज्ञानके विषयभूत स्वाणु और पुष्व संप् दो अर्थ एक जगह रह भी नहीं सकते। यदि रह सकते होते तो संवाय ही वर्षा होता?

नैयायिक—सामायका प्रत्यन्न होनेते, विशेषका प्रत्यन न होनेते समा दोनोंक विशेष धर्मोका स्मरण होनेते संशयनान होता है। बोर विवर्धयनान सामने स्थित सीपते विपरीत चौदीके विशेष धर्मोका स्मरण होनेते होता है। बात संनय और विपर्धयनान अर्थते ही उत्पन्न होते हैं।

उनत कथन ठीक नहीं है। इन दोनों ज्ञानींका हेनु सामान्य है, थियेप है खबबा दोनों है? मामान्य तो होनु हो नहीं सकता, बयोंकि सामान्यमें सो संद्र्य आदिका अभाव है, सामान्यका तो प्रत्यक्ष हो जाता है और जिसका प्रत्यक्ष हो जाता है जिस संविध्यादि कैसे हो सकते हैं? तथा संद्र्य आदिक ज्ञानोंका विषय विदेश है तथा संद्र्य आदिक जनक गामान्य कैसे हो सकता है। अन्यके विषय करनेवा ज्ञानको उत्पत्ति अन्यसे नहीं होती, अन्यस स्मानानको रखे उत्पत्तिका प्रतं आता है। और असे उत्पत्तिका प्रतं कालात है विद्र्य को मेरे उत्पत्तिका प्रतं होते होते होते होते होते होते सम्बद्ध स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं हो विद्यान ज्ञानता है वेसे हो इतिय और मने उत्पन्त होनेवाला ज्ञान विद्यान सामान्य आदिको भी ज्ञान लेखा है वह अर्थको ज्ञानका कारण मानना व्ययं हो है।

यदि संजयशान सामान्य अर्थसे उत्पन्न होता है तो आपने जो संशयको अर्थ और अन्यंजन्य माना है उत्तरे विशेष आता है व्योषि स्थाणु और पुरामें-से फोर्स एक जो सम्मृन विद्यमान होता है यह तो अर्थ है और जो विद्यमान मही होता वह अन्य है। उन दोनोंसे संजयशानको उरशीर आपने मानी है। तथा यदि संश्यपदि शान सामान्य अर्थने उत्तन्न होते हैं तो कामल रोगोको देशोण्डुक-बर शान उत्तन नहीं हो सकता; व्योकि आकारामें केशोण्डुक वगैरहके समान धर्मवाली कोई वस्तु वर्तमान नहीं है जिस देशकर देशोण्डुकका शान हो। अदः संज्ञपादि शानोंका हेतु सामान्य नहीं है।

विशेष भी उनका हेतु वहीं है पर्शेकि शामने त्रिशेषना अभाव है। परि शामने स्थाल पुराष्ट्र विशेष वर्ष वर्तभून होता तो उत्तरा शान अभान्त कहलाता । घायद कहा जाये कि सामने स्थाणु है सो उस स्थाणुसे क्या पृद्धप है अपदा यह पृद्धप ही है इस प्रकार पृद्धप अंदाका निद्रवय की हो सकता है? यदि स्थाणुमें न रहनेवाले पृद्धप स्थाका भी उससे निश्वय हो जाता है तो इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले सत्य जातमें भी अर्थको कारण माननेको कत्यना वर्षो हो है। अतः विदोष मो संदायादि ज्ञातका जनक नहीं है। और न सामान्य और विदोष दोनों ही संदायादि ज्ञानके जनक है वर्योकि ऐसा माननेपर दोनों पत्रोंमें जो दोष दिये गये है उन सब दोषोंका प्रयंग अत्ता है। अतः जब संदायादि ज्ञान अर्थके अभावमें ज्ञानके अभावकी सिद्धि कैसे हो सकती है जिससे ज्ञानको अर्थका नार्य माना जाये।

तथा, यदि ऐसा माना जाता है कि जो कारण होता है उसे ही ज्ञान जानता है तो योगिज्ञान पूर्वकालमावी पदार्थों को ही योगिज्ञान जान सकेगा वयोकि वे ही उसके कारण हो सकते हैं, जो पदार्थ उसी समय उत्पन्न हो रहे हैं अथवा मिवदमें उत्पन्न होंगे उन्हें नहीं जान सकेगा वयोंकि वे उस योगिज्ञानके कारण नहीं है। जो आसमजाभ कर लेता है वहीं किसीका कारण होता है, अन्य नहीं। यदि जिसने आरमलाभ नहीं किया है उसे भी कारण माना जाता है तो खर-विपाण भी किसीका कारण हो लोगो। वर्तनान और भावी पदार्थ ज्ञानके कारण नहीं होते हुए भी यदि योगिज्ञानके द्वारा जाने जाते हैं तो हमारा ज्ञान भी ज्ञानके ककारणन्ते होते हुए भी यदि योगिज्ञानके द्वारा जाने जाते हैं तो हमारा ज्ञान भी ज्ञानके ककारणन्ते व्यक्ति जाते तो तहीं जातता तो यह सर्वज्ञ नहीं होते सकता।

सचा अर्थ यदि दाणिक है तो ज्ञानके कालमें अर्थका अभाव होनेसे ज्ञान अर्थको कैसे जान सकता है।

जो ज्ञानका कारण अर्थ होता है वही ज्ञानके द्वारा जाना जाता है, ऐसा माननेवाले वादी अर्थकी उत्यव्यमानताको फैसे जान सकते हैं? अर्थकी उत्यव्यमानताको फैसे जान सकते हैं? अर्थकी उत्यव्यमानताको प्रतीति उत्यव्यमानताको फैसे जान सकते हैं? अर्थकी उत्यव्यमानताको प्रतीति उत्यव्यमान अर्थका उत्तरकाष्ट्री ज्ञान है हारा होती है अपवा उत्तरकाष्ट्री ज्ञानके द्वारा होती हैं? समकालभावी ज्ञानके व्यारा भी अर्थको उत्यव्यमान अर्थको उत्यव्यमानताको प्रतीति नहीं हो सकती, वयोकि उत्त कालमें अर्थको उत्यव्यमानताको प्रतीति नहीं हो सकती, वयोकि उत्त कालमें अर्थको उत्यव्यमानताको प्रतीति नहीं हो सकती, वयोकि उत्त कालमें अर्थको उत्यव्यमानताको प्रतीति नहीं हो सकती वर्षाक कालमें अर्थको उत्यव्यमानताको ज्ञान कारण नहीं सकता वर्षाक व्यव्यम्वान हो। और जिसका अर्थाव है उसे ज्ञान ज्ञान नहीं सकता वर्षाक वह उस ज्ञानका कारण नहीं है। उत्तरकालभावी ज्ञान भी अर्थको उत्यव्यमानताको नहीं जान सकता वर्षाकि उस कालमें वह नए हो जाती है। सारांश

यह है कि अर्थसे पूर्वकालभाषी झानके समयमें अर्थकी उत्पद्ममानता नहीं है किन्तु उत्पत्स्यमानता है और उत्तरकालभाषी झानके समयमें उत्पादन है, उत्पद्म-मानता नहीं है।

जो देश्वरके जानकी निरंप मानते हैं, उनके मतसे भी यही सिद्ध होता है कि जान अकारणभूत अर्थको जानता है। उसी तरह हमारा जान भी अकारणभूत अर्थको सिद्ध होते हैं?

अतः प्रानका अर्थकं मार्ग अन्वय-व्यक्तिरेक न होनेसे ज्ञान अर्थका कार्य सिद्ध महीं होता।

#### प्रकाशके झानकारणत्वकी समीक्षा

ग्नान प्रकाशपन भी कार्य नहीं है क्योंकि जिनको आँखें अंकन वगैरहते संस्कृत होती है उन्हें तथा बिल्नी वगैरहके प्रकाशके अभावमें भी ज्ञानको उत्सत्ति देखी जाती है।

शंका--यदि प्रकाश शानका कारण नहीं है तो हमें अन्यकारमें भी शान ; होना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता । अतः प्रकाशक होनेपर शान होता है और प्रकाशक नहीं होनेपर शान नहीं होता । इसलिए शान प्रकाशका कार्य है । यदि , प्रकाश और शानमें अन्यय-व्यतिरेक होनेपर भी कार्यकारण भाव नहीं माना जाता है तो धूम और आगमें भो कार्यकारण भावका व्यवस्थायक कोई दूनरा नहीं है ।

समाधान—विद अधकार अपस्थामें ज्ञान नहीं होता तो अध्यक्तरका ज्ञान , कैसे होता है? यदि ज्ञानके बिना भी अध्यक्तरका ज्ञान , ज्ञांति हो सकतो हैं तो अध्य अर्थों श्र प्रतीति भी ज्ञानके बिना हो जायेगो । और ऐसी अवस्थामें ज्ञानको कल्पना हो स्वर्थ हो जायेगो । अध्यक्षरको प्रतीति भी हो और ज्ञान न हो यद तो स्वर्थ हो जायेगो । अध्यक्षरको प्रतीति भी हो और ज्ञान न हो यद तो स्वर्थनिय है क्यों कि प्रयोतिका हो नाम ज्ञान है ।

पूर्वपक्ष--- प्रत्यवार नामक कोई परार्थ हो नहीं है जो झानका विषय हो । स्रोकमें सो झानके स्तवप्र न होनेको हो अन्यकार कहते हैं ।

उत्तर---तब तो प्रवाशका भी समाय हो जायेगा वर्षेकि स्वष्ट शानके विवाय प्रवाश कव्य कुछ नहीं है। स्रोक्ष्ये स्वष्ट शानको उत्तरिको ही प्रकाश बहुने हैं।

पूर्वपक्ष-प्रशामके अमार्थमें ज्ञानमें साष्ट्रता नैसे आ सक्ती है ?

उत्तर-प्रकासके अभावमें मो बिनाय वगैरहकी हपका और हम मोगोंको स्मादिना स्पष्ट ज्ञान होता है। तथा प्रकाशको विषय करनेवाले झानमें जो स्वप्तता पायो जातो है वह स्वप्तता प्रकृत झानके विषयभूत प्रकाशके आतो है, या प्रकाशान्तर सातो है, या किसी अन्य कारण से आतो है । यदि किसी अन्य कारण से आतो है हो स्वप्तता प्रकाशक हुन नहीं हुई। यदि वह स्वप्तता अन्य प्रकाशको आते है तो उस अन्य प्रकाशको विषय सरनेवाले झानमें स्वप्तता अन्य प्रकाशको आयेगी और इस तरह अनवस्था दोप आता है। यदि प्रकृत झानमें प्रकृत झानके विषयभूत प्रकाश से हो स्वप्तता आते हैं। स्वाप्त प्रकाश से हो स्वप्तता है। स्वाप्त अपने विषयभूत प्रकाश से हो स्वप्तता आते हैं। स्वाप्त अपने विषयभे हो आतो है यही कहा जायेगा। ऐसी स्वित्त प्रदादिक झानमें स्वप्तता चरादिक हो माननी चाहिए।

पूर्व --- पटादि चमकदार नहीं होते, अतः उनसे ज्ञानमें स्वष्टता नहीं आतो !

उत्तरः—त्रव तो घोर अँगेरी रातमें विलाव आदिके ज्ञानमे स्पष्टताके अभावका प्रसंग आता है।

पूर्व • —तो फिर दीवक वगैरहका ग्रहण व्यर्थ ठरूरता है मयोंकि उनके बिना ज्ञान उत्पन्न होता है ।

उत्तरo—दोवकका ग्रहण व्यथं नहीं है वर्षोंकि अंत्रनादिकी तरह दोवकके द्वारा अन्यकारका पटल दूर हो जानेसे विषयमें तो ग्राह्मता रूप विशेषकी दर्पति होती है और इन्द्रिय तथा मनमें उस जानके जनकत्व रूप विशेषको उत्तरित्त होती हैं। किन्तु इससे प्रकाशको जानका कारण नहीं माना जा सकता, अन्यया परदा हटानेवाले इस्तादिको भी जानका कारण मानना होता। अतः जैसे ज्ञानके उत्तरात्र ने सामके अन्य कोई वस्तु न टहरेगा।

पूर्व ---इस प्रदेशमें बहुत प्रकाश है और उसमें मन्द प्रकाश है, ऐसा लोक-व्यवहार देखा जाता है अतः प्रकाश स्त्रष्ट झानोत्यतिसे भिन्न वस्तु है।

उत्तर - नो गुफा दगैरहमें घना अन्यकार है और अन्यत्र मन्द अन्यकार है भवा ऐसा लोक्व्यवहार नहीं होता? यदि यह लोक्व्यवहार भूठा है तो प्रकाध-सम्भायी उत्तर व्यवहार कैसे सच्चा माना जा सकता है।

अत: अर्थ और आकाश ज्ञानके कारण नहीं है।

# १. मतिज्ञान अथवा सांन्यवहारिक प्रत्यच

. आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि—'परकी सहायतासे जी पदार्थीका ज्ञान होता

१. प्रवच०, सा० ४६-४८, भ०,१.

है वह परोझ है। बोर परको सहायता बिना केवल आत्माके हारा जो पदार्थों । भान होता है वह प्रत्यक्ष है।' अब प्रश्न होता है कि वह 'पर' कोन है ? कुन्द-कुन्द कहते हैं—'इन्द्रियो' परद्रव्य है परोक्ति वे स्पर्ग, रस, गम्य, रूप ओर सम्द-को विषय करतो है ओर ये सब जड़ है। अत: द्रव्येन्द्रियों जड़स्वरूप हैं, जब कि आत्मा चैनन्य स्वरूप है। इसलिए 'पर' इन्द्रियोंके द्वारा जाना हुआ पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वह तो परोझ हो है।

जानार्य पूच्यपाद लिखते है—'पर' अर्थात् इन्टियाँ, मन, प्रकास, उपरेस जादि बाह्य निमित्तोंको अपेक्षा लेकर उत्पन्न होनेवाल मित्रान और युवतात परोक्ष है, वर्धाक सूचकारने इन्टिय और मनको सहायतासे उत्पन्न होनेवाल जान को मित्रान कहा है और युवतातको मित्रपूर्वक कहा है। बालर्जंब देवने स्पष्ट जानको प्रत्यस और अस्पष्ट जानको परेश कहा है। ब्रिक्ट च्या आदि इन्टियाँके निमित्तते होनेवाला जान एकदेवाने स्पष्ट होता है इस्तित् वह कांत्रपदारिक प्रत्यस है। आवार्य विवानन्दनं तस्वार्यक्लोक्ष्वातिकमें सूचकार और अकल्पन देवके अध्यनको एकस्पताको मुन्दर रूपमे पटित किया है और वतलाया है कि—'अकरात्रदेवके अध्या—आरमाने होनेवाले अवीन्द्रिय जानको हो मुप्प प्रस्ता कह है। इस वृष्टिन इन्टिय को प्रस्ता मही होनेवाल अवीन्द्रिय जानको ही मुप्प प्रस्ता कह है। इस वृष्टिन इन्टिय और मनमे होनेवाला मित्रान परापेत होनेते परीस ही है। कन्तु वृष्टिन इन्टिय और मनमे होनेवाला मित्रान परापेत होनेते परीस ही है। कन्तु वर्गन हुन्न स्वर्थन वाल विवेच स्वरार्थ को प्रस्ता कहा जान हुन्न स्वर्थन वाल विवेच स्वरार्थ की प्रस्ता कहा है। इस वृष्टिन इन्टिय वाल वाल स्वर्थन कराल वाल वाल हुन्न स्वर्थन वाल वाल है स्वर्थन वाल वाल वाल हुन्न स्वर्थन वाल वाल हुन्न स्वर्थन कराल वाल हुन्न स्वर्थन वाल वाल हुन्न स्वर्थन कराल वाल हुन्न स्वर्थन कराल वाल हुन्न हुन्न स्वर्थन वाल वाल हुन्न स्वर्थन कराल वाल हुन्न हुन्न स्वर्थन वाल वाल हुन्न हुन्न स्वर्थन हुन्न स्वर्थन कराल कराल हुन्न हुन्न स्वर्थन हिन्न स्वर्थन कराल वाल हुन्न हुन्न स्वर्थन हुन्न स्वर्थन कराल कराल हुन्न हुन्न स्वर्थन स्वर्थन कराल कराल हुन्न हुन्न हुन्न स्वर्थन हुन्न स्वर्थन कराल कराल हुन्न हुन्न स्वर्थन कराल कराल हुन्न हुन्न हुन्न हुन्न स्वर्थन कराल कराल हुन्न हुन्न हुन्न स्वर्थन कराल हुन्न स्वर्थन कराल कराल हुन्न हुन्न

## श्रयीवग्रह श्रोर व्यंजनावग्रह

साध्यवहारिक प्रत्यक्ष स्वया मितानक बार मेर हैं—प्रत्यह, ईहा, लगाय कोर पारणा । वस्तुके माप दिन्द्रपका सम्पर्क होनेक याद जो स्पर्क झान होता है तो अवप्रद नहते हैं । आशार्ष यह है कि नयु आदि इन्द्रियों और पड़ारि पड़ापित सम्पर्क होते ही प्रयम दर्शन होता है। यह दर्शन साधानको प्रहण करता है। पीछ वही दर्शन बस्तुक आस्तार आदिश निर्मय होनेपर स्वयह झान स्प्य परिणत हो जाता है। अवप्रहर्क भी दो भेर हैं—पुक स्वंत्रावयह और एक अर्थावयह । सन्त्र स्वत्रावयह और एक अर्थावयह । सन्त्र स्वत्रावयह और एक

रे. सर्वायक, एक रार्टर ।

२. स्वीयाह्य, सा० है । १. ५० १८२, सा० १८१-१८१ ।

४. न्यार पुर प्रश्न ११६।

कहते हैं । आचार्य विवयपादने एक दशन्तके द्वारा दोनोंका भेद स्पष्ट करते हुए लिखा है कि - जैसे मिट्टीके नये सकोरेपर जलके दो-बार छीटे देनेसे वह गीला नहीं होता । शिन्तु बार-बार पानीके छींटे देते रहनेपर वह कोरा सकोरा घीरे-घीरे गीला हो जाता है। इसी प्रकार श्रीय आदि इन्द्रियोमें आया हुआ शब्द अथवा गन्ध आदि दो तीन क्षण तक स्वप्ट नही होते । किन्तु बार-बार ग्रहण . करनेपर स्पष्ट हो जाते हैं। अत: स्पष्ट ग्रहणसे पहले व्यंजनायग्रह होता है पीछे अर्थावप्रह होता है। किन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है कि जैसे अवग्रह ज्ञान दर्शन-पूर्वक ही होता है वैसे ही अर्थावग्रह भी व्यंजनावग्रहपूर्वक ही हो, व्यांकि अर्था-वप्रह तो पाँचों इन्द्रियोंसे और मनसे होता है किन्तू ब्यंजनावग्रह चक्ष और मनके सिवादोप चार ही इन्द्रियोंसे होता है। आज्ञय यह है कि जो इन्द्रियों अपने विषयको उससे भिड़कर जानतो है उन्होंसे व्यजनावग्रह होता है। ऐसी इन्द्रियाँ केवल चार हैं<del>—</del>स्पर्शन, रसना, झाण और श्रोत्र। ये चारों इन्द्रियाँ अपने विषयसे सम्बद्ध होनेपर हो स्पर्श, रस, गन्य और शब्दको जानती है। किन्तु चसु और मन अपने विषयसे दूर रहकर ही उसे जानते हैं। तभी तो जो वस्तु वांसके अत्यन्त नजदीक होती है उसे वह नहीं जानती जैसे आंखमें लगा हुआ अंगत । इमीसे जैन दर्शनमें चक्षको अवाध्यकारी माना है । चक्षके प्राध्यकारित्वं-की आलोचना प्रारम्भमें कर आये हैं। अतः यहाँ उसकी चर्चा करना अनावश्यक है।

पट्खण्डागमके वर्गणा खल्डकी घवला टीकामे (पु० १३, पृ० २२०) अवग्रहका कथन थोडा प्रकारान्तरसे हैं जो इत प्रकार है—'अवग्रहके दो भेद है—-व्यंजनावग्रह और अपिवग्रह । प्राप्त व्यंके प्रथम ग्रहणको व्यंजनावग्रह और अपिवग्रह कहते हैं । जो पदार्थ इन्द्रियसे सम्बद्ध होकर कामल व्यंके ग्रहणको व्यंविग्रह कहते हैं । जो पदार्थ इन्द्रियसे सम्बद्ध होकर जाना जाता है वह प्राप्त अर्थ है । और जो पदार्थ इन्द्रियसे सम्बद्ध होकर जाना जाता है वह अपान्त अर्थ है । बहु और मन अप्राप्त अर्थको ही जानते हैं । सेप चार इन्द्रियों प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकारके पदार्थोंको जान सकती हैं । स्पर्यान, रात्मा, द्राण और श्रीय इन्द्रियों प्राप्त व्यंको जानती है यह तो स्पष्ट ही हैं । पर युवितसे उनके द्वारा अप्राप्त वर्थका जानना भी सिद्ध है । पृथिवोमें जिस और निष्म पायो जाती है, वनस्पतिकायिक जीवोंका उस और प्रारोहको छोड्ना देखा जाता है। तथा आग्रममें स्पर्धन-इन्द्रियका विषय क्षेत्र चार सौ प्रमुप, रसनाका विषय क्षेत्र चौसठ घनुष और द्वाण-इन्द्रियका विषय सो घनुष

१, सर्वा० सि०, सूत्र १-१= की ध्वाख्या।

बतलाया है। अंतः आगमसे भी इन इन्द्रियोंका अप्राप्त अर्थको ग्रहण करना सिद्ध है।

सैर्वार्यसिद्धि और तहवार्यनातिकमं हुएए यहणको अर्वावयह और अस्पष्ट ग्रहणको अर्वावयह लिया है। किन्तु घर्वलामे बीरतेन स्वामीने उनका निर्यय करते हुए लिखा है कि ऐसा माननेसे चशुते भी व्यंत्रनावग्रहका प्रसंग आता है स्योंकि चशुते भी अस्पष्ट ग्रहण देखा जाता है। किन्तु आगममें चशु और मनते स्थंतनावग्रह होनेका निर्येष है।

घवलामें हो अन्यय (पू० ९, पू० १४४-१४५) यह संका उठायो है कि अवग्रह निर्णय रूप है तो अवायमें समझ अन्यत्रह निर्णय रूप है तो अवायमें समझ अन्यत्रह निर्णय रूप है तो अवायमें समझ अन्यत्रह होना चाहिए। और यदि वह अनिर्णय रूप है तो अवायमें निर्मेश कार वह होना चाहिए। और यदि वह अनिर्णय रूप है तो यवायमें निर्मेश होने हैं सकता। इव संकार समाधान करते हुए वोरतेन स्वायोने अवयह के दे प्रकार वतलाये हैं—एक विदादावयह और दूसरा अविवादावयह। वनमें-गो विदाद अवयह निर्णय रूप है और यह ईहा, अवाय और प्रारणा झानको उत्पत्तिमें कारण है। किन्यु निर्णय रूप होते हुए भी उत्तरा अन्यत्रमंत्र अन्यत्रमंत्रह है। विकार अन्यत्रमंत्र कार होता है उत्तर अवाय कहते हैं। और साया, आयु, रूप आदि विरोयोंको प्रहण न करते पुरुषमात्रको ग्रहण करते-वाल जातिको अविधादावयह कहते हैं।

ब्यंजनाबग्रह और अवश्यितके मध्यन्यमे दशेतान्यरोय आगममान्यता भिन्न है। आपार्थ जिनमद्दर्गण शमात्रमणने अपने विदीयावरयक्तमध्यमें (गा॰ १९४ से) बहुत ही गम्मीरता और विस्तारसे उसका विचार किया है। अतः उने भी सही दिया जाता है।

#### श्रे॰ आगमिक मान्यता

जैसे दीपक्स घट प्रश्ट किया जाता है बैसे ही जिसके द्वारा अर्थ प्रश्ट

१. 'धर्यात्मस्यप्रनावसन्दोध्यंत्तात्र्वत्त्व्वः विशेवः ।''''''''''''''' वस्त्वस्याद् प्रात् करणनायमस्य । चरत्त्वसरणार्थावसस्य ।--गर्वार्थसिक १-१८ ।

र. विशेष भाव, गाव रद्ध से ।

किया जाये उसे अंजन कहते हैं ( व्यव्यते प्रकटोक्रियते वर्ष येन तद् व्यव्जनम् ) । यह ध्येजन है—उपस्रण रूप इत्यि और शब्दादिक रूप परिणत द्रव्यक्ष सम्बन्ध । आदाप यह है कि इत्यिक रो भेद है—द्रव्येद्धिय और मायेन्द्रिय । निर्वृत्तिक भी दो भेद हैं—अन्तिन्दिय । निर्वृत्तिक भी दो भेद हैं—अन्तिन्दिय । निर्वृत्तिक भी दो भेद हैं—अन्तिन्दित और व्यव्यविद्या होते आदि पीचों इत्यिक्ष भी दो भेद हैं—अन्तिन्दित्ति और व्यव्यविद्या होते आदि पीचों इत्यिक्ष भी दो भेद हैं—अन्तिन्दित्ति और व्यव्यविद्या हो स्थाप आदि प्रमाणको लेकर, क्रमग्रे क्यव्यविद्य प्रमाणको लेकर, क्रमग्रे क्यव्यविद्य व्यव्यविद्यविद्य है । इस व्यक्तिप्रोणित्य विद्यविद्या विद्यविद्यविद्या और त्राव्यव्यविद्यविद्यविद्यविद्या है । इस व्यक्तिप्रोणित्य विद्यविद्या विद्यविद्या स्थित व्यव्यविद्या निर्वृत्यक व्यव्यविद्या है । इस व्यक्ति स्थाप क्यान्य क्यां व्यव्यविद्या है । यह इत्या विद्यविद्या विद्यविद्या विद्यविद्या विद्यविद्या विद्यविद्या विद्यविद्या है । व्यव्यविद्यविद्यविद्या विद्यविद्या विद्यविद्यविद्या विद्यविद्या विद्यविद्यविद्या विद्यविद्या विद्यविद्यविद्या विद्यविद्या विद्यविद्या विद्यविद्या विद्यविद्या

दांका—मह ब्यंजनावप्रह जामलप नहीं हैं; क्योंकि उपकरण स्पर्शन्त्र और बाब्दादि रूप परिणत द्वव्यका सम्बन्ध जिस कालमें होता है उस कालमें आनका सनुमय नहीं होता। जैसे बहरें मनुष्योंकी उपकरण रूप इन्द्रियका दाब्दादि विपयोंके के साम सम्बन्ध होनेंचे: समय जहें कुछ भी जान नहीं होता। इसी तरह यहीं भी जानना चाहिए।

उत्तर—अयंजानवग्रह अज्ञानरूप नहीं है; वपोंकि व्यंजनावग्रहना अन्त होनेपर उसी व्यंजनावग्रहमें जानात्मक अवर्षवग्रह उत्पन्न होता है। व्यंजनावग्रहमें ग्रविष ज्ञानका अनुमन नहीं होता तथापि वह ज्ञानका कारण होनेसे ज्ञानरूप ही है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि व्यंजनावग्रहके कालमें ज्ञान हो नहीं है। उस समय भी ज्ञान है किन्तु वह अति अरूप है इसलिए उत्तका अनुभन नहीं होता। ही, यहरे मनुष्योंको जो दावरका व्यंजनावग्रह होता है यह तो अज्ञानरूप ही है; व्यंपिक वहरी ज्ञानक कारण हो नहीं है।

उत्तर—अंजनावग्रहका काल असंख्यात समय है और प्रति समय थोत्र आदि इंट्रियोंके साथ राज्यादि विषयोंका सम्बन्ध होता रहता है। अब यदि असंख्यात समय तक स्त्रोव आदि इंट्रियोंके साथ बाटशदि विषयोंका सम्बन्ध होनेपर भी व्यंजनावयहको ज्ञानस्य नहीं माना जाता ती अस्तिम समयमें उत्तमें अयोत्यह स्यू ज्ञानको उत्तय करनेको सामर्थ्य आप बैसे मान सकते हैं ? अयोत् यह त्यंशांद विपर्योका खोष आदि इत्तियोंके साथ सम्बन्ध होनेपर प्रथम समयसे टेक्ट प्रति-समय प्रकट होनेवाली जानको जरा-सो भी मात्रा आप स्वोक्तर नहीं करते तो अनितम दाणमें भी उत्तसे कोई ज्ञान उत्तरप्र नहीं हो सकता । और एँमा होनेपर अयोवयह आदि ज्ञान भी उत्तर्य नहीं हो सकेंगे ।""अतः अर्थावयहके उत्तरप्र होने-से पहले जो अत्यन्त अस्तर ज्ञान रहता है उत्ते हो व्यंजनावयह कहते हैं । अनित्य समयमें यही ज्ञान कुछ स्पष्ट होनेपर अर्थावयह कहा जाता है । इमिल्ए मर्याव व्यंजनावयह कालमें स्पष्ट स्पने भागका साथक कोई लिम नहीं है किए भो ज्ञात पुक्तिके आधारवर स्यंजनावयहमें भागको साथक कोई लिम नहीं है किए भो ज्ञात

उस व्यंजनावप्रहुके चार भेद हैं; वर्षोंकि इन्द्रिय और विषयका जी परस्तरमें सम्बन्ध है वही व्यंजनावप्रह है। और वह सम्बन्ध स्वर्धन, रमन, झाल और पोत्र इन चार प्राप्यकारी इन्द्रियोमें ही होता है, चशु और मनने नहीं होता। खड़: इन दोनोंको छोड़हर दोप चार इन्द्रियोके भेदस स्यंजनावप्रह चार ही प्रकारका

होता है।

रांका—पह माना कि मन दारीरसे निकलकर विषयके पास नहीं जाता । फिर भी मनसे व्यंजनावप्रह हो मकता है; नवीकि सिद्धारुमें, एपस्पका उपसेष असंस्थात समय नक संतन्त्राम है। अनः उपयोगसन्त्रम्थी अमस्यात समयीने जीव मनोवर्गणांके द्वारा अन्यत मनोद्रवर्गोंको ग्रहण करता है। और पहले आरंगे हम्योको शीर उनके सम्यत्मको व्यंजन संतन्त्रमा है। अतः जीते प्रोज-मादि क्रियोको शीर उनके सम्यत्मको व्यंजन संत्रमा कर्मया कर्मया कर्मयात उपयोग्नावप्रह दे थेते हो गही गही भी असंक्रात समय तक ग्रहण किये जानेवाले प्रनीद स्वयंजनावप्रह दे थेते हो गही गही भी असंक्रात समय तक ग्रहण किये जानेवाले प्रनीद स्वयं और उनका सम्यत्म वर्षो वर्षमानावप्रह नहीं है? इसके स्थियान मन दवस्थानन रहते हुए हो जब अपने रारीरका अपवा सुद्धान विवाद करता है सो हनके साथ तो गनका अस्यत्य सारित्य्य है अतः उसे ममय भी पूर्वोका प्रकार ध्यंजनावप्रह होना समय है। किर आप कैसे कहते हैं कि गनेव व्यंजनावप्रह नहीं होता?

उत्तर--- भीत बादि चार इन्द्रियों है द्वारा बाह्य की सामादि विषय है उने विषयक्ष परिणत द्वारों में प्रत्म करने की हम वर्ष नाववह मानते हैं। हिन्दू मन प्राष्ट्र मही है, बहिक कर्षके जानतेमें कारण है मर्चान् मनके द्वारा समादि हिग्मी-को प्रत्म किया जाता है। ऐसी हिद्दिति वर्ष नगबद्ध कैसे मामाद हैं? प्राष्ट्

१. बिरो॰ भारू गा॰ २३७ में।

बस्तुका ग्रहण होनेपर हो व्यंजनावग्रह होता है। मन मनोद्रव्योंको ग्राह्म (विषय) रूपने ग्रहण नहीं करता किन्तु करणरूपसे ग्रहण करता है। मनका ग्राह्म (विषय) से सुमेद आदि पदार्थ हैं। अतः पूर्वाक्त कथन असम्बद्ध ही है। सथा जब मन अपने सरीर, हृदम आदिका बिचार करता है तब याद प्रथम सण्में ही अर्थावग्रह न हो जाता तो क्यंजनावग्रह हो सकता था किन्तु ऐमा नहीं है, वर्थोंकि मनसे प्रथम समयमें हो अर्थावग्रह हो सकता था किन्तु ऐमा नहीं है, वर्थोंकि मनसे प्रथम समयमें हो अर्थावग्रह हो होता है। श्रोत्र आदि इत्योंकि तो स्थोपनाम हो पहुता न होनेसे प्रथम स्थंजनावग्रहका होना उचित है किन्तु मनका सरोपनाम पटु होनेसे पद्म इन्टियकी तरह प्रथम हो अर्थावग्रह हो जाता है। अर्जः मनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता।

र्यका—नव कोई मनुष्य केवल मनसे पटार्योका विस्तृत करता है उस समय भले ही ब्यंजनावप्रह न हो। किन्तु जब थोत्र आदि इन्द्रियसे यह पटार्योको जानता है तो उन समय मनका ब्यापार होनेसे मनसे ब्यंजनावप्रह वर्षो नही मानते, वर्षोकि उस समयको आपने भो अनुष्कविष्य काल माना है ?

उत्तर—पद्मिष घोष बादि इन्द्रियोके उपयोग कालमें भी मनका व्यापार होता है किन्तु व्यंजनावमहर्के कालमें मनका व्यापार नहीं होता, व्यंजनावमहर्के कानन्तर होनेवाले अर्थावमहर्के ही मनका व्यापार होता है। वयोकि व्यंजनावमहर्मे अर्थका बोघ नहीं होता, वह तो अर्थवोधका कारण है। किन्तु मन तो अर्थवोध रूप हो है। यदि व्यंजनावमहर्के समय मनका व्यापार माना जायेगा तो मनसे भी व्यंजनावमह होनेसे मतिज्ञानके भेदोंकी संख्यामें ही गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।

अतः चक्षु और मनसे व्यंजनायग्रह न होनेके कारण व्यंजनावग्रहके चार ही मेद हैं।

र्व्यजनावग्रहका विषय ऊपर बतलाया है कि अर्थावग्रह रूप ज्ञानका कारण होनेसे वह ज्ञानरूप है किन्तु अञ्चवत है । अत्र अर्थावग्रहका विषय बतलाते हैं ।

अर्थावप्रद्रेका विषय यद्यपि सामान्य विद्येषात्मक वस्तु है किन्तु अर्थावप्रह उसमें मे सामान्य रूप बस्तुको हो ग्रहण करता है, विद्येष रूप वस्तुको ग्रहण नहीं करता; क्योंकि अर्थावग्रहका काल एक समय है और एक समयम विद्येषका ग्रहण नहीं हो सकता । तथा वह सामान्य रूप वस्तु अनिर्देश होती है क्योंकि अर्थावप्रह स्वरूप, नाम, जाति आदिको कल्पनासे रहित अर्थको विषय करता है।

शंका-यदि स्वरूप नाम आदिकी कल्पनासे रहित अर्थ अर्थावग्रहेका विषय

१. विशे० मा०, गा० २५२।

है तो यह बात मन्दिसूनके विरुद्ध जाती है। मन्दिसूनमें लिखा है कि किसी पुरुपते अध्ययत राज्य सुना। वह अधीवपहके द्वारा 'शब्द को प्रहण करता है किसु वह नहीं जानता कि किसका शब्द है। आप तो अधीवपहका विषय मर्वथा शब्द आदिके उल्लेखसे रहित बतलाते हैं?

उत्तर—प्रथम तो 'वह मनुष्य शब्दको ग्रहण करता है' यहाँ शब्दका उत्लेख सूत्रकारको ओरसे हुआ है, ग्रहण करनेवालेको ओरसे नहीं। दूसरे वह मनुष्य रूप, रस आदि विशेषोसे व्यावृत्त निश्चित शब्दको ग्रहण न करके शब्दमात्रको ग्रहण करता है, यस इतने अंशमें हो उसे शब्दका ग्रहण कहा जाता है। किन्तु शब्द-बुद्धिसे वह शब्दका ग्रहण नहीं करता। यथोंकि शब्दका उत्लेख एक अन्तर्मृह्स कालमें होता है और अर्थावग्रहका काल एक समय है। अतः अर्थावग्रहमें शब्दका उत्लेख होना असम्भव हो है।

द्रांका—यदि अर्थातमहर्मे शब्दका निरुचयारमक ज्ञान हो तो हानि क्या है ? उत्तर—तव तो वह अर्थातमहन रहकर अवाय ही हो जायेगा; क्योंकि निरुचयारमक ज्ञान अदाय रूप होता है ।

शंका — प्रथम समयमें ही रूप, रस आदिसे ब्यावृत 'यह शहर है' इस जान-को अर्थावत्रह मानिए; वयोंकि अर्थावत्रहका विषय सामान्य रूप कहा है और यहाँ भी शहरमात्रको विषय करता है इसिलए सामान्य रूप विषय है हो । बादमें जो यह विमर्श चुट्टि होती है कि इस शहरमें शंबको आवाजके मुण है, सिगेषी आवाजके धर्म नहीं है, यह ईहा है। अत: 'यह शब्द शंबका हो है' यह बवाय है। ऐमा माननेमें बसा हानि है ?

उत्तर—यदि 'यह शब्द है' इस निश्चय ज्ञानको आप अर्थावयह मानते हैं, और 'यह शब्द रांक्रका हो है' इस ज्ञानको अवाय कहते हैं तो अवधहका लीप ही हो जायेगा क्योंकि लापने प्रारम्भमें ही अवाय ज्ञान स्वीकार कर लिया।

शंका--'यह शब्द है' यह ज्ञान अवाय कैसे है ?

उत्तर—वर्षोकि विरोपको ग्रहण करता है। आप मो तो विरोपनानको अवायः मानते हैं।

रांका—'यह पाटद चालका ही है' उत्तरकालमें होनेवाला यह जान ही विधेष-की प्रहण करता है। 'यह चाटद है' इस झानमें तो पाटद सामान्यका ही प्रति-भास होता है, विभोगका प्रतिभास नहीं होता। तब इसे अवाय कैसे कहा जा सकता है? उत्तर---'यह राय्द है, अशब्द नहीं हैं' इस प्रकारका झान विशेषग्राही ही है; मर्गोकि रूप आदिसे ब्यावृत्त शब्दको ग्रहण करता है। यदि रूप आदिसे ब्यावृत्त राब्दको ग्रहण करता है। यदि रूप आदिसे ब्यावृत्त राब्दको ग्रहण न करता तो 'यह शब्द हैं' इस प्रकारका निश्चय भी न होता। अतः 'यह शब्द है, अशब्द नहीं हैं' यह सान विशेषग्राही होनेसे अवाय क्यों नहीं कहा जायेगा और उस अबस्यामें अवग्रहके अभावका प्रसंग उपस्थित होगा।

रांका—राब्द मात्रको विषय करनेवाला ज्ञान बवाय नहीं है किन्तु अवग्रह ही है; क्योंकि उसमें विदोषका ग्रहण बहुत बोड़ा है। 'यह शब्द रांखका है' इस्यादि विषयणसे विशिष्ट जो ज्ञान होता है वही अपाव है; क्योंकि उसमें विदोप का ग्रहण अधिक है।

उत्तर-- 'जो बोड़े-से विशेषको ग्रहण करता है वह अपाय नहीं है' यदि ऐसा नियम बनाया जायेगा तो अपाय ज्ञानका ही लोप हो जायेगा; क्योंकि उत्तरोत्तर विशेष-विशेष अर्थको ग्रहण करनेवाले ज्ञानोंको अपेक्षा अर्थविशेषको ग्रहण करने वाले सभी पूर्व-पूर्व ज्ञान थोडे-घोड़े विशेषके ग्राहक ठहरेंगे। अत: सभी अर्थावग्रह कहलायेंगे। अतः उनत कथन ठीक नहीं है। तथा 'यह शब्द है अथवा अशब्द है' इस प्रकारको ईहा हुए बिना 'यह शब्द ही है' इस प्रकारका निश्चय ज्ञान कैसे हो सकता है ? यदि आप ऐसा मानते हैं कि 'निश्चयसे पहले ईहा हुई उसके बाद 'शब्द ही है' ऐसा निरुचय ज्ञान हुआ; तो यह प्रश्न होता है कि ईहासे पहले ज्ञाता ने जिस बस्तुको ग्रहण किया वह बया है जिसमें ईहाके होनेके पश्चातु 'यह शब्द ही है' यह निरुवयज्ञान उत्पन्न होता है ? यदि वह नाम जाति आदिकी कल्पना से रहित सामान्य मात्र है तो ईहासे पहले उस सामान्य मात्रको ग्रहण करनेके लिए फूछ काल होना चाहिए जिस कालमें उसकी ग्रहण किया जा सके। वह काल हमारा माना हुआ अर्थावग्रह काल तो हो नही सकता; अन्यथा आपको हमारा मत मानना पढ़ेगा । किन्तु हमारे माने हुए अर्थावग्रहसे पहले ही कुछ काल होना चाहिए । अब उससे पहले तो व्यंजनावप्रहका ही काल है । किन्तु उस कालमें सामान्य रूप क्षथवा विशेष रूप किसी भी अर्थका ग्रहण सम्भव नहीं है; वयोकि उस समय मनके बिना केवल इन्द्रियका न्यापार है। अतः यह मानना पड़ता है कि अर्थावप्रह हो सामान्य प्रहण रूप है असके बाद ईहा होतो है। और ईहाके बाद 'यह रावद ही है' यह अपाय नामका निश्चय ज्ञान होता है।

शंका—सुरन्तका जन्मा हुआ बालक अध्यन्त सामान्य भात्र वस्तुको ग्रहण करे दुसमें कोई विवाद नहीं है नयोकि उसके लिए सब विषय अपरिचित है। किन्तु जो बिषयसे परिचित है "उसको तो शब्द सुनते हो उसके विरोप धर्मीका उत्तर—प्रथम तो 'वह मनुष्य राज्यको प्रहण करता है' यही साद्यका जरलेत स्प्रकारको ओरसे हुमा है, प्रहण करनेवालेकी ओरसे नहीं। दूसरे वह मनुष्य रूप, रस आदि विशेषोरी न्यायून निश्चित राज्यको प्रहण न करके साद्यमात्रको प्रहण करता है, बस दतने अंशमें ही असे सादका प्रहण कहा जाता है। किन्तु राज्य-युद्धिसे वह राज्यका प्रहण नहीं करता। वयोंकि राज्यका राज्यका एक अत्तर्महूत कालमें होता है और वर्षावप्रहम काल एक समय है। अतः वर्षावप्रहमें राज्यको उत्तरेख होना असम्यव ही है।

शंका--यदि अर्थावप्रहमें शब्दका निश्चयातमक ज्ञान हो तो हानि क्या है ? उत्तर--तव तो नह अर्थावप्रह न रहकर अवाप हो हो जायेगा; क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान अवाय रूप होता है !

शंका — प्रथम सभयमें ही रूप, रस आदिसे व्यावृत 'यह शब्द है' इस जान-को अर्थावग्रह मानिए; वयोंकि अर्थावग्रहका विषय सामान्य रूप कहा है और यहीं भी शब्दमानको विषय करता है इसिलए सामान्य रूप विषय है ही। बादमें जो यह विमर्श चुद्धि होती है कि इस शब्दमें राखकी आवाजके गुण है, सिगेकी आवाजके धर्म नहीं है, यह ईहा है। अतः 'यह शब्द संबका ही हैं' यह अवाय है। ऐसा मानवेमें क्या शानि हैं?

उत्तर—यदि 'यह शब्द है' इस निश्चय शानको आप अर्थात्रह मानते हैं, और 'यह शब्द संलका हो हैं' इस झानको अवाय कहते हैं तो अवग्रहका छोप ही हो जायेगा ययोकि आपने प्रारममें ही अवाय ज्ञान स्वीकार कर लिया।

शंका--'यह शब्द है' यह ज्ञान अवाय कैसे है ?

उत्तर-नयोंकि विदेशवकी ग्रहण करता है। आप भी तो विशेषज्ञानको अवाय मानते हैं।

संका- 'यह शब्द दांसका हो है' उत्तरफालमें होमेवाला यह जान ही विधीप-को सहण करता है। 'यह शब्द है' इस झावमें हो शब्द सामान्यका ही प्रीत-भास होता है, विधीपका प्रतिभास नहीं होता। तब दसे खबाय कैसे कहा जा सकता है' उत्तर—'यह शब्द है, अदाब्द नहीं हैं' इस प्रकारका भाग विशेषप्राही ही हैं; क्योंकि रूप आदिसे व्यावृत्त दाब्दको ग्रहण करता है। यदि रूप आदिसे व्यावृत्त शब्दको ग्रहण न करता तो 'यह शब्द हैं' इस प्रकारका निदचय भी न होता। अतः 'यह शब्द हैं, अशब्द नहीं है' यह जान विशेषग्राही होनेसे अवाय वयों नहीं कहा जायेण और उस अवस्यामें अवग्रहके अभावका प्रसंग उपस्थित होगा।

रांका—धान्य मात्रको विषय करनेवाला ज्ञान खवाय नहीं है किन्तु अवग्रह हो है; क्योंकि उसमें विदोषका ग्रहण बहुत थोड़ा है। 'यह शब्द रांखका है' इत्यादि विदोषणसे विशिष्ट जो ज्ञान होता है यही अपाय है; क्योंकि उसमें विशेष का ग्रहण अधिक है।

उत्तर--'जो थोड़े-से विशेषको ग्रहण करता है वह अपाय नहीं है' यदि ऐसा नियम बनाया जायेगा तो अपाय ज्ञानका ही लोप हो जायेगा; क्योंकि उत्तरोत्तर विशेष-विशेष अर्थको ग्रहण करनेवाले जानोकी अपेक्षा अर्थविशेषको ग्रहण करने वाले सभी पूर्व-पूर्व ज्ञान थोड़े-थोड़े विशेषके ग्राहक ठहरेंगे । अतः सभी अर्थावग्रह कहलायेंगे। अतः उनत कथन ठीक नहीं है। तथा 'यह शब्द है अथवा अशब्द है' इस प्रकारको ईहा हुए बिना 'यह शब्द ही है' इस प्रकारका निश्चय ज्ञान कैसे हो सकता है ? यदि आप ऐसा मानते हैं कि 'निश्चयमे पहले ईहा हुई उसके बाद 'शब्द ही है' ऐसा निश्चय ज्ञान हुआ; तो यह प्रश्न होता है कि ईहासे पहले ज्ञाता ने जिस वस्तुको ग्रहण किया यह बया है जिममें ईहाके होनेके पश्चात् 'यह शब्द ही हैं यह निरुवयज्ञान उत्पन्न होता है ? यदि वह नाम जाति आदिकी कल्पना से रहित सामान्य मात्र है तो ईहासे पहले उस सामान्य मात्रको ग्रहण करनेके लिए कुछ काल होना चाहिए जिस कालमें उसको ग्रहण किया जा सके। वह काल हमारा माना हुआ अर्थावग्रह काल तो हो नही सकता; अन्यया आपको हमारा मत मानना पड़ेगा। किन्तू हमारे माने हुए अर्थावग्रहसे पहले ही कुछ काल होना चाहिए। अब उससे पहले तो व्यंजनावप्रहका ही काल है। किन्तु उस कालमें सामान्य रूप अथवा विशेष रूप किसी भी अर्थका ग्रहण सम्भव नहीं है; वधोंकि उस समय मनके बिना केवल इन्द्रियका व्यापार है। अतः यह मानना पड़ता है कि अपनिप्रह ही सामान्य प्रहण रूप है उसके बाद देंहा होती है। और ईहाके बाद 'यह राव्द ही है' यह अवाय नामका निरुचय ज्ञान होता है।

शंका—तुरन्तका जन्मा हुआ बालक अध्यक्त सामान्य मात्र वस्तुको ग्रहण करे इसमे कोई विवाद नही है पद्मोकि उसके लिए सब विषय अपरिचित है। किन्तु जो विषयसे परिचित हैं "उसको तो शब्द सुनते ही उसके विदोप धर्मीका शान हो जाता है।

उत्तर—यदि विषयसे परिचित व्यक्तिको अर्थावप्रहके कालमें ब्रव्यक्त पाटर-ज्ञानके स्थानमें व्यक्त दावर-शानका होना माना जायेगा तो जो व्यक्ति विषयसे और भी अधिक परिचित हैं उसको तसी कालमें व्यक्त सब्दज्ञानके स्थानमें 'यह सब्द संस्का है' इत्यादि रूप और भी अधिक विशिष्ट ज्ञान होनेका प्रसंग उपस्थित होगा।

शंका---किसी-किसी व्यक्तिको प्रथम समयमें ही बहुविशेषयुक्त ज्ञान होता ही है।

उत्तर—तब तो सभी मतिज्ञान अनग्रह रूप हो हो जायंगे। अयवा सभी मतिज्ञान अपाय रूप हो हो जायेंगे, क्योंकि अर्थानग्रहने निश्चय रूप विशेष ज्ञान का होना आप स्वीकार करते हैं और निश्चय ज्ञान अपाय हैं। अन्य भी अनेक दोप उपस्थित होंगे और अवग्रह, ईहा, अवाय तथा धारणाका क्रम भी नहीं बनेगा। अतः अर्थानग्रहके कालमें अभ्यवद ज्ञान ही मानना चाहिए।

रांका—कोई-कोई वादी आलोचना ज्ञानपूर्वक अवग्रह ज्ञानका होना मागते हैं। सामान्य वस्तुका ग्राही ज्ञान आलोचना ज्ञान है। उसके बाद सब्दका अवग्रह होता है। इसमें आपको क्या आपत्ति है?

उत्तर—यह सामान्यसाही आलोचना ज्ञान व्यंजनावमुहसे पहले होता है, या पीछे होता है अथवा वह व्यंजनावमुह रूप ही है? पहले तो हो नहीं सबता; यथोंकि अर्थका और इन्द्रियका सम्बन्ध होनेपर हो सामान्य अर्थका मुहण हो तकता है, किन्तु व्यंजनावमुहसे पहले उन दोनोंका सम्बन्ध नहीं होता । यदि हो तो यही व्यंजनावमुह है। तथा व्यंजनावमुहके अस्तिम प्राणम अर्थावमह ही हो जाता है। व्यंजनावमुह के सत्तिम प्राणम अर्थावमह ही हो जाता है। कितः आलोचना ज्ञान व्यंजनावमह को हो सास्ता। पारियोच्यो यही निष्क्यं निकल्यता है कि वह वादी व्यंजनावमह को हो आलोचना ज्ञान रूपमे मानते हैं। किन्तु पदि आलोचना ज्ञान मानते से सामान्य अर्थका दर्शन होता है तो वह व्यंजनावमह नहीं हो सकता; योंकि व्यंजनावमह अर्थका प्रदेण नहीं होता। विवा अर्थकावमह हो हो सकता; योंकि व्यंजनावमह स्वंका प्रदेण नहीं होता। अतः अर्थकावमह ही सामान्य अर्थका प्रहरू है। इन्ने भिन्न आलोचना ज्ञान कोई नहीं है।

शंका—जैन सिदान्तमें क्षिप्र अवग्रह, चिर अवग्रह, बहु अवग्रह, बहुविध अवग्रह आदि बारह भेद अवग्रहके कहे हैं। इन ग्रेदोंसे प्रकट होता है कि अर्थाव-ग्रहका काल एक समय मात्र नहीं है, बयोंकि एक समयमें क्षिप्र, चिर आदि विशेषणोंका ग्रहण नहीं हो सकता । अतः अर्घावग्रहका काल असंस्थात समय भी होना चाहिए । तमा शंस भेरी आदि बहुत-से वादित्रोंको सुनकर सायोपशमकी विविधताके कारण कोई शोता तो केवल शब्द मात्रको ग्रहण करता है, कोई बहुत-से शब्दोंको ग्रहण करता है, और कोई उनके अनेक भेद-प्रभेदोंको ग्रहण करता है। अतः अर्थावग्रहमें कही सामान्य ग्रहण और कहीं विशेष ग्रहण भी होता है मह सिद्ध है।

उत्तर—यहु, बहुविष आदि विशेष धर्मोका जो निश्चयात्मक झान है वह सामाग्य अर्थके ग्रहण विना, तथा ईहाके विना नहीं हो सकता; वर्योकि वह दो अपाय रूप है तब ऐसा निश्चायक झान अर्थावग्रहमें कैसे हो सकता है? यह बात हम कई बार कह चके हैं।

उत्तर—अवप्रह आदि अपाय ज्ञानके कारण है और कारणमें कार्यका स्वरूप योग्यताकी अपेक्षा रहता है। इसिलिए उपचारसे अवप्रह आदिको भी बहु आदिका प्राह्क कहा है। अत: कोई दोप नहीं है।

रांका---यदि आप इस तरहसे उपवार करते है तो हम भी अपायसे होने-वाले विशेष जानका उपचार अर्थावग्रहमें कर सकते हैं।

उत्तर—यदि आप अपायगत विशेष ज्ञानका उपचार अयांवप्रहमें करते हैं
तो वह उपचार जिस प्रकारसे किया जा सकता है उस प्रकारको समक्ष लोजिए ।
सबसे प्रयम जो धर्षावप्रह होता है, वह निरुप्वरित अर्थावप्रह है। उसका काल
एक समय है तथा वह सामान्य मात्रका प्राहक है। उस निरुप्वरित अर्थावप्रहके
बाद रेंहित वस्तुविशेषका जो अपायज्ञान होता है वह अपाय आगे होनेवालो रेंहा
और अपायको अपेशा उपचरित अर्थावप्रह है। जावन यह है—प्रयम नैदबयिक
(निरुप्वरित) अर्थावप्रहमें रूप आदिसे अध्यावृत्त अव्यवत शब्दादि रूप सामान्य
वस्तुका प्रहण होता है। उसमें ईहाजान होनेपर 'यह शब्द हो है' इत्यादि निरुप्यरूप अपाय ज्ञान होता है। उसके प्रकर्वरूप 'यह शब्द प्रवास तिरुप सिर्प्या हिमेला है।
इस प्रकार पुन: ईहा होती है। उसके फलस्वरूप 'यह राव्द प्रवास होती हैं। यह
निरुप्यारमक अपाय ज्ञान होता है। इस दूपरे अपाय ज्ञानको अपेका 'यह शब्द
हो हैं यह पहला निरुप्य ज्ञान अपाय होते हुए भी उपचारसे अर्थाव्यह कहा
जाता है। अर्थात् जिसके पश्चात् भी ईहा और अपाय ज्ञान होते हैं तया जो

सामान्य प्राही है वह अर्थावग्रह है जैसे प्रयम निरुप्वरित वर्यावग्रह । 'यह दावर हो हैं' इस अपाय झानके परचात् भी ईहा और अपाय झान होते हैं तथा 'यह दावर शंखका हो हैं' इस आगामी विशेष ज्ञानकी अरेक्षा यह सामान्यग्रहों भी है। अतः उसे उपवारसे अर्थावग्रह कहते हैं। इस दूमरे अपाय झानके परचात् भी यदि ज्ञाताको और भी विशेषताएँ जाननेको आक्रांचा हो तो आगे होनेवाको ईहा और अपायको अरेक्षा सामान्यवाही होनेसे वह इसरा अपाय भी उपचारसे अर्थावग्रह होता है। इस तरह ज्यतक प्रमाताको उत्तरी तथाय मां उपचारसे अर्थावग्रह होता है। अर तरह ज्यतक प्रमाताको उत्तरी विशेषको ज्ञाका छान्त नहीं होती तब तक ज्यावहारिक अर्थावग्रह ईहा और अपायकी परम्परा चळती रहती है।

साराश यह है कि विषयको जाननेके लिए जब तक उनके अन्तिम विशेषका ज्ञान न हो जाये तबतक सर्वत्र ईहा और अपाय ज्ञान ही होते हैं, अर्थावग्रह नहीं होता। अर्थावग्रह तो केवल एक बार प्रारम्भमें एक समयके लिए ही होता है। किन्तु व्यवहारके लिए पहले-पहलेका अपाय ज्ञान उत्तरोत्तर होवेवाले ईहा और अपायको अपेक्षा उपचारसे अर्थावग्रह कहा जाता है। इस औपचारिक अथवा न्याबहारिक अर्थावप्रहको मान हेनेपर पहुले दिये हुए दीपोंका परिहार हो जाता हैं। तया लोकमें जो सामान्य-विशेषका आपेक्षिक व्यवहार प्रचलित है वह भी औपचारिक अवग्रहके होनेपर ही बनना है। लोकमें जो विशेष है वही अपेक्षास सामान्य कहा जाता है और सामान्य है वही अपेक्षासे विशेष कहलाता है। जैसे, 'यह शब्द ही हैं' इस प्रकारसे जाना गया अर्थ पूर्व सामान्यकी अपेक्षा विशेष है। और 'यह राज्य रांखका ही हैं' इस उत्तर विशेषकी अपेदाा सामान्य हैं। सन्तान रूपसे प्रचलित यह सामान्य-विशेषका व्यवहार औपचारिक अवग्रहके होनेपर ही बनता है, क्योंकि यदि औपचारिक अवग्रह नहीं माना जायेगा तो प्रथम अपाय ज्ञानके पश्चात् ईहा ज्ञान नहीं होगा । और ईहा ज्ञानके न होनेसे उत्तरोत्तर विशेषका ज्ञान नहीं होगा। उत्तरोत्तर विशेषका ज्ञान न होनेसे प्रथम अवाय ज्ञानके द्वारा निश्चित अर्थ विशेषक्तम ही रहेगा, शामान्यक्त्य नहीं ठहरेगा । अतः पूर्वोक्त लोकप्रसिद्ध सामान्य-विरोधका व्यवहार नष्ट हो जायेगा। अत: प्रथम अपाय ज्ञानके पश्चात ईहा ज्ञान मानना ही होगा। और ईहाके पश्चात पुनः अगाय ज्ञान होगा। उस अपायकी अपेक्षा: प्रथम अपायसे निर्णीत अर्थ सामान्य रूप ठहरेगा और जो चवत सामान्यकी ग्रहण करता है वह अर्थावयह है। अतः अर्थावयह दो प्रकारका होता है-एवा नैरचिवक अधीवग्रह और एक व्यावहारिक अधीवग्रह ।

शंका-व्या नैदचयिक अर्थावेग्रहमें बिर, क्षित्र, यहु, बहुविध आदि विशेषणों

का ग्रहण नहीं होता जो ब्यावदारिक अर्थावग्रहको मानते हो ?

उत्तर-हाँ, मुख्य रूपसे ज्यावहारिक अर्थात्प्रहमें ही उनत विशेषण बनते हैं किन्तु कारणमें कार्यका उपचार करनेसे नैश्चियक अर्थावग्रहमें भी बन जाते हैं।

दवेतास्वराचार्य जिनभद्र गणि क्षमाध्रमणके विशेषावश्यक भाष्य तथा आचार्य मलगिति कृत उसके व्यास्थानके आधारपर यह लम्बी चर्चा ऊपर की गयी है उसका सारांश इस प्रकार है—

- १. इन्द्रिय और अर्थके सम्बन्ध श्लोनेका व्यंजनावप्रह कहते हैं। इनका काल असंस्पात समय है। व्यंजनावप्रह ज्ञान रूप नही है। किन्तु व्यंजनावप्रह कालिस सणमें व्यंजनावप्रह हो अर्थावप्रह रूप हो जाता है और अर्थावप्रह ज्ञानरूप है, अतः ज्ञानका कारण होनेसे व्यंजनावप्रहकों भी ज्ञानरूप मान लिया जाता है; वर्षोंकि यदि व्यंजनावप्रहके कालमें कुछ भी ज्ञानांच न हो तो वह अर्थावप्रह रूप परिणमन नही कर सकता।
- २. अर्थावग्रहका काल एक समय है। वह सामान्य-विजेपात्मक वस्तुमें-से केवल सामान्यरूप वस्तुको ग्रहण करता है। वह सामान्य रूप वस्तु अनिदेश्य होती है। अर्थात् अर्थात्महके विपायको किनी बाकार, नाम, जाति आदिके द्वारा कहा नहीं का मकता। सास्त्रकारोंने जो कर्यावग्रहके विपायका उदाहरण 'बाब्द' विद्या है (सो समझाने किए दिया है वर्थोंकि 'यह सबद हैं' यह साम निश्चयर पर हैं (सो समझाने किए दिया है वर्थोंकि क्य निश्चय करता है। किन्तु अर्थावग्रहमें चत्रकावृत्ति सम्भव नहीं है; वर्योंक उसका काल एक समय है तथा इसीसे वह निश्चय कर मही है, निश्चय कर काल है। किन समय नहीं है । वर्षा स्वीके वह निश्चय कर मही है । निश्चय कर नाल है। किन समय है तथा इसीसे वह निश्चय कर नहीं है । निश्चय कर नाल समय है । व्या इसीसे वह निश्चय कर नहीं है । निश्चय कर नाल से केवल अथाय है।
- 3. सास्यकारोंने जो बहु बहुविय आदि रूपमे अवग्रहके बारह मेर किये हैं सो बहु, आदि विशेषणोंका ग्रहण बास्तविक अर्थावग्रहमें तो उपचारसे ही सम्भव है। हो, ओपचारिक अर्थावग्रहमें होता है। अतः अर्थावग्रह भी दो प्रकारका है एक असली और एक नकली। असली अर्थावग्रह तो वही है जो सबसे प्रयम होता है। उस असली ओर एक नकली। असली अर्थावग्रह तो वही है जो सबसे प्रयम होता है। उस असावके हारा कतिपप विरोधका निर्णय होता है असे दिसरोत्तर विशेषका निर्णय करने के हिए ईहाके बाद अपाय और अपायके बाद ईहाका क्रम तब्दक चलता रहता है जबतक कालाको जिल्लाम वाग्त न हो। अतः इस ग्रानघारामें पहले-पहलेका अपाय शान अपने उत्तर अयाय ज्ञानको अपेक्षा सामान्यग्राही होनेसे ओपचारिक सर्थावग्रह कहा जाता है।

दिगम्बर मान्यता

दिगम्बराचार्योके विवेचनके साथ इवेताम्बराचार्योके जनत मन्तरयोकी तलगा करनेपर दोनोंमें बहुत अन्तर प्रतीत होता है। दिगम्बर परम्परामें अवग्रहका जो स्वरूप माना जाता है उमका बाघार प्रथपादकी सर्वार्यसिद्धि है। उसमें लिखा है कि 'विषय और विषयीका सिप्तपात होनेपर दर्शन होता है उसके पश्चात जो अर्थका ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं। जैसे चक्ष्में सफेर रंगको ग्रहण करना । आचार्य सकलंकदेवने इसी लक्षणको सपनाया है । वे स्पष्ट रूपसे सवग्रह-को निर्णयात्मक कहते हैं जब कि आगमके अनुवाधी श्वेताम्बराचार्थ अपायको ही निर्णयात्मक मानते हैं। किन्तु दार्शनिक दवैताम्बराचार्योने इस दिवयमें भी अपने पूर्वज अकलंकका ही अनुसरण किया है। उदाहरणके लिए, अमयदेव सरिने सन्मतितर्ककी दीकामें, आचार्य हमचन्द्रने खपनी प्रमाण मीमांसामें और देव सरिते अपन प्रमाणनय तत्वालीक नामक सुत्रवृत्यमें अकलंकीयत लक्षणकी ही अपनाया है और अवग्रहको स्पष्ट रूपसे निर्णयास्मक माना है। इन दार्शनिकोंका कहना है कि अवग्रह दर्शनपूर्वक होता है। दर्शनका विषय सत्तासामान्य है अतः अवग्रह अवान्तर मामान्याकार मनुष्यत्व आदि जाति विशेषसे विशिष्ट वस्तुको ग्रहण करता है। किन्तु स्वेनाम्बर दार्शनिक यशीविजयने दार्शनिक परम्पराका अनसरण न करके ज्वेताम्बर आगमिक परम्पराके अनुसार ही जैन तर्क भाषा और शानविन्द्रमें अवग्रदका निरूपण किया है।

इस तरह अवप्रहुके स्वरूपको लेकर श्वेतास्वर परम्पराफे दार्शनिकां श्रीर आगमिकोंमें मतभेद है अववा दार्शनिक इस विषयमें आपिक मान्यताकां स्पान नहीं सेते, मह कहा जा सकता है। अवप्रहुषे पहले होनेवाले दर्गनिक स्वरूपको लेकर इक्षी तरहका एक मतभेद दिगम्बर परम्परामें भी पाया जाता है। बूँकि प्रहुत चवित दर्गनका भी सम्बन्ध है अतः यहाँ दर्गनके विषयमें चर्चा करना अप्रासंगिक नहीं है।

### दर्शन धीर धवप्रह

दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों परम्पराओंमें दर्धनकी अनाकार तथा सामान्य-

 <sup>(</sup>विषविविषिप्तित्वाते सति दर्शनं भवति। तदनन्तरमर्थस्य प्रइणमवप्रदः।'
— मुर्वार्थः १-१४।

२. ५० ५५३ ।

इ. भ० १, आ० १, स० २६।

४. परि० २, स० ७।

पाही माना है। तथा ज्ञानको साकार और विशेषणाही माना है। पहले दर्शन होता है फिर जान होता है। किन्तु दिनम्बर परम्परा केवलज्ञानीके दर्शन और ज्ञान एक साथ मानती है। आवार्य पूज्यपाद कहते हैं कि विषय और विषयीका सिमात होनेपर दर्शन होता है। अकलंकदेव उनको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विषय और विषयीका सिमात होनेपर दर्शन होता है। अर्थोत् वे दर्शन होता है। अर्थोत् वे दर्शनका विषय बतला देते हैं। अर्थोत् वे दर्शनका विषय बतला देते हैं। यही सन्मात्र दर्शन अनन्तर समयमें 'अर्थोकार-विकल्पभी:' हो जाता है अर्थात् अर्थोक साकारका निर्णायक हो जाता है वहीं अर्थाह है।

दर्शन और अवस्त्रके भेदकी चर्चा करते हुए अकलंकदेव तत्त्वार्थवातिकमें फहते है---

'चैक्षुके द्वारा 'कुछ है' इस प्रकारके निराकार अवलोकनको दर्शन कहते हैं जैसे, तुरत्वेक जन्मे हुए वालकको जीय सोलते हो जो प्रयम अवलोकन होता है जिसमें वस्तुके विदीप घर्मोका भाग नहीं होता, यह दर्शन है, वैसे हो सभीको पहले दर्शन होता है। उसके परचात् दो तीन समय तक लॉर्स टिमिटमाने पर 'पह रूप है' इस प्रकार विदोपताको लिये हुए लक्ष्यह होता है। जॉर्स टोलते ही बाल तिस्कृतो जो दर्शन होता है यदि वह लवगहका सजातीय होनेंसे लाल है तो यह मिथ्या लान है लात है तो यह मिथ्या लान है तो वह संस्वय है? विपयंप है? लवग लन्दयसाय है? वह संस्वय या विवयंप लाग तो हो मही सकता; पर्योकि वस्ते हें होते हैं। समयज्ञानमूलक देखो जाती है। तथा प्रवाह है स्वयंप संस्वय और विपयंप हो भी नहीं सकते। जब कोई सोप और वांदोको है। क्ला प्रवाह लेक लेक परचात् हो उस सामने पड़ो हुई वस्तुमें सोप और वांदोको क्षम होता है। तथा यह लक्ष्यता भी नहीं हुई वस्तुमें सोप और वांदोको क्षम होता है। तथा यह लक्ष्यता भी नहीं हुई वस्तुमें सोप और वांदोको होता है। तथा यह लक्ष्यता प्रयमिक लक्ष्यलेक मिथ्यालान तो नहीं है। और न सम्पराान हो है प्योक्ति जसमें वस्तुके लाकारका वीध नहीं है। और न सम्पराान हो है प्योक्ति जसमें वस्तुके लाकारका वीध नहीं है। लीर यह मानना पड़ता है कि लक्ष्यहसे पहले व्यंत होता है। '

इस तरह अकलंक देवने अवग्रह और दर्शनमें भेर निद्ध करते हुए 'कुछ है' इस प्रकारके बस्तु मात्रके प्राहीको दर्शन और 'वह रूप है' इस प्रकार वस्तु-विभोपके ग्राहीको अवग्रह ज्ञान कहा है।

र. सर्वार्थं । रार्थ ।

२. क्ष्मचार्थशेने सत्तालोकोऽर्थाकारविकल्पधीः।' -लबीयस्त्रय, का० ५।

३. तत्त्वार्थवातिक, ५० ४३-४४ ।

यहाँ यह बतला देना अबित होगा कि सभी जैनेतर दार्शनिक यह मानते है कि सबसे पहले इन्द्रिय और विषयका सन्तिक पे होता है। फिर निर्विकल्पक ज्ञान होता है। मीमांसक कुमारिल मट्ट लिखते है कि--'सबसे प्रथम बालोचना ज्ञान होता है । वह निविकल्पक होता है, शुद्ध वस्तुरो जन्य होता है तथा मूक शिशुके ज्ञानके सद्दा होता है'। वाचार्य जिनभद्रने भी अवग्रहकी चूर्चा करते हुए बालीचना पूर्वक अवग्रह ज्ञानके हीनेकी चर्चा की है जिसका वर्णन पहले कर आये है, और चन्होंने आलीयना ज्ञानकी व्यंजनावग्रह माना है; वर्गोकि इन्द्रिय और अर्थका सम्बन्ध होनेपर आलोचना ज्ञान होता है और तभी व्यंजनावग्रह माना गया है। किन्तु यदि बालीचना ज्ञानमें सामान्य अर्थका ग्रहण होता है तो वह अर्थावग्रहसे भिन्न नहीं है। तथा अक्लंकदेवकी उपत चर्चामें मूक शिशुके प्रथम दर्शनको अवग्रहसे विलक्षण सिद्ध करके अवग्रहसे पहले दर्शनकी सत्ता सिद्ध की गयी है। मतः कुमारिलके मालोचना ज्ञानको अकलंकदेवने दर्धन माना है। इसी तरह बौद्धोंके निविद्युल्पक ज्ञानकी भी अकलंकदेवने प्रत्यक्ष ज्ञान न मानकर दर्शन माना है। साराश यह है कि जैन दर्शनमें सविकल्पक शानसे पहले किसी निर्वि॰ कल्पक ज्ञानका अस्तित्व नहीं माना गया, जबिक अन्य दर्शनोंमें माना गया । अत: अकलंकदेवने उसको तुलना दर्शनसे की, वर्षाकि जैन दर्शनमें ज्ञानको दर्शन पूर्वक माना है तथा उसका विषय सत्तासामान्य है। अकलंकदेवकी इस मान्यता-को भी जनके उत्तराधिकारी दोना परम्पराओके दार्शनिकोने स्त्रीकार किया। किन्त दिगम्बर आगमिक परम्परामें दर्शनका विषय कुछ और ही माना गया है जिसकी वर्षा धवला और जयधवला टीकामें तथा बृहदूदव्यसंप्रहकी टीकामें की गयी है।

### दि० परम्परामें दर्शनके स्वरूपमें भेद

अकलकदेव कृत लगीयस्थय नामक प्रत्यकी एक तात्मवेवृत्ति अभयवन्त्र पूरि ने रची हैं। उन्होंने उसकी पीचवीं कारिकाया, जिसमें अवग्रहका लक्षण कहा गया है, व्याच्यान करते हुए इस चर्चाकी उटाया है जो इस प्रकार है—

शंका — इस मित्रानके प्रकरणमें दर्शनकी चर्चा वर्श की गयी ? उसका ती यहीं कोई प्रकरण नहीं है ?

२. लघीयरत्रय, १० रे४ ।

रे. 'अस्ति धालीचनग्रानं प्रथमं निविद्यत्यस् । यालगुदादिविधानसदृशं सुद्रवन्तुः अम् ॥' मीमांसा रलो०, प्रत्यग्र०, रलो० १११ ।

उत्तर—ज्ञानसे पहले दर्शन होता है; क्योकि आगममें छन्नध्योंके दर्शनपूर्वक ज्ञानका होना बतलाया है।

शंका—सिद्धान्तमें तो स्वरूपप्रहणको दर्शन कहा है। और यहाँ सामान्य-प्रहणको दर्शन कहा है। यह कथन सिद्धान्तसे विषद वर्थो नहीं है.?

उत्तर—दोनों कथनों में अभिप्रायका भेद है। यह न्यायकास्त्र है। न्यायकास्त्र दूरी के विवादों का निराकरण करता है। अतः अग्य न्यायकास्त्रियों द्वारा माने गये निविकत्पक दर्शनको अप्रमाण ठठगनेके लिए स्याद्वादियों ने सामान्य प्रहणको दर्शन कहा है, वर्यों कि छप्तस्य जीव जब स्प्रहणको ग्रहण करते हैं उस समय वे वाह्य अर्थको प्रहण नहीं कर सकते। और प्रामाण्यका विचार वाह्य अर्थको अहण नहीं कर सकते। और प्रामाण्यका विचार वाह्य अर्थको अपेक्षासे ही किया जाता है; पर्योक्त वह व्यवहारमें उपयोगी है। व्यवहारों पुरुष स्वस्थित अकाशनके लिए दीपकको नहीं खोजते। अतः दर्शन वाह्य अर्थिदियोक व्यवहारके लिए उपयोगी नहीं है। उसके लिए तो प्रमाण ज्ञान ही उपयोगी है वर्णिक वह स्ववकत्यक होता है। किन्तु यथापंग स्वस्य ग्रहणको ही दर्शन कहते हैं। इसीसे केवलोक दर्शन और ज्ञान एक साथ होते है। यदि सामान्य ग्रहणको दर्शन कहा जायेगा तो ज्ञानका विषय सामान्य-विजेपारमक वस्तु नहीं ठहरेगी।

इस चर्चास स्पष्ट है कि जैन दार्शनिकोंमें दर्शनका जो स्वरूप माना जाता है वह सैद्धान्तिक परम्पराके अनुकूल नहीं है किन्तु दार्शनिक क्षेत्रको मुरियमोंको सुळझानेका परिणाम है।

बृहदुद्ध्यतंत्रहके टीकाकारने दर्शनका सैद्धानिक और तार्किक रूप विस्तारसे बतलाया है। वे लिखते है— 'ग्यायशास्त्रके अभिप्रायसे सत्तावलोकन रूप दर्शनका व्याख्यान किया अय िद्धान्तशास्त्रके अभिप्रायसे सत्तावलोकन रूप दर्शनका व्याख्यान किया अय िद्धान्तशास्त्रके अभिप्रायते करते हैं। जो प्रयत्न आये होनेवाले ज्ञानको उत्विसी निमित्त है उस प्रयत्न रूप जो अपनी आह्माका अय-लोकन है उसको दर्शन कहते हैं। उस दर्शनके पश्चात् ही जो बाह्य दिपके विकल्प रूपसे पर्यायका प्रहण होता है वह ज्ञान है। जैसे, कोई पृष्ठ पटको जान रहा है। पीछे उसका चित्त पटको जाननेके लिए हुआ। तब यह पटके विकल्प-से हुटकर जो स्वस्पना यवलोकन करता है यह दर्शन है। उसके अनन्तर 'यह पट हैं' इस प्रकार जो वाह्य विपयका निश्यम करता है, यह ज्ञान है।

शंका-पदि दर्शनको आत्माका ग्राहक और ज्ञानको परका ग्राहक कहा

<sup>₹.</sup> पृ० १७१-१७४ I

जायेगा तो जैसे नैयायिक मतमें ज्ञान अपनेको नही जानता, वैसे ही जैनमतमें मी ज्ञान अपनेको नही जानेगा' यह दूपण आता है।

उत्तर—नियायिक मतमें ज्ञान और दर्शन नामके दो भिग्न गुण नहीं हैं। अतः उसके मतमें आरमाको न जाननेका दूपण आता है। फिग्नु जैनमतमें ज्ञानगुण परद्रव्यको जानता है और दर्शन गुण आरमाको जानता है। अतः आरमाको
न जाननेका दूपण नहीं आता। वर्षोंकि कैसे एक ही अग्नि जलानेके कारण दाहक
और प्रकानेके कारण पाचक इस तरह दो रूप कही जाती है वैसे ही अमेदनयसे
एक ही चितर्य भैदनयकी विवस्ता होनेपर विषय भैदसे दो रूप हो जाता
है। जब वह चैतन्य आरमाको प्रहण करता है तो उसे दर्शन कहते हैं। पीछे जब
वह पर प्रव्यको प्रहण करता है तो उसे हो जान कहते हैं। इसके विपरीत यदि
सामान्यप्रहणको दर्शन और विशेषप्रहणको ज्ञान कहा जाता है तो जान प्रमाण
नहीं ठहरता। क्योंकि प्रमाण बस्तुका ग्राहक है और वस्तु सामान्य-विरोपात्मक
है किन्तु ज्ञान वस्तुके एकदेश विरोपको ही प्रहण करता है, पूर्ण वस्तुका प्रहण वस्तुका स्वाध्य है
कन्तु ज्ञान वस्तुके एकदेश विरोपको ही प्रहण करता है, पूर्ण वस्तुका प्रहण वस्तुका वस्त

शंका—-यदि दर्शन याह्य विषयको नहीं जानता तो यद अन्धेके तुल्य हुआ। अतः सभी मनप्य अन्धे ठहरेंगे ?

उत्तर—ऐसा कहना ठोक नहीं, क्योंकि बाह्य विषयमें दर्शनको प्रवृत्ति नहीं होनेपर भी बात्मा ज्ञानके द्वारा विद्योप रूपसे सबको खानता हैं। इतना विद्येप है कि जब दर्शन आत्माको प्रहेण करता है तो आत्माका बर्धिनाभावी ज्ञान भी गृहीत हो जाता है और ज्ञानके गृहीत होनेपर ज्ञानको विषयभूत बाह्य बस्तु भी गृहीत हो जाती है।

दांका--यद आरमाके ब्राहकको दर्शन कहते है तो 'जं सामर्ण्य बहुणं भाषाणं' इरवादि गाषाका अर्थ कैसे घटित होगा ?

उत्तर—सामान्य ग्रहण वर्षात् वारमग्रहणको दर्शन यहाँ हैं प्रयोकि वारमा वस्तुओंको जानते समय 'मैं वानुकको जानू और अनुकको न जानूँ, इन प्रकारका विशेष पद्मपात नहीं करता, किन्तु सामान्य रूपसे बस्तु मात्रको जानता है अतः मामान्य दावरसे बाहम कहा जाता है।

अधिक कहनेसे क्या ? यदि कोई न्याय और विद्वान्तके अभिप्रायको जानकर

तथा एकान्त रूप दुराप्रहको छोड़कर मध्यस्वता घारण करके नवभेदसे व्याख्यान करे तो दोनों ही अर्थ घटित होते हैं। जिसका खुलासा इस प्रकार है—न्याय-धास्त्रमें मुख्य रूपसे अन्य दर्शनोंका कथन रहता है। अब यदि कोई अन्य मताव-रूपसी पृष्ठता हैं कि जैन सिद्धान्तमें दर्शन और ज्ञान ये दो गुण जीवके वतलाये हैं ये कैसे घटित होते हैं? तो उतको यदि यह कहा जाये कि आत्माके प्राहकको दर्शन कहते हैं तो यह समझ नहीं सकता था। अतः आचार्योने उनको समझानेक लिए 'दर्शन' का स्थूल व्याख्यान करके बाह्य विषयमें जो सामान्य स्ताका अवलोकन होता है उसकी तो 'दर्शन' संज्ञा रखे और जो 'यह धुक्ल है' इत्यादि विशेषका बीघ होता है उसकी ज्ञान संज्ञा रख दो। इसकिए कोई दोय नहीं है। किन्न सिद्धान्तमें मुख्य रूपसे अपने धर्मका कथन होता है। अतः उसमें आचार्योने सूक्त कथन करते हुए आत्माके प्राहकको दर्शन कहा। अतः इसमें भी कोई दोय नहीं है।''

दर्शनपूर्वक सबग्रह ज्ञानके होने और अवग्रहके स्वरूपमें मान्यता-भेद होनेसे प्रसंगवश दर्शनके स्वरूपके विषयमें भी मतभेदको चर्चा करनी पड़ी। अब प्रकृत चर्चापर आनेके लिए यहाँ हम दर्शनके विषयमें हो जयमवला से भी एक चर्चाको उद्युत करते हैं। जो इस प्रकार है—

शंका—यदि ऐसा है तो अनाकार उपयोग मी मतिज्ञान हो जायेगा क्योंकि जिस पदार्थको लेकर अनाकार दर्शन होता है उसीको लेकर मतिज्ञान होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्तरंग पदार्थको विषय करनेवाठे उपयोगको दर्शन माना है इसस्रिए एक पदार्थको आरुध्वन मानकर दर्शनोपयोगको बो मति-ज्ञानत्वको प्राप्तिका प्रसंग दिया है वह नहीं रहता ।

शंका-दर्शनोपयोगका विषय अन्तरंग पदार्थ है यह कैसे जाना ?

समाधान—यदि दर्शनोपयोगका विषय अन्तरंग पदार्थ न माना जाये तो वह अनाकार नहीं वन सकता ।

रांका—अब्यक्त ग्रहणको अनाकार ग्रहण कहते हैं ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया?

समाधान—नही, बयोकि निरावरण होनेसे केवलदर्शनका स्वभाव व्यक्त ग्रहण करनेका है। अब यदि अध्यक्त प्रहणको ही अनाकारग्रहण मान छिया जाता है तो केवलदर्शनके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। अतः विषय और

१. भाग १, ए० ३३७,।

विषयीके सम्पानके पहले ही अन्तरंगको विषय करनेवाला दर्शनीपयोग उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ छेना चाहिए, अन्यया वह अनाकार नहीं हो सकता।"

आचार्य विद्यानन्दने तो अपने रेलोकवार्तिकमें आरमभात्र ग्रहण रूप दर्शनका लण्डन किया है। इस तरह मान्यतामेद अवदा दृष्टिभेदते दर्शनके स्वरूपमें अन्तर है किन्तु वह अन्तर केवलदर्शनको परिभाषा तक हो सोमित नहीं रहता किन्तु जसका प्रभाव दर्शनके अनन्तर होनेवाली जानको प्रक्रियाके क्षमपर भी पड़ता है। और इसीलिए इस चर्चाको वहीं इतने विस्तारसे दिया गया है।

यदि दर्शनका विषय अन्तरंग पदार्थ है और वह उत्तर ज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्त हैं तो याह्य विषयके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे-पहले हो दर्शन होता चाहिए जैसा जयघवला टोकामें लिखा है। किन्तु यदि दर्शनका विषय सत्ता सामान्य है तो वह विषय और विषयीके सम्पातके समय होना चाहिए जैसा सर्वा- थंसिद्धिय या तत्वार्थवात्तिकमें लिखा है। यदि बाह्य विषयके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होनेस पहले दर्शन होता है तो बाह्य विषयके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होनेस पहले दर्शन होता है तो बाह्य विषयके साथ इन्द्रियके सम्बन्ध होनेस पहले दर्शन होता है तो बाह्य विषयके साथ इन्द्रियके सम्बन्ध होनेस पहले उत्तर उत्तर साथ सम्बन्ध होनेस पहले उत्तर उत्तर होनेवाले अर्थयहणको कार्यवह हो ता बाह्य साम्य आगमों के मान्यता है। किन्तु दिगम्बर मान्य आगमों के सो दर्शनकी परिभाषा पायो जाती है श्वेताम्बर परम्परामें उसकी कोई चर्चा तहीं है।

### सिद्धसेनका मत

इसी प्रसंगमें आचार्य सिद्धसेनका मत भी विचारणीय है। आपने सम्मितिकी नामक अपने मृत्यमें दर्शनका विषय सामान्य और ज्ञानका विषय विसेष बतलायां है किन्तु आप अस्पृष्ट और अविषय अर्थके ज्ञानको दर्शन कहते हैं। अर्थात् 'अस्पृष्ट अर्थमें नासुके द्वारा जो बोध होता है वह बसुदर्शन है। तथा इन्द्रियोके अविषय प्रसाण आदिमें मनके द्वारा जो बोध होता है वह अबसुदर्शन है।

आशाय मह है कि बसु अस्पृष्टमाही है अतः उससे होनेवाला जान ही बस्-दर्शन कहा जाना है। तथा 'अवस्तुदर्शन' से वे केवल मानस दर्शन हो लेते हैं। व्योंकि चसुकी तरह मन भी अप्राप्कारी है अतः वह भी अस्पृष्टमाही है। इन्हें। दोनोंसे ब्यंजनावयह नहीं होता। अतः सिद्धसेनके मतसे ब्यंजनावयह के विष्पमभून अर्थका ग्रहण ही दर्शन है।

१. पू० २२०, सू० १-१५।

२, 'गाण अपुर्वे अविसर व अविभिन्न दसर्ग होर्रे । मोख्य लिगचो ल अगागवारेय-विसरस् ॥ २-२५ ॥' स० त० ।

सिद्धतेनके सम्मित्सूत्र या सम्मित्तवर्कपर दिगम्बरावार्य सुमितदेवको एक टीका यो, जो अनुपल्च्य है। बौद्धाचार्य कमलवीलने देवस्वसंग्रह (प्रत्यक्ष परीक्षा) को टीकाम 'सुमतिदिवम्बरस्य' लिखकर दिगम्बराचार्य सुमितिके मत्तका निर्देश किया है जिसके अनुसार सुमितिने कुमारिलके मत्तका बालोचना की है। सम्मित्तवर्कपर ईसाकी दसवी शताब्दीके क्वेताम्बराचार्य अभयदेवको टीका वर्तमानमें उपलब्ध है। उन्होंने अपनी टीकाम विद्यतेनके अभिग्रायके अनुसार पौच जानों और चार दर्शनोका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—

'यद्यिव प्रमाण और प्रमेय, दोनों ही सामान्य-विशेषात्मक हैं किन्तु छद्यस्य अवस्थामें दर्शनोपयोगके समय ज्ञानोपयोग नहीं हो सकता। अतः अप्राप्यकारी चक्ष और मनसे होनेवाले अर्थावग्रह आदि मतिज्ञानके उपयोगसे पूर्ववर्ती अवस्थाको चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन कहते हैं। और रूप आदिको ग्रहण करने रूप अवग्रह आदि परिणितिको मितज्ञान कहते हैं। वानयको सुननेके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। चक्षु आदि वाह्य निमित्तको अपेक्षा विना रूपो द्रव्यको ग्रहण, करनेकी परिणति-विदीपको अवधिज्ञान कहते हैं। तथा रूपी द्रव्य सामान्यका पर्यालोचन करनेवाली उसी परिणतिविशेषको अवधिदर्शन कहते हैं। अढ़ाई द्वीप और समुद्रके अन्तर्वर्ती समस्त मनोविकल्पोंको इन्द्रियादिकी सहायताके यिना ग्रहण करने रूप परिणतिको मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। ये सभी ज्ञान और दर्शन अपने-अपने आवरणके क्षयोपरामसे होते हैं। किन्तु अनन्तज्ञान स्वभाव आत्माका योड़ा-थोडा जान लेना ही बास्तविक रूप नहीं है। उसका बास्तविक रूप सो एक केवल-शान है जो सामान्य-विशेषात्मक समस्त वस्तुओंको एक साथ जानता है। अतः किन्हीने जो ऐसा व्याख्यान किया है- अवशह रूप मतिज्ञान दर्शन है और वहीं ईहादि रूप होनेपर ज्ञान कहा जाता है। इससे भिन्न और कोई ग्राहक नहीं है जैसे, एक ही सर्प फण उठानेपर और फणको गिरा लेनेपर भी एक ही है वैसे हो एक ही बोध दर्शन और मितज्ञान कहा जाता है ऐसा सुत्रकारका अभिप्राय है। यह ब्याख्यान असंगत है। क्योंकि यह आगम और युक्तिके विरुद्ध है।

'दर्शन और ज्ञानमें सर्वया अभेद मानने पर पहले अवग्रहरूप दर्शन और फिर ईहा आदि ज्ञान होते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह कथन तो दोनोंमें

१. 'नमः सन्मनवे तस्मै भवकूषनिपातिनाम् । सन्मतिर्विवृता पेन सुद्धपामप्रवेशिनी ॥ २२ ॥ —पार्वनाथचरित (चादिराज )।

२. तत्त्वसंग्रह, पु० ३७६।

३. सन्मति० टी०, पृ० ६२० ।

कर्यं चित् भेद मानकर हो हो सकता है। हो, आत्मरूपको अपेक्षा तो दर्शन और ज्ञानमें अभेद मानते हो हैं; वयोंकि ज्ञान भी आत्म-रूप है और दर्शन भी आत्म-रूप है (किन्तु एक हो मितज्ञान दर्शन और ज्ञानरूप नहीं हो सकता। यदि अव-प्रहकी दर्शन माना जायेगा तो ज्ञास्त्रमें जो अवग्रहके लेकर धारणा पर्यन्त ज्ञानको मितज्ञान कहा है उसका ज्यापात होगा। और यदि अवग्रहको दर्शन नहीं माना जायेगा तो 'अवग्रह मात्र ही दर्शन हैं इस कंपनका चिरोध होगा। अतः अवग्रहके मित्र दर्शनको मानने अपवा न माननेपर आग्म-विरोध आता है। चर्योंक आग्म-में मितज्ञानक अट्टाईम भेदोंके दर्शनको मित्र माना है। जतः ध्यस्य दर्शामें ज्ञान ही दर्शन कैसे हो सकता है ?'

अभयदेव सूरिके इस व्याख्यानको दूसरे व्वताम्वराचार्य यशोविजयने अर्ध-जरती न्यायको उपमा दो है। बूढ़ी स्त्रीक लाग्ने अंगको तो कामीजन पसन्द करते हैं और आधे अंगको पसन्द नहीं करते । इसका नाम अर्ध तरती न्याय है । यशो-विजय लिखते हैं---'प्राचीनता प्रेमके बाग्रहवश योत्रादि ज्ञानसे पहले भी दर्शन-को मानना यजित नही है। किन्तु व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रहके योचमें दर्शन गहीं होता और न ऐमा उल्लेख हो है कि इन दोनोंके मध्यमें दर्धन होता है। आगममें तो व्यंजनावप्रहके अन्तिम क्षणमे अधीवप्रहकी ही उत्पीत बतलायी है। तथा व्यंजनावप्रहसे पहले दर्शनकी कराना करना तो अस्यन्त अनुचित है। ऐसा होने-पर तो दर्शन इन्द्रिय और अर्थके सन्निकर्पसे भी निकृष्ट होनेसे अनुपयीग रूप ही हो जायेगा । और जब प्राप्यकारी इन्द्रियोंने उत्तम होनेवाले ज्ञानमें दर्शन नहीं माना जाता तो अन्यत्र उसको ज्ञानसे भिन्न माननेमें कोई भी प्रमाण नहीं है। 'अस्पृष्ट विषयके जानको ही दर्शन कहते हैं' इस कपनसे सिटसेनके दर्शनको जान-से अभिन्न हो बतलाया है। यदि छन्नस्यके जानोपयोगमें दर्शनीपयोगको हेतु माना जायेगा तो 'चक्षुते ही दर्शन होता है, अन्यत नही होता' इसपर केसे विश्वास किया जायेगा । अतः श्री सिद्धसेनाचार्यके द्वारा प्रतिपादित नये मतके अनुसार कहीं , भी ज्ञान और दर्शनमें कालभेद नहीं है। किन्तु व्यंजनावग्रहके द्वारा विषय न किये गये अर्थका प्रत्यक्ष ही दर्शन है।"

आश्रम यह है कि आश्रार्य सिडसेन दर्शनमें और शानमें भेद नहीं मानते । उनका तर्क है कि दर्शनके भेदींमें से एक भेदका नाम चसुदरीन है। चसु अग्राप्त-कारी है इंग्रीसे उठसे व्यंजनावग्रह नहीं माना, केवल अर्थावग्रह माना है। 'एक

१. ग्रामिन्दु, ५० ४६ ।

श्रोर चशुंते व्यंजनावग्रहका न होना और दूसरी और दर्शनके एक भेरका नाम स्पर्शन दर्शन मा श्रोत्रदर्शन न रखकर चशुंदर्शन रखना क्या कुछ विरोध अर्थ नहीं रखता ? दर्शनके दूसरे भेरका नाम अपक्षुदर्शन है। इस अपक्षुदर्शनमें चक्षु र इन्द्रियके सिवा अन्य सभी इन्द्रियों और मनसम्बन्धी दर्शनका संग्रह माना जाता है। किन्तु आचार्य सिग्रसेन अपक्षुदर्शनमें केवल मनसम्बन्धी दर्शनका हो ग्रहण करते हैं; क्योंकि चशुंकी तरह मन भी अग्राध्यकारी है अतः उससे भी व्यंजनावग्रह नहीं होता। इसीसे उन्होंने व्यंजनावग्रह कहीं होता। इसीसे उन्होंने व्यंजनावग्रह हारा विषय न किये गये अर्थके प्रत्यक्ष को ही दर्शन कहा है। दर्शनकी यह परिमाणा नयी है, इसीसे यशीविजयजीने इसे नव्यमत कहा है।

हम पहले लिख आये हैं कि अवलंकदेवने अवग्रहसे दर्शनको जुदा बतलाया है। सिद्धमेनके सन्मति मूत्र तथा उसको ब्याख्याको देखनेसे पता चलता है कि सिद्धसेनके पहले एक मत अवग्रहको ही दर्शन मानता था। किन्तु सिद्धसेन तथा अकलंक दोनोंको ही यह मत मान्य नहीं था अतः दोनोंने ही इस मतकी आलोचना की है।

इस तरह दर्शन और अवग्रहके विषयमें जैन परम्परामें मतभेद है। इस विषयपर गम्भीरतासे अध्ययन होनेको आवश्यकता है।

## ईहा आदिका स्वरूप

अवपहसे गृहीत अर्थमें विरोप जाननेकी आकांक्षा रूप जानको ईहा कहते हैं। जैसे यदि चक्षुके द्वारा शुक्र रूपको प्रहुण किया तो यह तुष्कर रूप क्या वस्तु है? कोई पतांका है अथवा वसुज्ञोंको पंतित है? अथवा यदि पृष्पका अवग्रह ज्ञान हुआ तो यह तुष्प किया वसुज्ञ ज्ञान हुआ तो यह तुष्प किया वसुज्ञ ज्ञान हुआ तो यह तुष्प किया वसुज्ञ ही, किस अप्रका है आदि जाननेकी आकांक्षा ईहा है। इता कान संत्र क्ष्य कर होना चाहिए इस प्रकारको जिज्ञासाका होना ईहा है। ईहा ज्ञान संत्र रूप नहीं है। एक वस्तु में परस्पम विरुद अनेक अर्थोक ज्ञानका नाम संत्रम है। यह संत्रम अवग्रहके परचाल और ईहाधे पहले होता है। संत्रम दूर होनेपर अव ज्ञान निरुच्य अविभाव होता है तो उसीको इंड कहते हैं। जैसे पुरुषका अध्यह होनेपर यह सिकायत है अपवा उत्तरीय है इत्यदि संत्रम होता है। इसके परचाल् ज्ञाव विषयोगमुत्त होता है तो अनुक होना चाहिए, वह ईहा है। उत्तर जो 'यह पताका है अपवा चानुकोंको पंत्रित है' यह कहा है सी वह ईहा ज्ञानसे होनेवाले विकल्पोंको दूपनत्द्रारा बतलाया है। इहाके होते-होते तो वनमें-से एक हो

विकल्प रह जाता है कि यह बगुलोंकी पंदित होनी चाहिए।

वियोग धर्मोंको जानकर यथार्थ बस्तुका निर्णय होना कावाय झान है। जैसे पंखोंके फड़फड़ाने आदिसे यह निर्णय करना कि यह वगलोंको पंक्ति ही है। अवायसे निर्णात बस्तुको कालान्तरमें न मूलनेमें जो जान कारण है उसे धारणा कहते हैं। जैसे सार्यकालके समय सुबहवालो वगुलोको पंक्तिको लीटती हुई देतकर जो यह जान होता है कि ''यह वही वगुलोंको पंक्ति है जिसे मैंने सुबह देखा था'। इस प्रकारके झानका कारणमूत जो संस्कार रूप झान है वही घारणा है। इसे प्रकारके झानका कारणमूत जो संस्कार रूप झान है वही घारणा है। इसे प्रकारके झानका कारणमूत जो संस्कार रूप झान है । और स्थेतान्वरावार्य हैनक्टबने स्मृति झानके कारणको घारणा कहा है। और स्थेतान्वरावार्य हेनक्टबने स्मृति झानके कारणको घारणा कहा है । अपहल कहा क्षेत्र होता अववार असंस्थात काल तक झानके अवस्थानका नाम घारणा है। अर्थात् अवगृत अववार असंस्थात काल तक झानके अवस्थानका नाम घारणा है। अर्थात् अवगृत अववार, ईहा, और अवार झानका काल तो एक-एक अस्त-

१. तस्वार्ध यहके स्वेतान्यर सम्मत खुशाठमें 'क्याय' राज्यका प्रयोग है और दिगम्बर सम्मत खुशाठमें अवाय राज्य है। अब्रतंक देवने अवने तस्वायेवातिकमें (१११८) यह चर्चा उठावी है कि यह राज्य अनाव है कथवा भागा है। और स्वाय पर समाय है। और स्वाय पर समाय कि मामान विया है कि दोनों ही राज्य ठीक है—यक्त प्रयोग स्वयं प्रयाद प्रयोग प्रयाद पर्याद समाय कि तो है। जैसे चर्च 'यह दाखिणात्व नहीं हैं' यह तरह अधाय अर्थाद तिरेथ ब्रत्या है तो 'यह उत्तर्वा के ता यह का अर्थाद क्यां हो स्वयं प्रयाद करें हैं यह उत्तर्वा है और जब 'यह उत्तर्वा क्यां हो माम करता है और जब 'यह उत्तरिक्ष क्यां हो प्रयोग प्रयाद का स्वयं है। दोनों वरस्वराक्षिक दार्शनिकोर्स अवाय गण्यका हो प्रयोग पाया काता है।

२. लवीवलब, बा० १-६।

३. जिनमद गणिने अपने बिने० भा० में- व्यविष्युति, बासना, संस्तार और म्हालिको भी भारणा बरलावा है। उनका क्रमुसराप बरते हुर वादि-देव वादिने अपने स्वादाद रत्नाकर (१० १४६) में विवानन्दने 'स्हालिह्युकोरणा' स्त लख्यका खरडन बिन्ना है। उनका क्रह्मा है कि 'पारणा छान स्हालिह्युकोरणा' स्त लख्यका खरडन बिन्ना है। उनका क्रह्मा है कि 'पारणा छान स्हालि काल खन्ना है। विवास काल अन्तर्युक्त विवास है। अत्यास स्वास काल अन्तर्युक्त विवास है। अत्यास काल अन्तर्युक्त केलाया है। अत्यास छान को लिंका सामक समाय हो जाता है। अत्यास वरम्यरासे स्वाधिका है। अत्यास छान को विवास समाय हो जाता है। अत्यास वरम्यरासे स्वाधिका है। अत्यास हो कि समाय प्रामितामी 'स्विनिद्धुविर्याणा'। रारास्त स्त अन्तर्यक्षेत्र सम्यत लयप्यको अस्ता ममाय अमितामी 'स्विनिद्धुविर्याणा'। रारास्त स्त अन्तर्यक्षेत्र सम्यत लयप्यको अस्ताम स्वास्त्र है। अस्त स्वास्त्र स्वित्युवित भारणा महा क्रिक्तुविक्त भारणा महा क्रिक्तुविक्त क्रिक्तुविक्त भारणा महा स्ति स्विक्तुविक्ति है। अस्त्रा स्विन्नुविक्तुविक्ति स्वास स्व

र्महर्त है। किन्त घारणांका काल संख्यात अथवा असंख्यात है।

ये अवयह आदि चारों ज्ञान इसी क्रमसे होते हैं. इनकी उत्पत्तिमें कोई व्यति-क्रम नहीं होता । क्योंकि बदएका अवग्रह नहीं होता. अनवगहीतमें सन्देह नहीं होता. सन्देहके हुए बिना ईहा नहीं होती. ईहाके बिना अवाय नहीं होता और अवायके बिना घारणा नहीं होतो । किन्तु जैसे कमलके सौ पत्तोंको ऊपर नीचे रखकर सईसे छेदनेपर ऐसी प्रतीति होती है कि सारे पत्ते एक ही समयमें छेदे गये यद्यपि वहाँ कालभेद है, अत्यन्त मुक्ष्म होनेसे हमारी दृष्टिमें नहीं आता. वैसे ही सम्यस्त विषयमें यद्यपि केवल अवाय ज्ञानकी ही प्रतीति होती है फिर मो जमसे पहले अवग्रह और ईहा जान बड़ी दल गतिसे हो जाते हैं। इससे उनकी प्रतोति नहीं होती ।

यह भी कोई नियम नहीं है कि इनमें से पहला ज्ञान होनेपर आगेके सभी ज्ञान होते हो है। कभी केवल अवग्रह ही होकर रह जाता है, कभी अवग्रहके परवात संबाय होकर हो रह जाता है, कभी अववह, संबाय और ईहा हो होते हैं. कभी-कभी अवग्रह, संशय, ईहा और अवाय ज्ञान ही होते हैं, और कभी घारणा सक होते हैं । ये सभी ज्ञान एक चैतन्यके हो विशेष हैं । किन्त ये सब क्रमसे होते है तया इनका विषय भी एक दसरेसे अपर्य अपर्य है अत: ये सब आपसमें भिन्न-भिन्न माने जाते है।

#### मतिज्ञानके तीन सौ छत्तीस भेट

अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और घारणा ये चारों ज्ञान मन तथा पाँचों इन्द्रियोंके निमित्तसे होते है अतः प्रत्येकके छह-छह भेद होनेसे चारोंके चौबीस भेद होते है और व्यंजनावग्रह केवल चार ही इन्द्रियोंके निमित्तसे होता है। बतः सब मिलकर मतिज्ञानके २८ भेद होते हैं। तथा ये सभी मतिज्ञान बहु, बहुविध, क्षित्र, अनिसुत, अनवत और ध्रव व इनके प्रतिपक्षी एक अथवा अल्प. एकविध. अक्षिप्र. निसत. उदत और बाध्व इन बारह प्रकारके विषयोंको जानते हैं। अतः विषयकी अपेक्षा प्रत्येक ज्ञानके बारह-बारह भेद होनेसे मतिज्ञानके समस्त भेद २८×१२ = ३३६

है। आशय यह है कि अवाय शानके परचात अविच्यति होती है। एक पदार्थ-विषयक अपयोगके लगातार बने रहनेका नाम अविच्युति है। और अवायका जो संस्कार बना रहता है जो कि स्त्रतिमें कारण होता है उसे बासना कहते हैं। अकलंक आदि दिगम्बराचार्योके अनुसार भी रमृतिका कारण संस्कार ही धारणा है जो बास्तवसे शानस्य है। अनः हेमचन्द्राचायने बादिदेवस्रिकी तरह जो उनके मतका निरसन न करके संयुक्तिक समयन किया है वह उचित ही है।

तीन सौ छत्तीस होते हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार हं—कोई परुप सनेक शब्दोंको सुनकर उन सबको जान छैता है यह बहुका ज्ञान है। कोई क्षयोगसमकी मन्दताके कारण जनमें से किसी एक ही घडदको जानता है यह एक अथवा अल्प-का ज्ञान है। कोई श्रोता एक-एक शब्दके अनेक भेद-प्रभेदोंको जान छेता है यह बहुविषका ज्ञान है । कोई उन अनेक सन्दोंमें-से किसी एक सन्दके ही भेद-प्रभेदों-को जान पाता है यह एकविधका ज्ञान है। कोई शब्दको जल्दी जान लेता है यह क्षिप्रज्ञान है और कोई क्षयोपशमको मन्दता होनेसे देरमें जानता है यह अक्षिप्रज्ञान है। अथवा बीघ्रतासे गिरतो हुई जलवाराके प्रवाहको जानना क्षिप्रज्ञान है और घीरे-घीरे चलते हुए घोड़े वगैरहको जानना बक्षिप्रज्ञान है। किसी बस्तुके एकदेश-को देखकर पूरी वस्तुको जान छेना अनिसृत ज्ञान है, जैसे हाबोकी सुँहको देखकर जलमें डूवे हुए हायोको जान लेना । और पुरी वस्तुको देखकर उसे जानना निसुत है। बिना कहें अभिप्रायसे ही पूरी बातको जान छेना अनुस्त ज्ञान है और फहने-पर जानना सबत ज्ञान है। प्रथम समयमे शब्द वर्गरहका जैसा ज्ञान हो दूसरे समयमें भी वैसाका वैसा हो बना रहे, न घटे और न बड़े, उसे ध्रुव शान कहते है। और कभी बहुका, कभी बहुविधका, कभी एकका और कभी एकविधका ज्ञान होना अध्यव ज्ञान है अथवा चिरस्थायी पर्यंत वर्षरहके ज्ञानको ध्रयज्ञान कहते हैं।

रांका-पहरें और बहुविधमें वया भेद हैं ?

उत्तर—बहुत स्वित्तयोंक जानवेको बहुनान कहते हैं जैसे बहुतनो पायोको जानवा। और बहुत स्वित्तयोंक जानवेको बहुविष्य ज्ञान कहते हैं जैसे संग्रही, मुण्डो, सांबलो आदि अनेक जातियोंको गायोंको जानवा। तथा एक स्वक्तिको जानवा एक ज्ञान है जैसे यह गी है। और एक जातिको जानवा एकविष्य है जैसे यह सण्डो गो है।

शंका-- तकत और निस्तमें क्या भेद है ?

१. रवेतान्तर सम्प्रदायमें क्रिनस्तके स्थानपर 'क्रांतिक्षव' और मनुस्तके स्थानपर तिरिश्व क्रयश प्रसंदिग्ध मेद हैं। दिना जित्र (यह) के स्वस्तते ही जान सेता अनित्तत्व हैं। बीट जितसे जानना जिते स्टिश्योत स्थीको जानना निर्मित हैं। संस्तरित क्रांतना जिते स्टिश्योत स्थीको जानना निर्मित हैं। संस्तरित जानना निर्मित क्षांत्र प्रसंदित्व क्रयंत्र क्रांतिस्थात स्थान है। और संस्त्रायात्मक जानना कि जाने यह सेता है है अथवा अन्तर स्व हैं' अनिरियत साम है।

२. सर्वार्थे० भीर तस्त्रार्थेवा०, सन्न १-१६ ।

उत्तर—दूसरेके कहनेसे जो ज्ञान होता है वह उनत है और स्वतः हो जान लेना निस्त है।

संका—भोग, प्राण, स्पर्धन, रसना ये चारों इन्दियों प्राप्यकारी है अर्थात् प्राप्त पदार्थको जानती है, अतः इनसे अनिसृत और अनुस्त शब्दादिका ज्ञान कैसे क्षोगा।

उत्तर—जैसे चिजेंटी वगैरहको झाण और रसना इन्द्रियसे दूरवर्ती गुड़ आदिको गन्य और रसका ज्ञान हो जाता है नैसे ही अनिसृत और अनुनत शब्दादि का भी ज्ञान जानना चाहिए।

इनमें से उबतका सम्बन्ध केवल श्रीवेन्द्रियके साथ सो ठोक बैठ जाता है किन्तु अन्य इन्द्रियोके साथ नहीं बैठता; बयोंकि जो बात सन्दर्भ द्वारा कही जाये यही उबत है और सन्दर्भ श्रीवेन्द्रयका विषय है। अकलंकदेवने इसे इस प्रकार घटित किया है—कोई आदमी दो रंगोंको मिलाकर कोई तीसरा रंग बनाना दिखला रहा है। उसके कहनेसे पहले ही उसके अभिन्नायको जान लेना कि आप इन दोनो रंगोंको मिलाकर अमुक रंग बनायेंगे, यह अनुक्त रूपका ज्ञान है और कहनेपर जानना उबत रूपका ज्ञान है। चुँकि रूप बक्षुका विषय है अतः यह चक्षुक्त विषयक उबत और अनुक्त ज्ञान है। चुँकि रूप बक्षुका विषय है अतः यह चक्षुक्त विषयक उबत और अनुक्त ज्ञान है। चुँकि रूप बक्षुका विषय है अतः यह चक्षुक्त विषयक उबत और अनुक्त साथ उक्त और अनुक्तको घटित कर लेना वाहिए।

## अनिसृत ज्ञान और अनुमानादिक

अनिसृत ज्ञानका स्वरूप बतलाते हुए थ्री गोम्मटसार जोवकाण्डकी टैकाओं-में लिखा है— 'जलके बाहर निकली हुई हायीको सूँडकी देवकर जलमें डूबे हुए हायीको जान लेना अनिसृत ज्ञान है। जिसके मिना जो नहीं होता उसको उसका साधन कहते हैं। जैसे अमिनके बिना धुओं नही होता अतः अपिन साध्य है और धूम साधन है। साधनसे साध्यके जाननेको अनुमान ज्ञान कहते हैं। ऊपरके दृष्टान्तमें सूँड साधन है और हस्ती साध्य है। सूँढेसे हस्तीका ज्ञान हुआ अतः यह अनुमान ज्ञान है तथा स्त्रीके मुख अयवा गवयको देवकर चन्द्रमा अथवा गायका ज्ञान होना मो अनिसृत ज्ञान है। सो किशीको स्त्रीके सुखमें देवकर चन्द्रमाका स्मरण हो आया व्योंकि मुखमें और चन्द्रमामें सुमानता है। अतः यह अनिसृत चन्द्रमाका आन स्मृति प्रमाण हुआ। इसी तरह जंगलमें 'गद्य' प्युको देवते हो गौका स्मरण होनेपर 'गौके समान गवय'

१. गा० ३१३ ।

होता है। इस प्रकारका जो प्रत्यमिनान होता है वह भी अनिसृत ज्ञान है। तथा रसोई-घरमें अमिन्ने होनेपर ही धूमको देवा और तालायमें अमिन्ने अभावमें धूमका भी अभाव देखा। यह देखकर यह जानना कि सब देश और सब कालोंने अनिन्ने होनेपर ही धुनों होता है और अमिन्ने अभावमें नहीं होता यह तक नामका ज्ञान है। इस तरह अनिसृत अर्थको विषय करनेवाले अनुमान, स्मृति, प्रत्यमिनान और तर्क ये चारों मितिनान परोख है; वर्षोंकि इनमें एक देश- से भी स्पष्टता नहीं है। इनके सिवा स्पर्शन आदि इन्द्रियों और मनके द्वारा जो यह वहविष आदिका मितिनान होता है यह सोव्यवहारिक प्रत्यद्व है क्योंकि उसमें एकदेशसे स्पष्टता पायों जाती है।

कपर बतलाया है कि तत्त्वार्थ सूत्रमें स्मृति आदि ज्ञानोंको मतिज्ञानके ही अन्दर गिनाया है तथा मतिज्ञानको परोक्ष कहा है। किन्तु अकलंकदेवने एक देश स्पष्ट इन्द्रियजन्य ज्ञानको सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा और स्मृति आदिको परोक्ष प्रमाण कहा, क्योंकि उनमें थोड़ो-सी भी स्पष्टता नही होती। भीर स्पष्टता न होनेका कारण यह है कि इन ज्ञानोंका विषय इन्द्रियोंके सामने नहीं होता। बतः ये व्यतिसतप्राही है। किन्तु तत्त्वार्यसूत्रमें अवग्रह ईहा बादि जानोंको भी अनिसतग्रही बतलाया है और ये ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप मतिज्ञानके मेद हैं। अब प्रश्न होता है कि अनिसृत ज्ञान सांश्यवहारिक प्रत्यक्ष है अथवा परोक्ष है ? गो० सा० के टोकाकारका तो कहना है स्मृति आदि अनिसृतप्राही ज्ञान तो परोक्ष है और शेप बहु आदिको विषय करनेवाल इन्द्रियजन्य ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। इससे ऐसा प्रकट होता है कि टीकाकार अनिसृतको अवग्रह आदि ज्ञानीका विषय नहीं मानते। जन्होंने जी दृशानोंमें प्रयुवत हायी और चन्द्रमा आदिके ज्ञानको स्मृति आदि बतलाया है उससे तो यही प्रतीत होता है । किन्तु वैसा होनेसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके तीन सौ छत्तीस भेद नहीं हो सकते; क्योंकि उनके मतसे अनिस्तका ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु परोक्ष है। परन्तु मतिज्ञानके तीन सो छत्तीस भेद होनेमें फिर भी कोई बाधा नही बाती वर्षोकि जैनविद्धान्तमें मतिज्ञानको परोधा माना है और स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि अनिसृतप्राही ज्ञान भी मतिज्ञानके ही प्रकार हैं। अनः मति-ज्ञानके सोन सौ छत्तीस भेदमें कोई बाघा नहीं है।

र्शका — एक शान एक हो अर्थका जागता है, अनेक पराष्ट्रिको जाननेमें वह असमर्थ है अतः बहु, बहुविष ज्ञान नहीं बन सकता ?

र. तस्वार्थवातिक- १-१६ स०।

उत्तर-पदि ऐसा माना जायेगा तो सदा एकका ही ज्ञान हुआ करेगा। जैसे. जंगलमें एक मनुष्यको देखकर एकका ही ज्ञान होता है, अनेक मनुष्योंका ज्ञान नहीं होता. बैसे ही नगर, वन, सेनाका पड़ाव आदिमें जानेपर भी हमें सदा एकका हो ज्ञान होगा । और इस तरह अनेक अर्थों को एक ज्ञानसे न जान सकतेके कारण नगर. वन. सेना आदि शब्दोंका व्यवहार ही लप्त हो जायेगा: क्योंकि अनेक मकानोंके समूदका नाम नगर है, दृक्षों वगैरहके झुण्डको बन कहते हैं और हाथी-घोड़ों वगैरहके समुद्रका नाम सेना है। दूसरे, यदि एक ज्ञान धनेक पदार्थों को नहीं जानता तो हायकी अंगुलियों में जो छोटा-बढ़ा व्यवहार होता है कि अमुक अँगुलिसे अमुक अँगुलि छोटी या बड़ी है यह आपेक्षिक व्यव-हार समाप्त हो जायेगा। तीसरे. संशयका अभाव हो जायेगा: वयोंकि जानको एकार्यग्राही माननेपर या तो सीपका ही ज्ञान होगा या चाँदीका ही ज्ञान होगा। एक साथ दोनोंका ज्ञान तो हो नहीं सकता। यदि केवल सीपका ही ज्ञान होगा सो उस समय चाँदीका ज्ञान न होनेसे 'यह सीन है या चाँदी' यह संशय नहीं हो सकता। यदि केवल चौदीका ही जान होगा तो भी सीपका ज्ञान न होनेसे संशय नहीं हो सकता । चौथे, सब कार्य व्यनियमित रूपसे होने छगेंगे । जैसे, कोई चित्रकार एक चित्र बनाता है चित्र बनाते समय उसे चित्रको रूपरेखा. उसके उपकरण और उनकी क्रिया वर्गरहका ज्ञान रहना आवश्यक है। अब यदि ज्ञान एक ही अर्थको जानता है तो एक समयमें एक ही बातका ज्ञान होनेसे उसका चित्र कुछका कुछ बन जायेगा। जब वह कुँचीको जानेगा तो रंगको भूल जायेगा, रंगको जानेगा तो कूँचीका ज्ञान नहीं होगा और न चित्रकी रूपरेखाका । पाँचवें, ज्ञानको एकार्थग्राही माननेसे 'ये दो हैं' 'ये तीन हैं' यह ज्ञान नहीं बन सकता वयोंकि एक ज्ञान दो सीन पदार्थोंको विषय नहीं कर सबता। अतः ज्ञानको अनेकार्थीका ग्राहक भी मानना ही चाहिए। अतः वह बहविष ज्ञानके होनेमें कोई रुकावट नहीं है।

इस तरह सांव्यवहारिक प्रत्यक्षका कथन समाप्त किया जाता है। आगे मुख्य प्रत्यक्षका वर्णन करते हैं जो ज्ञान इन्द्रियादिकी सहायताके बिना केवल आरमासे ही होता है उसे मुख्य या पारमाधिक प्रत्यक्ष कहते हैं उसके दो मेद है—देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष । देश प्रत्यशके भी दो भेद हैं—एक अवधि-ज्ञान और एक मनःपर्यय ज्ञान ।

१. 'देशप्रत्यसमन्धिमनःपर्ययद्याने ।'- सर्वार्थं० १-२०।

अवधिज्ञान

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादाको लिये हुए, रूपी द्रव्योंको जो बिना इन्द्रिय आदिकी सहायताके स्पष्ट जानता है उसे अवधिकान कहते हैं। अवधिका अर्थ है, पुर्पाओंको जाननेवाला। तथा अवधिका अर्थ मर्यादा भी होता है।

कारणकी अपेक्सासे अवधिज्ञानक वी भेद हैं—एक मनप्रत्यम और दूसरा गुण-प्रत्यम । यद्यपि सभी अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरण कमें क्षेत्र स्वापेश्वमक होनेपर हो होते हैं फिर भी जो क्षयोपश्चम भवके निमित्तसे होता है उससे होनेवाठे ज्ञानको भवप्रत्यम कहते हैं । जैसे पक्षोगण जो आकाशम उन्हते हैं उनके उन्हनेम पठी कुळमें जन्म लेना ही कारण है, उन्हें उन्होंको शिक्षा नहीं दी जाती । इसी तरह देवों और नारिक्योंके ग्रत नियम वगैरह नहीं होनेपर भी सबको जनमते ही अवधिज्ञान होता है । इतना विशेष है कि उनमें जो सम्बन्धिष्ट होते हैं उनके अवधिज्ञान होता है और जो मिध्यादृष्टि होते हैं उनके कुअवधिज्ञान होता है । अतः वहाँ मब हो प्रधान कारण है इसिलए उसे मनप्रत्यम अवधिज्ञान कहते हैं ।

तया सम्यदर्शन आदि गुणोंके निमित्तसे जो क्षयोपदाम होता है उससे होनेनाळे अवधिज्ञानको गुणप्रत्यय कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्षयोपदामें निमित्तक भी है क्योंकि इसके होनेमें क्षयोपदाम हो कारण होता है, भव कारण नहीं है। यह अवधिज्ञान वियंश्व और मनुष्योंके होता है।

विषयको अपेक्षांसे अविधानाके तीन मेद है—देवाविष, प्रमाविष और सर्वाविष । मयप्रत्य अविधानान देवाविष हो होता है और गुणमत्यय अविधानान तीनों प्रकारका होता है । देनाविषका उरहण्ट विषय, संत्रको अपेक्षा सम्पूर्ण लोक, कालको अपेक्षा एक समय कम पत्य, ह्याकी अपेक्षा सुवहारसे एक बार माजिल मामेणवर्गणा और भावको अपेक्षा इय्यक्तो असंख्यात लोक प्रमाण पर्वाव हैं। अर्थात् उल्लुस्ट देवाविधाना सम्पूर्ण लोकावामें वर्तमान कामेणवर्गणा एक वार स्ववहारका भाग देनेसे जो प्रमाण आये उतने परमाणुआँक स्कर्माक स्वया उनसे स्वून स्वय्योंको आनवा है। तथा उन स्कर्मोंको, एक समय कम एक प्रवप्तमाण अतीतकालमं और उतने ही अनागत कालमें अपने जानने योग जो व्यंजन पर्याय हो उनको जानता है। होर भावको अपेक्षा उन स्कर्मोंको अर्थाल लोक प्रमाण अर्थ वर्षाविधा है। और भावको अपेक्षा उन स्कर्मोंको अर्थाल लोक प्रमाण अर्थ वर्षाविधा जानता है।

१. सर्वायंतिक, १-२१ ।

२. सर्वार्य०- १-२२।

अविधितानके विषयका विरुद्ध सथन जाननेके लिए देशिए—नद्रायकागम प्र॰ ११, पु० १६०-१६८ । तथा गी० बीवकायल मा० २७०-४१० ।

उत्कृष्ट देशावधिके पञ्चात् परमावधिशान प्रारम्भ होता है। उत्कृष्ट देशावधिसे उत्पर और सर्वावधिके नीचे अवधिशानके जितने विकृष्ट हैं वे सब परमावधिके भेद है। अवधिशानका सबसे उत्कृष्ट भेद सर्वावधि कहलाता है। यह सर्वावधि परमाणु तकको जानता है। उत्कृष्ट देशावधि संयमी मनुष्यके हो होता है और परमावधि तथा सर्वावधि उसी मुनिके होते हैं जो उसी भवसे मोक्ष जाता है। जयन्य देशावधि मनुष्यों और तियंबोंके होता है। तथा देशावधिके मध्यम भेद चारों गतियोंके जोवाकि स्वायोध्य होते हैं।

अनुगामी, अननगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, एकक्षेत्र, अनेकक्षेत्रके भेदमे अवधिज्ञानके और भी भेद है। जी अविधिज्ञान उत्तम्न होकर जीवके साथ जाता है वह अनुगामी है। इसके तीन भेद है—क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, और क्षेत्रभवानुगामी। जो अवधि अपने स्वामी जोवके एक क्षेत्रहे इसरे क्षेत्रमें जानेपर उसके माथ जाता है वह क्षेत्रानुपामी है। जो अपने स्वामो जीवके साथ एक भवसे दूसरे भवमें जाता है वह भवानुगामी है। और जो क्षेत्रान्तर तथा भवान्तरमें मो साथ नही छोडता वह क्षेत्रभवानुगामी है। जो अवधिज्ञान जोवक साथ नही जाता वह अननुगामी है। इसके मी क्षेत्राननुगामी भवाननुगामी, और क्षेत्रभवाननुगामी इस तरह तीन भेद है। जो अविषज्ञान जराम होनेने मुम्पसे लेकर केवलज्ञान जराम होनेतक बढता जाता है वह वर्षमान है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर घटना चला जाता है वह होयमान है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर जन्म गर्यन्त अथवा केवलज्ञान होनेतक ज्योका त्यों बना रहता है वह अवस्थित है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर कभी घटता और कभी बढ़ता है वह अनवस्थित है। जो अवधिज्ञान उत्पक्ष होकर समूल नष्ट हो जाता है वह प्रतिपाती है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर केवलज्ञानके होनेपर ही नष्ट होता है बहु अप्रतिपाती है। जिसको अवधिज्ञान उत्तम्न होता है उनके गरीरमें नाभिसे ऊपर श्रीवत्स बादि अनेक चिह्न बन जाते हैं। इनमें-से किसीके एक चिह्न और किसीके अनेक चिल्लोंसे लबधिज्ञान होता है, इन्हें एकक्षेत्र और अने न्क्षेत्र कहते हैं। देव, नार्राकयों और तीर्यंकरोके अनेकक्षेत्र अवधिज्ञान होता है। इन दस भेदोंमें-से भवप्रत्यय अवधिजानमें अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी और अनेवक्षेत्र ये पाँच भेद होते हैं और गुणप्रत्यय अविश्वशनमें दसों भेद पाये जाते हैं। तथा देशाविधमें दसों भेद होते हैं, परमाविधमें होयमान, प्रतिपाती और एकक्षेत्रको छोड़कर शेप सात भेद होते है। तथा सर्वादिधमें अनुगामो, अननुगामो, अवस्थित, अप्रतिपाती और जनकक्षेत्र ये पाँच "मेर्द्र- जाते हैं। परमाविष्ठ और सर्वाविष्में अननुगामी भेद मवान्तरको अपेक्षासे कहा हैं; क्योंकि इन ज्ञानोंके घारक जीव दूसरा भव घारण नहीं करके मोक्ष चस्ने जाते हैं।

### मनःपर्ययज्ञान

दूसरेके मनागत अर्थको मन कहते हैं; क्योंकि यह अर्थ मनमें रहता है। उस मनागत अर्थको आह्माको सहायतासे जो प्रत्यद्य जानता है उस ज्ञानको मनःपर्ययनान कहते हैं। अर्थात् किसी जीवने मनके द्वारा किस सचैतन अर्थया अर्थनत्
अर्थका विचार किया है उसको आह्माके द्वारा मनः-पर्ययक्षान प्रत्यस जानता है।
अर्थवा अनको पर्यायको मनः-पर्यय कहते हैं। उसके सम्बन्धसे ज्ञान भी मनः-पर्यय
कहलाता है। अतः मनः-पर्यय कहते हैं। इसके सम्बन्धसे ज्ञान भी मनः-पर्यय
कहलाता है। अतः मनः-पर्यय कहते हैं। इसके सम्बन्धसे ज्ञान कहते हैं
अर्थात् अर्थके निमित्तसे होनेबालो मनको पर्यायोको मनः-पर्यय कहते हैं और उनके
ज्ञानको मनः-पर्यय ज्ञान कहते हैं।

मनःपर्यय ज्ञानके उस्त दोनों लक्षणोंमें अन्तर है। प्रथम लक्षण अपका व्यूत्पत्तिके अनुभार मनःपर्यय ज्ञान मनोगत लयंको जानता है। किन्तु दूसरे लक्षण अपका व्यूत्पत्तिके अनुभार उस अर्थका विचार करनेते वो मनकी द्या होती है उस दमा अपका प्रथम प्रयोग ज्ञानता है। द्येताम्बरं भग्नवामं हुसरा लक्षण हो मान्य है। देवताम्बरं भग्नवामं हुसरा लक्षण हो मान्य है। देवताम्बरायांकि अनुगार मनःपर्यय ज्ञान मनको प्रयोगोंके जानता है और मनकी उन पर्यायोके अधारपर अनुगानसे उस बाधा पर्यायंको जानता है जिसका विचार करनेते मनको ये प्रयोग हुई। इसीसे वे इसे मनःपर्ययज्ञान भी कहते हैं। दिगम्बर परम्पामं पहला लक्षण ही मान्यहै। मनःपर्यवज्ञान भी कहते हैं। दिगम्बर परम्पामं पहला लक्षण ही मान्यहै। मनःपर्यवज्ञान भी कहते हैं। दिगम्बर परम्पामं पहला लक्षण ही मान्यहै। मनःपर्यवज्ञान भी कहते हैं। दिगम्बर परम्पामं पहला व्याप ही मान्यहै। मनःपर्यवज्ञान से पर्यक्रमान्य हो भेद हैं—पक अञ्चलति और एक विपुत्तमति। ऋजुनित मनःपर्यवज्ञान से अर्थे हो स्व

र. मनःपर्वयशानका विशेष कथन जाननेके लिए पर्यावहाशम पु० १३, ए० १२८-

इश्वर देखें। २. 'वरकीयमनीमनीठवीं मन इत्युच्यते साहबर्यात् तत्त्व वर्यवर्षा विरामनं मनःवर्षयः।'

<sup>—</sup>सर्वोर्थः, १-१०। इ. धनसः वर्षयः मनत्वर्थयः, वस्तादच्यांज्ञानमपि मनःवर्षयः । मनःवर्षयस्य स द्रानं च सन् मनःवर्षयद्रानम् । —त्रः ४०, १ मा०, १० १६।

प्रकारमञ्जूषात् । अन्यस्य । अन्यस्य

भेदं हैं। जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे स्पष्ट चिन्तन करने-वाले मनको ऋजुमन कहते हैं। जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे स्पष्ट कथन करनेवाले वचनको ऋजुक्चन कहते हैं तथा जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित हैं उसे अभिनयके द्वारा उसी रूपसे बतलानेवाले कायको ऋजुकाय कहते हैं। इस प्रकार जो सरल मनके द्वारा विचारे गये, सरल वचनके द्वारा कहे गये और सरल कायके द्वारा अभिनय करके दिखलाये गये मनोगत अर्थको जानता है वह ऋजुमतिमनःपर्ययक्षान है। आदाय यह है कि कोई मनुष्य मनके द्वारा स्पष्ट रूपसे जिसी अर्थका विचार करता है, स्पष्ट रूपसे उसका कथन करता है और उसके लिए वारीरिक क्रिया भी करता है। किन्तु कालान्तरमें उस विचार गये मनःपर्ययक्षान जान लेता है कि सुमने अपूक अर्थका इस रूपसे विचार किया था, इस रूपसे कहा था और इस रूपसे उसे किया था।

इस त्ररुजुमित मनः पर्ययको उत्यक्तिमें इन्द्रिय और मनको अपेक्षा रहिती है। वयों िक श्रृह्युमित मनः पर्ययक्तानी पहले ईहा मितजानके द्वारा दूसरेके अभिप्रायको जानकर फिर मनः पर्ययक्ताने द्वारा दूसरेके मनमें स्थित विन्ता, जीयन-मरण, सुख-दु ल, लाम-हानि वगैरहको जानता है। सारांग्र यह है कि श्रृह्युमित मनः- पर्ययक्तान वर्तमान जीवों के वर्तमान मनसे सम्बन्ध रखनेवाले त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानता है अतीत मन और आगामी मनसे सम्बन्ध रखनेवाले त्यार्थों को नहीं जानता है। अति मन और आगामी मनसे सम्बन्ध रखनेवाले त्यार्थों को नहीं जानता । कालकी अपेक्षा यह ज्ञान कमसे कम दी या तीन मवों को जानता है। तथा अधिक से वर्तमान भवके लेकर बाट सवोको और वर्तमान भवकं विना सात अवों को जानता है। क्षेत्रको अपेक्षा अधिक योजन पृवक्त विना सात अवों को जानता है। क्षेत्रको अपेक्षा अधिक योजन पृवक्त वौर कमसे कम गब्धूति पृवक्त प्रमाण क्षेत्रमें स्थित विषयको जानता है। गब्यूति लेकर नौ तककी संख्याको पृवक्त कहते हैं। अतः जपन्य त्रस्थुनित ज्ञान आठ याव्यूतिक चन प्रमाण क्षेत्रमें स्थित जीवों के मनोगत विषयों को जानता है। और उत्कृष्ट श्रृह्युमित ज्ञान आठ योजनके चनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित जीवों के मनोगत विषयों को जानता है। और उत्कृष्ट श्रृष्ट कुमित ज्ञान आठ योजनेक चनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित जीवों के मनोगत विषयों को जानता है। क्षेत्र विषयों को जानता है। और उत्कृष्ट श्रृष्ट कुमित ज्ञान आठ योजनता है। क्षेत्र विषयों को जानता है। क्षेत्र विषयों के जानता है। क्षेत्र विषयों को जानता का का क्षेत्र विषयों को जानता का क्षेत्र विषयों को जानता विषयों को ज

विष्ठमित मनः प्रयंग्हान न्हाजु और अन्जुमन, बबन और कायके भेदसे छह प्रकारका है। इनमें से ऋजुमन, बबन और कायका अर्थ ऊपर कहा है। तथा जो मन, बबन और कायका व्यापार सरल रूप न होकर संदाय, विषयंग और अन्दयसाय रूप होता है, उसे अन्जुमन, बबन और काय कहते हैं। दोलायमान ज्ञानको संतय कहते हैं। विषयीत चिन्तनका नाम विषयेय है, क्षोर आये चिन्तन और आये अचिन्तनका नाम अनध्यवताय है। बिपुलमति विनित्त विषयको तो जानता ही है, किन्तु अर्घिचित्ततको और जिसका आगे चिन्तन किया जायेगा ऐसे अचिन्तित विषयको जो जानता है। तथा यह ऋजुमतिज्ञानको तरह है। तथा यह ऋजुमतिज्ञानको तरह है। तथा यह ऋजुमतिज्ञानको तरह है। स्वाप्तानको जान सेता है। स्वाप्तानको जान सेता है।

कालकी अपेक्षा जपन्य रूपसे सात-बाठ मवोंको और उत्सृष्ट रूपसे असंक्षात भवोंको विवृत्वमित मनःपर्वयक्षान जानता है। और संवक्षी अपेक्षा जफ्रन्यसे योजन-पृथक्ष्य और उरह्मप्टमें मानुणीत्तर पर्वतके भीतर स्थित जीवोंको मनोगत विषयोंको जानता है। मानुणीत्तर पर्वतसे गोलाकार क्षेत्र न लेकर ४५ लाल योजनका फन-प्रतर रूप क्षेत्र लेका चाहिए। अर्थोत् ४५ लाल योजन लम्बा और उतना ही चौड़ा क्षेत्र जानता किन्तु कँवाई पैतालीत लालते कम है अतः विवृत्वमित मनः-पर्ययक्षानके उत्कृत्य क्षेत्र को प्रनरः न कहकर पन्त्रवर कहा है। इससे मानु-पर्ययक्षानके उत्कृत्य क्षेत्र को प्रनरः पर्ययक्षानके उत्कृत्य को को मन्दान न कहकर पन्त्रवर कहा है। इससे मानु-पर्यर पर्यतके बाहर वारों को तो निव्यक्षित काल प्रतिक निव्यक्षित काल प्रतिक काल व्यवक्षानिक काला कि प्रतिक विवयक्षा भी अर्कृष्ट विवृत्वमित मनः-पर्यवक्षान जानता है। घवलाटीकाक अनुनार को उत्कृत्य मन-पर्यवक्षाने मानुपीत्तर पर्यत और मेदपर्वतके मध्यमें मेदरबंदी जितनी दूर हीपा उस और उत्ता कालता है। स्वत्य व्यवक्षी जितनी दूर हीपा उस और उत्ता क्षेत्र क्षेत्र के स्वत्य वाहर बढ़ जायेगा और इसरो और मानुपीत्तर पर्वति चलका क्षेत्र अत्या हो। दूर रह जायेगा।

#### सकल प्रत्यच

सकले प्रत्यक्ता केवलज्ञान कहते हैं । वयोंकि वह अग्रहाय होता है अयित् परिनिरपेज्ञ तथा एकाकी हो होता है । यह पूर्ण बसोदिय है । इस बसोदिय ज्ञानका स्वरूप बसलाते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने लिसा है ।

> "भपदेसं सपदेसं मुत्तममुत्तं च पञ्जयनजार्न् । पलयं गरं च जाणदि तं णाणमहिंदियं भणिर्दे ॥ ४९ ॥''

[ प्रवत्तनसार-शानाधिकार ]

अर्थात् जो अप्रदेशी परमाणु और कालाणुको, मण्देशी जीव, पुद्गल, धर्म, अवर्म

१. इन्ह्योति न्याप्नीति जानातीस्वय मारमा, तमेव प्राप्तायवीपरामं प्रकारावरणं या प्रतिनिवयं प्रत्यक्षम्।-त्यांभितिः १० १२। 'तत् देशा-देशाम्बद्धं सक्षत्रस्वयं च। देशाम्बद्धमविष्टन-त्यवयाने। स्वराद्धं देससम् ११-सर्वांभितिः १० ६६।

और आकाश द्रव्योंको, मूर्तिक और अमूर्तिकको, अनागत तथा अतीत पर्यायोंको जानता है उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं।

वतः अतीन्द्रिय ज्ञानी सर्वज्ञ होता है ।

## सर्वेज्ञत्व समीक्षा

मोमांसक किसी सर्वक्षको सत्ताको स्त्रीकार नहीं करता, वर्षोकि वह ईश्वरको नहीं मानता ओर जीवको सर्वज्ञताका विरोधो है। वह वेदको अपोरुपेय ओर स्वतः-प्रमाण मानता है। गावरभाष्यमें लिखा है कि वेद भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थोका तथा सूदम, व्यवहित और विश्कृष्ट पदार्थोका ज्ञान करानेमें समर्य है।

जैन परम्परा प्रत्येक बुद्ध आहमा अर्थात् परमात्माको सर्वज्ञ, सर्वदर्शी मानती है। अतः सर्वप्रधम समन्तमद्राचार्यने अपने आप्तमीमांता नामक प्रकरणमें सर्वज्ञको सिद्धि तर्कपढिके आधारपर करते हुए लिखा है कि सूचम, अग्विरित और दूरवर्ती पदार्थ किसोके प्रत्यत्त है वयोकि वे अनुमेय है। जो-को अनुमेय— अनुमाय प्रमाणका विषय होता है, जिन्द अपिन- के हिम सुमेज होरा अनुमानसे जानते है तो उसका प्रत्यक्ष मी होता है। बावर- माध्यके टोकाकार कुमारिसले अपने इलोकवार्तिक आदि प्रग्योम जैनोंकी सर्वज्ञता- विषयक माध्यताको समीक्षा को है।

# सर्वेज्ञताके विषयमें कुमारिलका पूर्वपक्ष

कुमारिल कहते है कि उनोंका कहना है कि सर्वज्ञका दाधक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ अवस्य है। हमारा कहना है कि सर्वज्ञका साधक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ नहों है। विशेष इस प्रकार है— सर्वज्ञका साधक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता; वगोंकि इस समय हम किसी भी सर्वज्ञका नहीं देखते। अनुमान प्रमाण भी सर्वज्ञका साधक कही है; वर्गोंकि सर्वज्ञका अनुमापक कोई ऐसा लिंग दिखाई नहीं देता जिसको देखकर हम यह अनुमान कर सर्के कि कोई सर्वज्ञ है। नित्य आगम जो वेद है, उसमें भी सर्वज्ञका कोई उल्लेख नहीं है; वर्गोंक वेदरा प्रमाण सिपय तो यज्ञ-याग आदि हो है, उसीमें यह प्रमाण-माना जाता है। सायद कोई कहे कि वेदमें 'स सर्ववित् स लोकवित्'—हिरण्य-

चीदना हि मूर्त भवन्तं भविष्यन्तं सूदमं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवं आतीयक्रमर्थमदगम-वित्तमलग्र-शावरभाष्य १-१-२ ।

२. बाटसहसी, १० ४५ आहि ।

र. मी० खो० वा०, ए० **८१-८२**।

गर्भ: सर्वज्ञ:' इत्यादि वाक्य पाये जाते हैं, अतः वेदसे सर्वज्ञ सिद्ध होता है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है वयोंकि इस सरहके वाक्य यामकी ही प्रशंकामें कहें गये हैं, अतः वे सर्वज्ञके साधक नहीं हैं। इसके सिवा सर्वज्ञ तो सादि है और वेद अनादि है। तब अनादि वेदमें सादिसर्वज्ञका कथन कैसे हो सकता है। अत: नित्य आगम भी सर्वेज्ञका साधक नहीं है। रहा अनित्य आगम, तो वह सर्वज्ञ रिचित है या किसी साधारण पुरुपका बनाया हुआ है ? सर्वज्ञरित आगमसे सर्वज्ञकी सिद्धि माननेपर परस्पराश्रय नामका दोव आता है; वयोंकि जब कोई सर्वज्ञ सिद्ध हो तो उसका रचित आगम सिद्ध हो और जब सर्वज्ञ रचित आगम सिद्ध हो तब सर्वत सिद्ध हो । साधारण पुरुषके द्वारा रचे गये आगमसे सर्वजकी सिद्धि हो नहीं सकती, बयोकि ऐसा आगम सच्चा नही माना जा सकता । अतः वागम प्रमाणसे भी सर्वज्ञकी सिद्धि सम्भव नहीं । उपमान प्रमाण भी सर्वज्ञका साधक नहीं है। क्योंकि यदि हम वर्तमानमें सर्वज्ञके समान किसी पृश्यको देखें तो उसकी उपमासे सर्वज्ञको जान सकते हैं. किन्तु जगतमें सर्वज्ञके समान भी कोई नहीं है। इसी तरह अर्थानत्ति प्रमाण भी सर्वश्चका साथक नहीं है, बर्योंकि संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती जो सर्वज्ञके बिना न हो सकती हो । शायद कहा जाये कि धर्मका उपदेश बिना सर्वज्ञके नहीं हो सकता, अनः कोई सर्वज्ञ अवस्य होना चाहिए । किन्तु ऐसा कहना भं। ठोक नहीं है; बरोकि धर्मका उपदेश तो बिना सर्वज्ञके भी सम्भव है। बुढ, अहुँत् आदिने जो धर्मका उपदेश दिया वह केवल अज्ञानवश दिया; बरोकि वे लोग वेरेज नहीं थे। मनु आदिने जो उपदेश दिया वह तो वेदमूलक ही था। अतः धर्मके उपदेशको देश-कर सर्वज्ञका अस्तित्व नहीं माना जा सकता। ये पाँच प्रमाण ही ऐसे हैं जी किसी बस्तुकी मत्ताको सिद्ध कर सकते हैं। इनके शिवा अन्य फोई प्रमाण सर्वज्ञका साधक नहीं है। अतः यही मानना पड़ता है कि कोई सर्वेश नहीं है।

सायद कहा जाये कि आजकलके हमलीगोंके प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सर्वमको सिद्ध करनेवाल मले हो न हों, किन्तु देशान्तर और कालान्तरके लोगोंके प्रत्य शादि प्रमाण ऐसे हो सकते हैं, जिनसे सर्वमको सिद्ध होती हो। ऐसा कहना भी मुक्त नहीं हैं, क्योंकि वर्तमानमें जिन तरहके प्रत्यक्ष आदि प्रपाणींसे जिन तरहके अवंको जाना जाता है, कालान्तर और देशान्तरमें रहनेवाले लोगोंके प्रमाण भे इसी तरहके ये और उनमे ६मी तरहके परार्थोंको जाना जाता था। क्योंकि वर्तमानमें जिस तरहके प्रत्यक्ष जाना जाता था। क्योंकि वर्तमानमें जिस तरहके प्रत्यक्ष जाना जाता था। क्योंकि वर्तमानमें जिस तरहके प्रत्यक्ष जादि प्रमाण क्यांक स्थाद क्षांत्र प्रमाण क्षांत्र क्षांत्र प्रमाण क्षांत्र आदि प्रमाण क्षांत्र काष्ट्र स्थादि प्रमाण क्षांत्र की सहस्ता की स्थादि प्रमाण क्षांत्र काष्ट्र स्थादि प्रमाण क्षांत्र काष्ट्र स्थादि प्रमाण क्षांत्र स्थादि प्रमाण क्षांत्र स्थादि स्थाद

शायद कहा जाये कि-'गद्धको बहत दर तकको वस्तुएँ दिखाई देती हैं. शकर-की बहत दर तकका शब्द सनाई देता है. चीटीको बहत दरसे आनेवाली गन्धका ज्ञान हो जाता है, बिलाव-उल्ल खादिको बिना प्रकाशके ही वस्तओंका प्रत्यक्ष होता है, कात्यायन नामके ऋषिको विलक्षण अतमान ज्ञान था. और मीमांसकोके गर् जैमिनिको वैदार्थका विलक्षण ज्ञान था। अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण आजकलके परुपोंके हैं वैसे ही देशान्तर और कालान्तर-में भी थे ?' ऐसा कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि गृद वगैरहको भी इन्द्रिय आदि सामग्रीके बिना रूप आदिका ज्ञान नहीं होता । वे भी अपने नियत विषयको ही जान सकते है. अतीन्द्रिय वस्तका ज्ञान इनको भी नही हो सकता । कहा भी है-"जहाँ भी अतिराय देखा गया है, वह अपने विषयकी मर्यादाक अन्दर ही देखा गया है। दूरवर्ती सङ्ग पदार्थको देखनेमें समर्थ चक्ष शब्दादिको ग्रहण नहीं कर सकता और न श्रोत्र रूपको ग्रहण कर सकता है। तथा जिन मनव्योंमें बुद्धि आदिका अतिशय देखा जाता है, उनमें भी वह अतिशय तरतमांश रूपसे ही देखा जाता है। कोई भी मनुष्य अतीन्द्रिय पदार्थको नही देख सकता। 'बुद्धिमान मनुष्य भी, सुक्षम पदार्थीको देखनेमें समर्थ होते हुए भी, अपनी जाति-का अविक्रमण न करते हुए ही, अन्य मनुष्योसे विशिष्ट जानेता है। 'एक मनुष्य किसी एक दास्त्रमें विलक्षण पारंगत हो जाता है। किन्तु इतनेसे हो उसे अन्य शास्त्रोंका ज्ञान नहीं हो जाता।' जैसे व्याकरण शास्त्रका गम्भीर अध्ययन करनेसे शब्दों और अपशब्दोंका ज्ञान खुब हो जाता है, किन्तु ऐसा होनेसे नक्षत्र, तिथि, ग्रहण वगरहका निर्णय नही किया जा सकता; वयोकि यह तो ज्योतिप शास्त्रका विषय है। इसी तरह चन्द्रप्रहण और सूर्यप्रहण बादिकी वतलानेमें दक्ष ज्योतियी भी राज्योंकी साधुता और असाधुताको नहीं जान सकता । अर्थात् जैसे व्याकरण-शास्त्रका ज्ञाता ज्योतिविद्याको नहीं जानता वैसे ही ज्योतिपशास्त्रका जानकार व्याकरणशास्त्रको बातोंको नहीं जान सकता। ' 'इसी तरह वेद और इतिहासका विशिष्टतं विशिष्ट ज्ञानो भी स्वर्ग, देवता और पुण्य-नापको प्रत्यक्ष नही देख सकता। ' 'जो मनुष्य आकाशमें दस हाथ ऊँचा कृद सकता है वह सैकड़ों दर्प अभ्यास करनेपर भी एक योगन ऊँचा नहीं कद सकता।

अतः लोकप्रसिद्ध इत्रिय प्रत्यक्षसे विलक्षण अतीन्द्रिय प्रत्यस नामका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं। सायद कहा जाये कि किसी विशिष्ट पुरुषके अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, वयोंकि विशिष्ट पुरुष

१. मो० श्लो० वा०, चोदनासूत्र, का० ११४।

कोई है हो नहीं। सभी पुरुर स्वयावसे हो सूक्ष्म परमाणु बादिको, दूर देशान्तरवर्ती सुमेरु बादिको और कालान्तरवर्ती राम-रावण बादिको प्रत्यदा देश सकनेमें असमय है—अतः सर्वज्ञ नहीं है।

#### उत्तरपक्ष

जैनोंका कहना है कि मोमांसक कुमारिलका उक्त कथन अविचारितरम्य है। सर्वमका निराकरण नहीं किया जा सकता वर्षांकि उसका कोई बायक नहीं है। शायद कहा जाये कि सत्को विषय करनेवाले पाँच प्रमाण है और ये पाँचों े प्रमाण सर्वज्ञका अस्तित्व नहीं बजलाते । अतः सर्वज्ञके ज्ञापकका अमाव ही सर्वज्ञका बाधक है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है: वर्षोकि इसपर यह प्रश्न होता है कि 'सर्वज्ञका जायक प्रमाण नहीं पाया जाता' यह बात बाप अपने अनु-भवके आधारपर कहते हैं या सबके अनुभवके आधारपर कहते हैं ? यदि आप अपने अनुभवके आधारपर कहते हैं तो आपको तो दूसरेके मनके विचारोंका भी पता नहीं है तब बया उनका भी अभाव कहा जायेगा? और यदि सबके अनुभवके माधारपर कहते हैं तो आपको यह आग कैसे हुआ कि देशान्तर और कालान्तर-वर्ती सब मनव्योंको सर्वज्ञको बतलानेवाले किसी प्रमाणका पता नहीं या ? इसोसे तत्त्वार्थश्लोक्बातिकमें कहा है-सर्वज्ञका ज्ञापक (बतलानेवाला) कोई प्रमाण नहीं है' यदि यह आप अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर कहते हैं, तब तो 'ममुद्रमें कितने घड़े पानो हैं यह बात आप नहीं जानते तो बया समुद्रके पानीकी पहींके ह्रपमें कोई माप ही नहीं है ? यदि आप यह बात सब व्यक्तियों के अनुभवने आधारपर कहते हैं तो अल्पज्ञानी पुरुष सब मनुष्योंके वाविनगत अनुभवाँको नहीं जान सकता, अतः वह ऐसी बात कैसे कह सकता है ? और यदि कोई ऐसा व्यानि है जो देशान्तर और कालान्तरवर्ती सब मनुष्योंके अनुभवोंको जानता है तो फिर बाप सर्वज्ञका निर्पेष वयों करते हैं ? वर्षों के 'सबको सर्वज्ञके जापक प्रमाणको अनुवलक्षि हैं यह बात चसु आदि इन्द्रियोंसे जानी नही जा सकती; स्योकि सतीन्द्रिय है। न अनुमानसे जानी जा सहती है वर्गोकि उसका मुबक कोई लिंग नहीं है। जब प्रत्यक्ष और अनुमानने नहीं जाना जा सकता तो फिर अर्घापत्ति और उपमान प्रमाणकी तो गति हो कहा है ? वर्षोकि मदि सदकी सर्वेशके शापकका अनुपलम्भ न होता तो अमुक बात न होती । चुँकि अमृक बात

र. सबेपनिष्यक पूर्वपरके लिए देशें-तरश्रमंग्रह १० च३०, कष्टमहर्गा। १० ४४, प्रशेषण मा० ५० २४७।

२. ५० १३; का० १३ मादि ।

है, अत: सबको सर्वज्ञके ज्ञापकका अनुपलम्म है। इस तरहसे सर्वज्ञके ज्ञापकके अनुपलम्मके अभावमें न हो सकनेवाली कोई बात होती तो उसके आधारपर अन्ययानुपपत्ति प्रमाणके द्वारा सर्वसम्बन्धिज्ञ।पकानुपलम्भकी जाना जा सकता था सो कोई है नहीं । इसी तरह उपमान प्रमाणसे भी सर्वसम्बन्धिशापकानलम्भ-को नहीं जाना जा सकता। इस तरह जब सर्वसम्बन्धिज्ञापकानुपलम्भको प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति और उपमान प्रमाणसे नहीं जाना जा सकता तो केवल आगम प्रमाण घेप रहता है। किन्तु भीमांसक आगम प्रमाण वेदसे भी यह नहीं कह सकता कि सबको सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका अनुपलम्भ है; क्योंकि मीमांसक वेदको केवल यज्ञ-यागादिक विषयमें प्रमाण मानता है, तब वह वेद सर्वज्ञकी सत्ता या असत्ताके विषयमें प्रमाण कैसे हो सकता है ? शायद कहा जाये कि अभाव प्रमाणसे हम यह बात जानते हैं कि सबको सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका अनुपलम्भ है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है बयोकि अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति सर्वत्र. नहीं होती । आपने ही माना है कि दृश्य वस्तुका दर्शन न होना उसके अभावमें प्रमाण है, केवल दिखाई न देनेसे हो किसीका अभाव नहीं माना जा सकता । अतः जो घटको खोजता है वह पहले घड़ा रखनेकी जगहको देखता है। फिर उसे घड़ेका स्मरण होता है उसके पश्चात् इन्द्रियोंको सहायताके विना ही उसके मनमें यह ज्ञान होता है कि घड़ा नहीं है यह अभाव प्रमाण है। आपके इस कथन-के अनुसार पहले सब मनुष्योंको जानना चाहिए, फिर सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोंका स्मरण होना चाहिए । तब सबको सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोंका अनुपलम्भ है, ऐसा ज्ञान हो सकता है। किन्तु सब मनुष्योंका साक्षात् ज्ञान एक साथ हो नहीं सकता, और न क्रमसे ही हो सकता है धर्योंकि अपने सिवा धन्य आत्माओंका प्रस्यक्ष आप-को इष्ट नहीं है, अर्थात् आत्मान्तरका प्रत्यक्ष होना आप नही मानते । दूसरे क्रमसे सब बात्माओंको जाननेमें एक बाधा और भी है। जिस समय किसी एक बात्माको ज्ञापकोपलम्भके अभावका ज्ञान होगा, उस समय अन्य मनुष्य-सम्बन्धी ज्ञापकोपलम्मके समावका ज्ञान नहीं होगा। तस 'सबको ज्ञापकका अनुपलम्म हैं यह ज्ञान कैसे हो सकता है। तथा मीमांसकके मतर्मे किसी अन्य प्रमाणसे भी सब मनुष्योंका ज्ञान नहीं हो सकता; वयोकि उनके सूचक लिंग बादिका बभाव है। इसके सिवा, पहले सर्वज्ञके ज्ञापकका उपलम्भ सिद्ध हो तो पीछे उसका स्मरण होनेपर 'सर्वज्ञके ज्ञापकका अनुपलम्भ है' ऐसा ज्ञान सभाव प्रमाणसे हो सकता है। किन्तु सर्वज्ञके ज्ञापकका उपलम्भ ही सिद्ध नहीं है।

बायद आप (मोमांसक) कहें कि जैन छोग सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका उप-

लम्म मानते हैं, अतः उनके माननेसे जो ज्ञापकोपलम्म सिद्ध हे हम उसका अगाव सिद्ध करते हैं। किन्तु ऐसा फहना भी ठीक नहीं है; स्पोंकि हम जैनलोप जो सर्वज्ञके ज्ञापकका उपलम्म मानते हैं, हमारा वह मानना प्रमाण है या अप्रमाण है ? यदि वह प्रमाण है तब तो आपको भी सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका उपलम्म मानना चाहिए; फिर आप उसका निपेष बयों करते हैं ? और यदि वह हमारा मानना अप्रमाण है तो उसके बाधारपर आप अमाव अमाव ज्ञापका नुपलम्म सर्वज्ञके बाधारपर आप अमाव अमाव अप्रमाण सर्वज्ञके वाधारपर आप अमाव अमाव अमाव के सर्वज्ञक सित्स्यम याधक नहीं हो सकता, वयोंकि वह सिद्ध नहीं हो सका। इसलिए सर्वज्ञक वाधक प्रमाणका सुनिदिवत अमाव ही सर्वज्ञक साधक है। योंकि जो वस्तु अतत् होती है उसके बाधक प्रमाणका सुनिदिवत अमाव ही सर्वज्ञक साधक है। विशेष स्वर्ध अमाव नहीं होता। जैसे मरी-विकाम होनेवाला जलज्ञान शुरू है, अतः उसका बाधक प्रमाण है। किन्तु सर्वज्ञका बाधक कोई प्रमाण नहीं है, यह सुनिदिवत है। अतः सर्वज्ञ अवस्य है।

इस तरह अष्टसह्कोके रचित्रता स्वामी विद्यानग्दने मीमांतकका निराकरण करते हुए सर्वज्ञको सिद्धि इस आधारपर को है कि मीमांतक वो छह प्रमाण मानता है, उनमें-से कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि कोई पुरुष सर्वः, नहीं है। अतः सर्वज्ञके अस्तित्वमें बायक किसी प्रमाणके न होनेसे सर्वज्ञको सस्ता सिद्ध की गयी है।

आगे दूसरे प्रकारसे वे सर्वेशकी सत्ता सिद्ध करते हैं-

मीमांसक मानवा है कि घेदके द्वारा विधिष्ट पुरुषोंको मून, बनेमान और साथी पदार्थोंका तथा विश्वष्ट पदार्थोंका सान हो सकता है। इगसे स्पष्ट है कि आस्मामें सकल पदार्थोंको जाननेको दाबित है। हमा अनुमान प्रमाणके लिए स्पादित ज्ञान आवश्यक है। और ज्याप्ति ज्ञानका विषय समस्त देश और ग्रमस्त काल होंवा है। जिसे, 'जी सत् है वह सब अनेकानतासक होवा है' यह स्वाप्ति ज्ञान है। तथे प्रमायको विषय फरता है। इस व्यक्ति ज्ञानसे भी यह स्पष्ट है कि आत्मामें सब पदार्थोंको जाननेकी दाबित है। अब प्रस्त यह होता है कि जब आत्मामें सब पदार्थोंको जाननेकी दाबित है शे वह शान स्वभाव है, तो वह सबको जातता पर्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि, जैसे मिदरा पीनेसे मनुष्य सकते जाशों प्रस्त हो लाता है थेसे ही शानाबरण आदि कमेंके सम्बन्धि सामामें अञ्चानका उदय होता है। और कमोंका अभाव होनेपर जब वह पूरी हरहंगे स्वामोहसे मुक्त हो जाता है सी समस्त बतीत, अनावत और वर्तमान परार्थोंको

१. अष्टस०, प्र ४६।

जानता देखता है सब उसके लिए दूरी और निकटताका प्रश्न नहीं रहता।

अब प्रदन होता है कि ज्ञानावरण आदि कर्मोंका अभाव हो जानेपर यह आत्मा पूरी तरहसे व्यामोहरिहत कैसे हो जाता है जिससे वह अर्थ पर्याय और व्याजनपर्याच स्वरूप समस्त अतीत, अनागत और वर्तमान पदार्चोंको साक्षात् जानता है? इसका उत्तर इस प्रकार है—जो जिसके होनेपर हो होता है वह उसके अभावमें नहीं हो होता। जैसे अनिके अभावमें पूम नहीं होता। जानावरण आदि कर्मोंका सम्बन्ध होनेपर ही बात्मामें बज्ञान होता है अतः उनके अभावमें वह नहीं होता। यह निश्चित है।

शङ्का-पूरी तरहंसे बजानसे रहित आत्मा भी सभीप देशवर्ती और समीप फालवर्ती पदार्थोको हो जान सकता है, न कि दूरदेशवर्ती और दूरकाल-वर्तीको भी?

उत्तर—ऐसा कहना अयुक्त है; क्योंकि न तो समीपता ज्ञानमें कारण है और न दूरता अज्ञानका कारण है। आँखमें छगा अंजन आँखके अद्यन्त समीप होता है किन्तु आँखसे अंजनका ज्ञान नहीं होता। किन्तु चन्द्र-सूर्यको दूरवर्ती होते हुए भीं जौख देख छेती है।

द्यायद कहा आये कि बीलमें अत्यन्त निकटवर्ती पदार्थको जान सकनेकी योग्यता नहीं है किन्तु योग्य दूरवर्ती पदार्थोंको जान सकनेकी योग्यता है तो योग्यता हो हो जानका कारण मानना चाहिए, निकटता और दूरता तो व्यर्थ है। और ज्ञानको रोकनेवाले कर्मका क्षयोपदाम अववा क्षय होनेपर एक देशसे अववा पूरी तरहसे अञ्चानका दूर हो जाना ही योग्यता है। यदः जिसका अज्ञान पूरो तरहसे दूर हो जाता है वह सबको देखता जानता है। कहा भी है-जो ज्ञान स्वभाव है वह 'प्रतिवन्धकके अभावमें ज्ञेयपदार्थोंको क्यों नहीं जानेगा ? क्या प्रतिवन्धकके अभावमें अयपदार्थोंको क्यों नहीं जानेगा ? क्या प्रतिवन्धकके अभावमें इन्द्रियोंको अपेक्षा नहीं जलातो है ?' इतीसे समस्त पदार्थोंको जानेमें इन्द्रियोंको अपेक्षा नहीं रहती जोते अंजन वर्ग-रहते संस्कारित चसुबाले मनुष्यको प्रकाशकी अपेक्षा नहीं रहती । जो एक देशसे अज्ञानसहत होता है और थोडा-बहुत जान सकता है तसीको इन्द्रियोंको अपेक्षा रहती है। किन्तु जिसका समस्त अज्ञान नह ते चुका है जस सर्योंको अपेक्षा रहती। यदि उसे भी इन्द्रियोंको अपेक्षा रहेगी तो वह सर्वें को स्वाक्ष नहीं रहती। यदि उसे भी इन्द्रियोंको अपेक्षा रहेगी तो वह सर्वें नहीं सकता। विद्यांको अपेक्षा नहीं रहती। यदि उसे भी इन्द्रियोंको अपेक्षा सम्बन्ध एक सर्वें नहीं हो सकता। विद्यांको अपेक्षा नहीं हो सकता।

मीमांसक — आवरणके दूर हो जानेपर निब्बलंक बारमा भी दूरवर्धी पदार्यका प्रत्यक्ष की कर सकता है ? कैती ही निर्दोप और अंजन वगरहते संस्कारित
चित्र हो, क्या वह देशविष्ठकुष्ट, कालविष्ठकुष्ट और स्वभाविष्ठकुष्ट पदार्थों को
प्रत्यक्ष करती हुई देशी गयी है ? इसी तरह प्रहण वगरहेक उपद्वते मुक्त तथा
मेवपटल के बावरणते रहित सूर्य भी अपने योग्य वर्तमान पदार्थों का हो प्रकाशन
करता है न कि अयोग्य अतीत और अनागत पदार्थों का । इसी तरह राम आदि
भावकमीं तथा शानावरण बादि द्रव्यकमीं व मुक्त निब्बलंक बात्मा समस्त
दूरवर्ती पदार्थों का प्रत्यक्ष केते कर सकता है ? मेले ही कोई मुक्तात्मा हो, किन्तु
वेदो प्रमाण उसी स्वाद्य नहीं बा सकती; वर्षों कि धर्मके विषयम प्रमाण नहीं है, मुक्तात्मा तो कान्त द समाव है, वह
धर्मकी नहीं जानता । कहा भी है-'हम पुष्पमें केवल धर्मगताका निर्पेय करते
हैं । पर्मकी छोड़क अन्य सब यस्तुआँको यदि कोई पुष्प जानता है तो कीन
उसे रोकता है।'

मीमांसको उसर आपिका उत्तर देते हुए जैन कहते हैं—स्यभायिनप्रहुष्ट परमाणु सगैरह, कालवित्रकृष्ट राम बगैरह, देशविष्ठकृष्ट हिमवान् यगैरह किसोफे प्रत्यक्ष है वसीक अनुमेय है अयौत् उन्हें अनुमान प्रमाणसे जाना जा सकता है, जैसे बिन । यदि कोई यह कहता है कि स्वभावित्रकृष्ट, देशविष्ठकृष्ट और . कालवित्रकृष्ट पदार्थ अनुमानसे नहीं जाने जा सकते से वह अनुमान प्रमाणका ही मूलोच्छेट करता है, 'वयोकि जितने भी पदार्थ है, से सब साजिक है' रहबादि व्याप्तिमानके अपनाम में यह निरुक्त नहीं निकाला जा सकता कि 'इसिलए सवार्थ द्वार्थ द्वार्थ क्रमुमान सो ऐसे पदार्थ है। विकाल करें हिए से उनको से वह से प्रदेश के लिए से निकार प्रमोण व्यर्थ है। स्वतः जो दांशिक सहयको अनित्रवस्क के साप क्याप्ति बनाते हैं उनको सब पदार्थ का वादि सानिक सहयको अनित्रवस्क के साप क्याप्ति बनाते हैं उनको सब पदार्थों अनुमेय मानना ही पड़ेगा। यतः साम पदार्थों अनुमेय होनेसे उनका प्रदेश होगा भी वहरी है।

सीमांसक — कुछ अर्थ प्रत्यश होते हैं, जैसे घट वर्गरह । जिनका अजिनाभाकी लिंग प्रत्यक्षसे जाना जा सकता है ऐसे कुछ पदार्थ अनुमेव होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम आगमसे ही जान सकते हैं, जैसे पर्म वर्गरह । ऐसे पदार्थ किसी भी पृष्ठपके प्रत्यक्ष आदि गोपर नहीं होते ।

जैन-ऐसा कहना अनुवित है। किसी अपेक्षा धर्म मी अनुसेय है। यथा-

१. ब्राप्टस् ० पूर्व १ १ . सस्पर्स् ०, पूर्व वर्ष ।

'जितनी भी पर्याय हैं वे सब अनेक क्षणस्यायी होनेसे क्षणिक है, जैसे घट, इसी तरह धर्मादि भी हैं।' मीमांसकोंको किसी प्रमाणसे पर्यायत्व और अनित्यत्यकी व्याप्ति सिद्ध करनी ही चाहिए, अन्यया वे धर्म आदिको पर्याय मानकर अनित्य सिद्ध नहीं कर सकते। अतः किसी अपेक्षा धर्म भी अनुमेय है अर्थात् अनुमान प्रमाणसे धर्मको जाना जा सकता है। तथा यदि स्वमाव, देश और कालसे विप्र-कृष्ट पदार्थोंको आप अनुमेय नहीं मानते तो सुखादिको अनुमानसे जानना व्यथ वयों नहीं है ? वयोंकि सुखका मानस प्रत्यक्ष होता है।

मीमांसक-जो सदा अविश्रकर्षी है, उनको अनुमानसे जानना हमें इष्ट नहीं है ?

जैन-तो फिर अनुमानसे आपको किन पदार्थोंका जानना इष्ट है ? मीमांसक-कभी अविष्रकृष्ट पदार्थोंको और कभी ऐसे देशादि विष्रकृष्ट पदार्थोंको, जिनका अविनाभावी लिंग जात है, अनुमानसे जानना इष्ट है।

जैन-तब आप बुद्धिकी अनुमानसे कैसे जान सकेंगे; क्योंकि बुद्धि तो सदा अप्रत्यक्ष है। और आपके शास्त्रमें लिखा है कि अर्थके ज्ञान होनेपर बुद्धिको अनु-मानसे जानते हैं। अतः जब सदा परोक्ष बृद्धिको भी अनुमानसे जाना जा सकता है, तो सदा परोक्ष धर्मादिको भी अनुमानसे जाना जा सकता है। अतः धर्मादि भी अनुमेय है इसलिए वे किसीके प्रत्यक्ष भी होने ही चाहिए।

अथवा अनुमेयका अर्थ श्रुतज्ञानके द्वारा जानने योग्य करना चाहिए। क्योंकि मतिज्ञानके 'अनु' अर्थात् पोछे जो 'मेय' अर्थात् जाना जाये, वह अनुमेय है। मतिज्ञानके परवात् श्रुतज्ञान होता है। अतः सूदम आदि पदार्थं किसीके प्रत्यक्ष हैं; क्योंकि ध्तसे ( वेदसे ) उनका ज्ञान हो सकता है। यह बात असिद्ध नहीं है; बयोंकि मीमांसक स्वयं मानता है कि वेद त्रिकालवर्ती सूक्ष्म आदि पदार्थी-को ज्ञान करा सकनेमें समर्थ है। अतः अनुमेग सूदम आदि पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष अवश्य है।

मीमांसक-सूदम आदि पदार्थ अनुमेय तो हों, किन्तु किसीके प्रत्यक्ष न हों तो वया बाधा है ?

जैन -इसका तात्पर्य यह हुआ कि अग्नि अनुमेय तो हो, किन्तु किसीके भी प्रत्यक्ष न हो । ऐसा होनेसे अनुमान प्रमाणका ही उच्छेद हो जायेगा । वयोंकि सभी अनुमानोंमें इस तरहका दीय दिया जा सकता है। अतः अमान प्रमाणकी माननेवाले मीमांसकोंको अनुमेय होनेसे सूक्ष्म आदि पदार्थीको कि का विषय मानना ही चाहिए।

सीमांतक—'सूरम आदि पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं; बयोंकि अनुमेय हैं आपका यह अनुमान ठोक नहीं हैं; क्योंकि इसमें दूसरे अनुमानसे बाघा आती हैं। वह अनुमान इस प्रकार है-'सूरम आदि पदार्थोंका साधारकार करनेवाला कोई नहीं हैं; मयोंकि वह प्रमेय स्वरूप हैं, सस्वरूप है और वस्तु स्वरूप हैं जैसे हम-लोग हैं। कहा भी है-'जिसे सर्वज्ञकी सत्ताका खण्डन करनेमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध प्रमेयत्व आदि हेतु ममर्थ हैं, उसे कीन मानेगा।'

जैन—यह भी ठीक नहीं, वर्षोंकि जिन हेतुकांसे आप सूर्य आदि स्टाचींके प्रत्यक्षका निषेध करते हैं। उन्हींसे वे किसीके प्रत्यक्ष सिद्ध होते हैं। यपा—सूर्य आदि पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं; वर्षोंकि वे प्रमेप हैं, सत् हैं और वस्तु हैं। जो-जो प्रमेय, सत् और वस्तुह्म हैं वे सब किसीके प्रत्यक्ष हैं जैसे स्कटिक मणि। इस तरह प्रमेयत्व सत्व आदि हेतु तो सूच्य आदि पदार्थोंके प्रत्यक्ष होनेकी ही पृष्ट करते हैं तब भीमांसक उनके हारा सर्वज्ञका निषेध कैसे कर सकता है ?

मीमांसक—मूहम ब्रादि पदार्घोको आप इन्द्रिय प्रस्वसके द्वारा किसीके प्रस्वस सिंद करते हैं अववा अतीन्द्रिय प्रस्यसके द्वारा । प्रयम पदा ठोक नहीं मंगीकि मूक्ष्म आदि पदार्घोका इन्द्रियके साम सर्वेषा सम्बन्ध नहीं होता अतः वे किसीके इन्द्रियमानके विषय नहीं हो सकते । यदि अतीन्द्रिय प्रस्यसके द्वारा प्रस्था सिंद करते हैं, तो असीन्द्रिय प्रस्थान से अपनिद्र है।

ज़न—हम इन्द्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा सूदन आदि पदायों का प्रत्या नहीं मानते। यदि कोई यह सिद्ध करने हो कोदिश करे कि सूदन आदि पदायों का इन्द्रियके द्वारा प्रत्यश होता है तो हम भी आपके साम उसका विरोध करने के लिए सैयार हैं। और न अतीन्द्रिय प्रत्यक्षते ही उनका प्रत्यक्ष होना सिद्ध करते हैं, जिससे आप यह आपत्ति देशकें कि हम तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षते परिचित ही नहीं हैं।

हम तो प्रत्यक्ष सामान्यसे मुक्त आदि पदार्थोंका प्रत्यक्ष होना सिद्ध करते हैं। और सुक्षम ब्रादि पदार्थोंके गामान्य रूपसे किनीके प्रत्यक्ष सिद्ध होनेपर वह प्रत्यक्ष हिन्द बोरे पर वह प्रत्यक्ष हिन्द कोरे मनके निरपेत हो सिद्ध होता है। यथा-सर्वक्षक प्रत्यक्ष हिन्द और मनकी सहायक्षों निरपेत होता है; बचों कि यह सुक्ष्म आदि पदार्थोंकी जानता है। जो प्रत्यक्ष हिन्द्यादित निरपेत नहीं होता वह सुक्ष्म आदि पदार्थोंकी विषय महीं करता। जैने हमारा प्रत्यक्ष । किन्तु सर्वक्षका प्रत्यक्ष मूक्ष आदि पदार्थोंकी विषय करता है, अनः यह इन्द्रिय और मनकी सहायक्षके नहीं होता।

१, मी० रती० बा०, बोदनामुत्र, का० ११२।

मीमांसक--- मुक्तम आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान आप किसके सिद्ध करते हैं- अहंन्तके, या जो अहंन्त नहीं है उसके, अथवा सामान्य आत्माके? यदि अहंन्तके सिद्ध करते हैं तो अहंन्त तो अप्रसिद्ध हैं अतः आपके अनुमानमें अनेक दोप आते हैं। यदि अनर्हत्के सिद्ध करते हैं तो आपको जो बात इप्ट नहीं है वह भी माननी पड़ेगी; वयों कि आप तो अहंन्तके ही सूक्ष्म आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष मानते हैं, अनर्हत्के नही मानते। यदि सामान्याशमाके सूक्ष्म आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष सामान्य स्थान करते हैं तो अहंन्त और अनर्हत् ( जो अहंन्त नहीं ) को छोइ- कर अन्य सामान्यात्मा कौन है, जिसके आप सूक्ष्म आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष होना सिद्ध करते हैं?

जैन—न हम अर्हत्के सूदम नादि पदायोंना प्रत्यक्षत्व सिद्ध करते हैं और न अनर्हत्के। किन्तु किसी पुरुष-विशेषके मिद्ध करते हैं। और उसके सिद्ध होनेपर वह पुरुष विशेष न्नर्हन्त ही प्रमाणित होता है वयोंकि उसका उपदेश प्रत्यक्ष नीर युष्तिके न्नविष्ट्य ठहरता है। न्नतः उपत दोष नहीं नाते।

राक्का—सर्वत्रं अतीतकाल आदिमं रहनेवाली वस्तुको उसी रूपसे जानता है या वर्तमानरूपसे? यदि वह अतीत कालीन वस्तुको अतीतरूपसे जानता है तो उसका ज्ञान प्रत्यदा नहीं कहा जा सकता बचोकि वह अवतेमान वस्तुको विषय करता है। जो अवर्तमान वस्तुको विषय करता है। वो अवर्तमान वस्तुको विषय करता है वह प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे स्मरण वगैरह। चूँकि सर्वज्ञका ज्ञान अतीत अनागत अयंको विषय करता है, अतः वह अवर्तमान वस्तुवाही होनेसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। यदि वह अतीत अतः वहन वस्तुको वर्तमान रूपसे जानता है तो उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नस्तुको अर्थ क्ष्यक्ष स्वर्त्यक्ष वस्तुको अर्थ क्ष्यक्ष स्वर्त्यक्ष वस्तुको वस्तुको अर्थ कानता है वो उसका ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे एक चन्द्रमाको से चन्द्रमाके रूपमें जानना। चूँकि सर्वज्ञका ज्ञान अतीत अनागत कालवर्ती अर्थोंको वस्तुमानरूपसे जानता है बतः वह भ्रान्त है।

उत्तर—जो वस्तु जिस रुपमें है, उतको उसी रूपमें जानता है। किन्तु इससे अवर्तमान वस्तुका ग्राहक होमेंसे सर्वज्ञका ज्ञान अप्रत्यक्ष नहीं ठहरता; क्योंकि वह स्पष्ट रूपसे अपने विषयको ग्रहण करता है। निकट देश और वर्तमान रूपसे अर्थको जानना प्रत्यक्षका उद्याप नहीं है। अन्यया अपनी गोदमें बैठे हुए बालकके रारोशमें क्रिया वर्गरहको देखकर जो उसमें जीवके सद्भावका ज्ञान होता है, यह भी प्रत्यक्ष कहा जायेगा। किन्तु हम छोगोंको जीवका प्रत्यक्ष तो होता नहीं। अतः स्पष्ट रूपसे अर्थका प्रतिभास होना ही प्रत्यक्ष है। इसलिए यदि सर्वज्ञको अतीत

१. स्या० कु० च०, पु० ८८।

बादि पदार्थोंका स्पष्ट वोष होता है तो वह प्रत्यक्ष क्यों नहीं है। तथा जैसे इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा दूरवर्ती पदार्थोंका ग्रहण होनेपर भी उसके स्पष्टवाही होनेमें कोई विरोध नहीं है वैसे ही दूरकालवर्ती पदार्थको ग्रहण करनेपर भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके स्पष्टग्राही होनेमें कोई विरोध नहीं है। किन्तु ऐसा होनेसे अतीत पदार्थ भी वर्तमान कहलायेगा ऐसी आपत्ति जिंदत नहीं है, वर्षोक्षक अतीत वस्तुको अतीत रूपसे हो जानता है, वर्षोमान कहलायेगा ऐसी आपत्ति जिंदत नहीं है, वर्षोक्षक अतीत वस्तुको अतीत रूपसे हो जानता है, वर्षमान रूपसे नहीं जानता ।

र्शका-जब सेवंत एक क्षणमें ही सब पदार्थों को जान लेता है तो दूसरे क्षण-में उसे जाननेके लिए कुछ भी नहीं रहता, बतः वह बत कहा जायेगा। तथा जब यह रागी मनुष्योंमें हिबत रामको जानेगा तो वह भी रागी हो जायेगा?

उत्तर—पह भी ठोक नहीं है, यदि दूसरे लगमें प्दायोंका लयवा उसके जानका लभाव हो जाये तो वह लग्न हो सकता है। किन्तु ऐसा नहीं होता; बयोकि सर्वज्ञका ज्ञान तथा दुनियाके पदार्थ, दोनों ही लन्तु ऐसा नहीं होता; बयोकि सर्वज्ञका ज्ञान तथा दुनियाके पदार्थ, दोनों ही लन्तु है। लतः प्रयम राणमें चर्चज्ञ भावि पदार्थोकों 'ये भदित्यमें उत्तर्भ होंगे' हम रूपने जानता है, न कि वर्तमान रूपसे । वादको उत्तर्भ होनेपर वे ही पदार्थ वर्तमान रूपसे प्रविभागित होते हैं। लतः जिस समय जो वस्तु जिस धर्मने विद्याप्त होती हैं उस समय जो वस्तु जिस धर्मने विद्याप्त होती हैं उस समय सर्वज्ञके प्रागमें उसी क्यांकि रागादि रूपसे परिणमन करनेसे ही कोई रागो होता है, पायको जानने मात्रसे कोई रागो महीं हो जाता। अन्यया जिस समय कोई पुरुष मदिरा पात छुड़ानेके लिए पदिराको बुराई बतलाता है जस मय बह भी दाराबी वहा जाता। अन्यवा जिस समय बह भी दाराबी वहा जाता। अन्यवा जिस समय बह भी दाराबी वहा जाता। अन्यवा जिस समय बह भी दाराबी वहा जाता। वहा के स्वर्थ पात करने होता है, यही स्वर्थ हिन्द्रयोंमें उद्देश पर करनेशालो वासना जायूत होती है, वहा रागादिमान कहा जाता है; किन्तु जो वीतराग होता है, यही स्वर्थ होता है, लतः सर्वज्ञमें जानने मानसे रागका सद्धाव नही माना जा सकता।

शंका—यदि सर्वक्षका झान संधारके आदि और अन्तको जान छेता है हो संसार अनादि अनन्त नहीं रहता, और यदि नहीं जानता तो यह सर्वत पैसे हुआ।

ुं उत्तर—पह पहले कह आये हैं कि जो वस्तु जिस रूपसे स्थित होती है, उत्तर अपने सर्वेत उसी रूपसे बानता है। अतः जो अप अमारि-अन्त रूपसे स्थित है उसकी सर्वेत अमारि-अनन्त रूपसे ही जानता है।

विषय स्वयं जनार अन्य रूप हैं भागत हैं हो मंबिड्ड मी निश्चित हो जाना । हैं। और जब भविष्य निश्चित हैं तो पुरुषायं स्पर्य ठहरता हैं ?

१. प्रनेयसः, प्र १६०।

उत्तर-सर्वज्ञके जान लेनेसे मविष्य निश्चित नही हो जाता, किन्तु जो होनहार है वह निदिचत है और उसे सर्दश जानता है। किन्तु इससे पुरुपार्थ एक-दम व्यर्थ नहीं ठहरता। संसारमें बहुत-से कार्य ऐसे होते है, जिनमें दैवकी प्रधानता और पुरुषार्यकी गौणता होती है; और बहुत-से कार्य ऐसे होते है जिनमें पुरुषार्थकी प्रधानता और दैवकी गौणता होती है। जैसे बम्बईके समुद्रतटपर खड़े जहाजमें विस्फोट होनेसे उसपर लदा सीना उड़-उड़कर तटसे दूर शहरके घरोंमें छत तीड़-करं जा गिरा और उनमें रहनेवालोंको अनायास मिल गया। इसमें दैवकी प्रधा-नता है। सौर सुबहसे शाम तक श्रमपूर्वक तरह-तरहके उद्योग-घन्धे करके जो धन-संचय करते हैं, उनमें पुरुपार्थकी प्रधानता है। सर्वज्ञका ज्ञान इन सबकी जानता है। जो दैववादी है उनके भी भविष्यको जानता है, जो पुरुपार्थवादी है उनके भी भविष्यको जानता है। जो पुरुषार्थं करके उसमें सफल होगे उनके भी भविष्य-को जानता है और पुरुषार्थ करके उसमें सफल नहीं होगे, उनका भी भविष्य जानता है। किन्तु किसीका भविष्य वह बनाता या बिगाइता नहीं है। उसका बनाना या बिगाइना तो स्वयं उस व्यक्तिके ही हायमें है । स्वयं अपने पुरुषार्थ-से ही यह उसे बनाता या बिगाइता है। वयोकि जिसे हम दैव कहते हैं वह भी तो पूर्व जन्ममें किया हुआ पुरुषार्थ हो है। किन्तु वह निश्चित है और उसे सर्वज्ञ जानता है। यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि पुरुपार्थकी सफलताका मत-लब 'जो नही होनेवाला हो उसका होना' नहीं है, किन्तु जो होनेवाला ही उसको बना छेना ही पुरुषार्थकी सफलता है। इस तरह जैन दर्शनमें निरावरण केवलज्ञानको सकल प्रत्यक्ष माना है और केवलज्ञानीको सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहा है।

# ईश्वरवाद समीक्षा

पूर्वपक्ष--न्याय वैदीविक दर्शन ईश्वरवादी है। वे ईश्वरके ज्ञानको निस्य मानकर उसे सर्वज्ञ मानते हैं और ईश्वर तथा उसकी सर्वज्ञताकी सिद्धि इस प्रकार करते हैं---

्रैपियो वगैरह किसी बुद्धिमान् कर्ताके द्वारा बनायो गयी है, वर्योकि कार्य हैं, जैसे घट वगैरह । यह हेतु असिद्ध नहीं है वर्योकि पृथिवी वगैरह सावयव है, अतः वे कार्य है। यथा-पृथिवी, पर्वत, वृक्षादि कार्य है; वर्योकि सावयव हैं, जैसे घट

रै. न्या० कु० च०, पु० ६७ दृगेरह। प्रमेयक० मा०, पृ० २६६। प्ररास्त्य० कन्दली, पृ० ४४। प्रसास्त० ब्योम, पृ० २०१। न्यायमूत्र ४१री२०। न्यायमा० पृ० ४५७-४६७। न्या० ना० ता० टी०, गृ० ४६८। न्यायमे० पृ० रेह४।

जादि पदार्थों का स्पष्ट बोच होता है तो वह प्रत्यक्ष क्यों नहीं है। तथा जैसे इंद्रिय प्रत्यक्षके द्वारा पूरवर्ती पदार्थों का प्रहण होनेपर भी उसके स्पष्टप्राही होने में कोई विरोध नहीं है वैसे ही दूरकालवर्ती पदार्थको प्रहण करनेपर भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके स्पष्टप्राही होने में कोई विरोध नहीं है। किन्तु ऐसा होनेसे अतीत पदार्थ भी वर्तमान कहलायेगा ऐसी आपत्ति उचित नहीं है, वर्षों के अतीत यस्तुको अतीत रूपसे ही जानता है, वर्तमान रूपसे नहीं जानता।

र्षाका — जब ै सर्वज एक सणमें हो सब पदार्थों को जान लेता है तो दुधरे सण-में उसे जाननेके लिए कुछ भी नहीं रहता, अतः वह बज कहा जायेगा। तथा जब वह रागी मनुष्योंमें रिवत रागको जानेगा तो वह भी रागी हो जायेगा?

उत्तर—पह भी ठोक नहीं है, यदि दूसरे क्षणमें प्रार्थों का अथवा उसके आनका अभाय हो जाये तो वह अज हो सकता है। किन्तु ऐसा नहीं होता; क्यों कि सर्वज्ञका झान तथा दुनियाके गदार्थ, दोनों ही अनन्त है। अतः प्रथम क्षणमें सर्वज्ञ भावि पदार्थों को 'ये भविष्यमें उत्पन्न होंगे' इस रूपने जानता है, न कि वर्तमान रूपसे। वादको उत्पन्न होनेपर वे ही पदार्थ वर्तमान रूपसे प्रतिमासित होते हैं। अतः अस समय को वस्तु जिस धर्मसे विशिष्ट होती हैं उस समय सर्वज्ञके जानमें उसी रूपने प्रतिमासित होते हैं। अतः अस स्वयं के जानमें उसी रूपने प्रिता होती हैं। रही दूसरी आपति, सो वह भी अनुचित हैं। क्यों कि रागादि रूपसे परिणमन करनेते ही कोई रागी होता है, रामको जानमें अभी कि हैं। जाता। अन्यया जिस समय कोई पुकर मदिरा पान छुड़ानेके छिए मदिराकी युराई वतलाता है उस समय वह भी घराबी कहा जायेगा। अतः जिस मनुष्यमें इम्हियों से उद्धे पर्वक्ष करनेवाली वासना जानूत होती है, वही रागादिमान कहा जाता है; किन्तु जो वोतराग होता है, यही सर्वज्ञ होती है, बही रागादिमान कहा जाता है; किन्तु जो वोतराग होता है, वही सर्वज्ञ होता है, अतः सर्वज्ञमें जानने मात्रसे रागका सद्धान नहीं माना जा सकता।

शंका—यदि सर्वज्ञका ज्ञान संसारके आदि और अन्तको जान छेता है ही संसार अनादि अनन्त नहीं रहता, और यदि नहीं जानता तो वह सर्वज्ञ कैसे हुआ।

उत्तर—यह पहले कह आये हैं कि जो वस्तु जिस रूपसे स्थित होती हैं, उसको सर्वज्ञ उसी रूपसे जानता है। बतः जो वर्ष बनादि-र्बनन्त रूपसे स्थित है उसको सर्वज्ञ बनादि-अनन्त रूपसे हो जानता है।

शंका-यदि सर्वज्ञ भविष्यको जानते हैं तो सविष्य भी निश्चित हो जाता है। और जब भविष्य निश्चित हैं तो पुरुषार्थ व्ययं ठहरता है ?

१. प्रनेयकः, ए० २६०।

उत्तर-सर्वज्ञके जान लेनेसे भविष्य निश्चित नहीं हो जाता, किन्तु जो होनहार है वह निश्चित है और उसे सर्व्झ जानता है। किन्तु इससे पुरुषार्थ एक-दम व्यर्थ नहीं ठहरता। संसारमें वहुत-से कार्य ऐसे होते है, जिनमें दैवकी प्रधानता और पुरुषार्यकी गौणता होती है; और बहत-से कार्य ऐसे होते हैं जिनमें पुरुषार्थकी प्रधानता और दैवकी गौणता होती है। जैसे बम्बईके समुद्रतटपर खड़े जहाजमें विस्फोट होनेसे उसपर खदा सीना उड़-उड़कर तटसे दूर शहरके घरोंमें छत तोड़-कर जा गिरा और उनमें रहनेवालोंको अनायास मिल गया । इसमें दैवकी प्रधा-नता है। और मुबहसे शाम तक श्रमपूर्वक तरह-तरहके उद्योग-धन्धे करके जो धन-संचय करते हैं, उनमें पुरुपार्थकी प्रधानता है। सर्वश्रका ज्ञान इन सबको जानता है। जो दैववादी है उनके भो भविष्ययो जानता है, जो पुरुपार्थवादी है उनके भी भविष्यको जानता है। जो पुरुषार्थ करके उसमें सफल होगे उनके भी भविष्य-को जानता है और पुरुपार्थ करके उसमें सफल नहीं होंगे, उनका भी भविष्य जानता है। किन्तु किमीका भविष्य वह बनाता या दिगाइता नहीं है। उसका बनाना या बिगाइना तो स्वयं उस व्यक्तिके ही हायमें हैं । स्वयं अपने पुरुषार्थ-से ही वह उसे बनाता या बिगाड़ता है। क्योंकि जिसे हम दैव कहते हैं वह भी तो पूर्व जन्ममें किया हुआ पुरुषार्थ ही है। किन्तु वह निश्चित है और उसे सर्वज्ञ जानता है। यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि पुरुपार्थकी सफलताका मत-लब 'जो नहीं होनेवाला हो उसका होना' नहीं है, किन्तु जो होनेवाला हो वसको बना छेना ही पुरुषार्थको सफलता है। इस तरह जैन दर्शनमें निरावरण केवलज्ञानको सकल प्रत्यक्ष माना है और केवलज्ञानीको सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहा है।

#### ईश्वरवाद समीक्षा

पूर्वपक्ष--न्याय वैशिषिक दर्शन ईश्वरवादी है। वे ईश्वरके ज्ञानको नित्य मानकर उसे सर्वज्ञ मानते हैं और ईश्वर तथा उसकी गर्वजताको सिद्धि इस प्रकार करते हैं---

्पृषियो वर्षरह किसी बुद्धिमान् क्विक द्वारा बनायो गयी है, वर्योकि कार्ये हैं, जैसे घट वर्षरह । यह हेतु असिद्ध नहीं है वर्योकि पृषियी वर्षरह साययब हैं, अतः वे कार्य हैं। यथा-पृषियो, पर्वत, वृक्षादि कार्य हैं; वर्षोकि साययब हैं, जैसे घट

रै. न्या० क्कु० च०, पु० ६७ वशैरह। प्रमेषक्क मा०, पु० २६६। प्रशस्तक कन्टली, पु० ४४। प्रसस्तक ब्योम, पु० ३०१। न्यायमुत्र ४१११२०। न्यायना० पु० ४६७-४६७। न्या० वा० ता० टी०, पु० ४६६। —्यायमे० पु० रे६४।

वगैरह । यह कार्यरूप हेतु विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि जिनका कर्ता निहिचत है, ऐसे घटादिमें कार्यपना प्रसिद्ध ही है । यह हेतु अनैकारितक भी नहीं है; क्योंकि जिनका अकर्तृक होना निहिचत है, ऐसे आकासादिमें कार्यपना नहीं रहता । यह हेतु कालारययापदिए भी नहीं है; क्योंकि चत्त हेतुका साध्य कार्यपना प्रस्यक और जागमसे अवाधित है । यह हेतु प्रकारण सम भी नहीं है; क्योंकि चत्रका समान बल्झालों कोई प्रतिपक्षों हेतु मही है । अतः यह निर्दोष कार्यस्व हेतु चुद्धिमाम् कर्ताकों सिद्धि करता हुआ, प्रकाधमंत्रके बल्से जगत्का निर्माण करनेमें समये सर्वज्ञ कर्ताको सिद्ध करता हुआ, प्रकाधमंत्रके बल्से जगत्का निर्माण करनेमें समये सर्वज्ञ कर्ताको सिद्ध करता हुआ, प्रकाधमंत्रके बल्से जगत्का निर्माण करनेमें समये सर्वज्ञ कर्ताको सिद्ध करता हुआ,

रांका—आपका कामत्व हेतु इष्टका विधात करता है। यथोंकि समस्त जगत्-का कर्ता सर्वज्ञ, नित्य ज्ञान इच्छा प्रयत्तवाला, अदारीरी, वृद्धिमान् माना जाता . है। किन्तु वृष्टान्त रूप घटादिका कर्ता अल्पज्ञ और सदारीर होता है। और वृष्टान्तमें जो धर्म देखे जाते हैं उनके अनुसार ही साध्यधींमकी प्रतिपत्ति होती है। जत चूँकि आपका हेतु जो धर्म आप सिद्ध करना चाहते हैं उससे विपरीत पर्मों की सिद्धि करता है, जता वह विरुद्ध हेत्वामास है। तथा वृष्टान्त साध्य विकल है; यथोंकि घटादिका कर्ता पृथिबी आदिकी तरह सर्वज्ञ और अदारीर नहीं है।

समाधान- उनत आपित ठीक नहीं है; नयोंकि साध्य और साधनकी विशेष-के साथ व्याप्ति नहीं होती, यदि ऐसा हो तब तो कोई भी अनुमान नहीं बन सक्ता । व्याप्तिका अवधारण अन्वय-व्यतिरेकपूर्वक होता है । और विशेषोंमें अन्वय-व्यतिरेकका ग्रहण शक्य नहीं है। अतः कार्यस्य हेतुको व्याप्ति केवल बुद्धि-मस्कर्तृपूर्वकरवके साथ ही मानना चाहिए, सर्वज्ञ अशरीर आदि कर्ताके साथ नहीं । कर्तापनेकी सामग्रीमें शरीर नहीं आता। ज्ञान, विकीर्पा (करनेकी इच्छा) और प्रयत्नसे ही कार्य होते हैं। दारीरके होते हुए भी कुम्भकारमें यदि ज्ञानादि न हों तो वह घटका कर्ता नहीं हो सकता । पहले कार्यके उत्पादक कारणोंका ज्ञान होता है, फिर कार्यकी करनेकी इच्छा होती है, फिर प्रयत्न किया जाता है, तब कार्य होता है। अतः कार्यं करनेमें ये तीनों ही अन्यभिचारी कारण है। किन्तु ईश्वर चूँकि सभी कार्योंको करता है, अतः वह सर्वज्ञ होना ही चाहिए; नयोंकि जो जिसका क्ती होता है, यह उसके उपायान आदिको जानता है, जैसे घटको बनाने-वाला कुम्भकार मिट्टो वगैरहको जानता है । और ईश्वर जगत्का कर्ता है । जगत्-के उपादान चार प्रकारके परमाणु है, निमित्तकारण अदृष्ट आदि है, मोनता आत्मा है, भोग्य शरीर आदि है। इनकी जाने विना कोई जगत्का कर्ता नहीं हो सकता । ईश्वरमें पाये जानेवाले ज्ञानादि नित्य है पर्योकि कुम्भकारके ज्ञानादिसे

षिलक्षण है । साध्य और दृष्टान्त धर्मीमें सर्वया समानता नही होती, बयोंकि ऐसा माननेष्ठे कोई अनुमान नहीं बन सकता । जैसी अग्नि रखोईघरमें होती है वैसी ही पर्यतमें नहीं होती ।

वह ईस्वर एक है वयों कि अनेक भी कर्ता एक अधिष्ठाताके द्वारा निवनित्रत होकर ही कार्य करते हैं। किसी बड़े महत्त्व वगैरहके निर्माणमें छने सभी कारी-गर और मजदूर किसी एक सुत्रधारके नियन्त्रणमें रहकर ही कार्य करते देखे जाते हैं। शायद कहा जाये कि जब ईस्वरको इच्छा वगैरह नित्य और एक रूप है तो कार्योमें सदा एकस्पता रहनो चाहिए और कार्य सदा ही उत्पन्न होते रहना चाहिए; किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है वयों कि सहायक सामग्रीको विचित्रतासे तथा उसके सदा प्राप्त न रहनेसे जगत्के कार्योमें विचित्रता तथा अनिश्वता पाथी जाती हैं।

यंका--पूराने महलों तथा फुएँ वगैरहको हमने बनते हुए नहीं देखा, किन्तु फिर भी उन्हें देखकर उनके कर्ता किसीके द्वारा बनाये जानेकी बात घ्यानमें स्वयं जा जाती है। किन्तु पृथियो, पर्यंत वगैरहको देखकर यह बात मनमें नही आती कि इन्हें किसीने बनाया है। अतः दृष्टान्त घटादिमें जिस प्रकारका कार्यंत्व रहता है, वह कार्येत्व प्रभा बादिमें नहीं रहता। इसलिए आपका कार्यंत्व हेतु असिद्ध है।

समाधान — जबत कथन ठीक नहीं हैं। कार्यत्व हेनुका बुद्धिमस्कारण पूर्व-करवके साम अविनाभाग सिद्ध हैं। जितने भी छतक (बनाये गये) पदार्थ होते हैं वे सब अपने विषयसे छतबुद्धिको उत्पन्न करते ही हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जमीनको सोदकर उसे पुनः भर देनेपर, जिसने उसे ऐसा होते हुए नहीं देखा उसे कभी भी यह बुद्धि नहीं होती कि यह जमीन खोदकर मरी गयी है।

शंका—स्वयं उभी हुई वनस्पतिसे उनत हेतुमें व्यभिवार आता है; बयोकि किसी बुद्धिमानकृतीके न होते हुए भी वह वनस्पति अपनी कारणसामग्रीसे स्वतः उत्पन्न होतो है।

समाधान—वह बनस्पित भी पक्षकोटिमें सम्मिलित है अर्थात् पृथ्वो, पर्वत आदिको तरह हम उसको भी किसी बुद्धिमान् कर्ताके द्वारा ही उगायी हुई सिद्ध करते हैं; क्योंकि वह भी कार्य है। और जो पक्षके अन्तर्भूत होता है, उसीमें हेतु- को ब्यिभचार देनेपर कोई भी हेतु गमक नही हो सकता और ऐसी स्थितिमें अनुमान मात्रका हो उच्छेद हो जायेगा। उनत बनस्पितका कर्ता कोई बुद्धिमान् व्यक्ति तहीं है, यह बात बाप अनुपलब्धि रूप हेतुसे सिद्ध करते हैं अर्थात् चूँकि उसका कोई कर्ता है अर्थात् चूँकि उसका कोई कर्ता दिखाई नही देता इसल्ए यह नहीं है। किन्तु ऐसा मानना युक्त नहीं है। जो बस्तु दिखाई देने योग्य होते हुए भी दिखाई नही देता, अनुपन

लिया रूप हेतुसे उसोका अमाव सिद्ध होता है। किन्तु यह दूरवानुपल्लिय यहीं नहीं है; वर्षोंकि पृथिवी आदिका कर्ता अदृश्य है। यदि अनुपल्लिय मापको अभाव-का सायक माना जापेगा तो वड़ी गड़बड़ी उपस्थित होगी।

मका--ईश्वर तो परम दयालु है, वह परोपकारके लिए हो प्रवृत्त होता है। यदि वह जगत्का कर्तो होता तो दुःख देनेवाले द्यारीरादिको रचना न करता। यदि वह इस प्रकारको दुःखदायक सामग्री रचता है तो यह परमश्यालु नहीं हो सकता।

समाधान—ईरवर वर्म और अवर्मको सहायतासे घरोरादिको रवना करता है। वह जिस व्यक्तिका जैसा पूज्य या पाव होता है, उनके सुख या दुःसरूप फलके भोगके लिए उसी प्रकारका घरोर वर्गरह बनाता है। 'संसारसे प्राणियोंको मुक्त करूँगा' ईरवर तो इस परोपकार वृत्तिसे हो प्रवृत्ति करता है। और पुषित प्राणियोंके पुष्य और पापके दायसे होती है। और पुष्य-पापका क्षय जेनका फल भोगे विना नहीं होता। अतः परम दयालु होते हुए भी भगवान् दुःसदायक घरोरादिकी रचना करता है।

रांका--ईस्वर भी यदि धर्म और अधर्मवश प्रवृत्ति करता है तो धर्म और अधर्मसे ही सब कार्य उत्पन्न हो जायेंगे, ईस्वरकी करपनासे क्या लाग है ?

समाधान—धर्म और अधर्म तो अचेतन है। चेतनसे अधिष्ठित होकर ही वे अपने कार्यमें प्रवृत्त होते हैं। चायव कहा जाये कि हम छोगोंकी आत्मासे अधिष्ठित होकर धर्म-अधर्म अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्ति कर सकते हैं। किन्तु ऐसा कहना मुक्त नहीं है व्योकि हनारी आत्माको अदृष्ट तथा परमाणु वगैरहका ज्ञान नहीं है अरे अचेतन अकस्मात् प्रवृत्ति नहीं कर सकता, अन्यवा जो कार्य निष्पन्न हो चुका है उसमें भी वह प्रवृत्ति कर सकता है; वयोकि अचेतनको कोई विवेक तो है नहीं।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि पूर्वियो आदिको किसी पृथिनाम्की छति । अत्यर्थक्ष — जैनोंका कहना है कि पूर्वियो आदिको किसी पृथिनाम्की छति । सिंड करनेके लिए ईंट्सरबादियोंने जो कार्यस्य हैं दु दिवा है, उसरा बया अर्थ है ? सावयदत्यका नाम कार्यस्य है, या जो पहले नही था, उसका अर्थन कारणोंकी सत्तास सम्बन्ध होनेका नाम कार्यस्य हैं, अथवा दिकारित्वका नाम कार्यस्य हैं ? मदि कार्यस्वका अर्थ सावयदत्व है तो सावयदत्वका वया लगे हैं ? अवयर्थोंमें रहनेका

र. न्या कु च व, पूर रे द आदि। प्रमेय कर मा, पर २७० आदि।

नाम सावयवस्य है, या अवयवींसे रचना होनेका नाम सावयवस्य है; या प्रदेश-वरका नाम सावयवस्य है या 'सावयव' इस प्रकारकी युद्धिका जो विषय हो वह सावयव है। प्रथम पदामें अवयव सामान्य (अवयवस्य ) से व्यभिचार आका है; क्योंकि यह कार्य नहीं है फिर भी अवयवींमें रहता है। दूसरे पक्षमें हेतु साव्यके सुल्य हो जाता है; क्योंकि जैसे पूजिबी आदिमें कार्यपना साव्य है वैसे हो उनका परमाणु आदि अवयवींसे रचा जाना भी साव्य है, वह खिद्ध नहीं है। तीतरे पदामें आकाश आदिसे व्यभिचार आता है; क्योंकि आकाश भी सप्रदेशों है, किन्तु कार्य नहीं है। आकाशके सप्रदेशों होनेको आगे सिद्ध करेंगे। यदि 'सावयव हैं' इस प्रकारको युद्धिका विषय होना सावयवस्य है, तो इसमें भी आकाशसे व्यभिचार आता है। अतः यदि कार्यस्वना मतलब सावयवस्य है, तो वह ठोक नहीं है।

जो पहले नहीं था उसका अपने कारणोंकी सत्तारे सम्बन्ध होनेका नाम यदि कार्यत्व है तो यह भी ठीक नहीं है; वर्षोंकि समवाय सम्बन्धको आपने नित्य माना है, अत: वह कार्य नहीं हो सकता। 'कृत' इस प्रकारकी बुद्धिका जी विषय है वह कार्य हैं, यह भी ठीक नहीं है; वर्गोंकि सोदने वर्गरहसे निष्पन्न हुए आकाशमें भी 'कृत' इस प्रकारका व्यवहार पाया जाता है, किन्तु आकाश कार्य नहीं है। यदि विकारित्वका नाम कार्यस्य है तो ईस्वर भी कार्य हो जायेगा। सत् वस्तुमें परि-वर्तन होनेका नाम विकारित्व है । इस प्रकारका विकारित्व ईश्वरमें भी हैं, अतः वह भी कार्य होनेसे किसी अन्य बुद्धिमान्के द्वारा बनाया गया जायेगा । और इस तरह अनवस्था दोप उपस्थित होगा । यदि ईस्वर अविकारी है तो वह कार्योंको नही कर सकता । अतः कार्यस्य हेतुका स्वरूप विचारनेपर नहीं बनता। इसलिए कार्यत्व हेतु असिद्ध है। तथा जो वस्तु कादावित्क (कभी-कभी ) होती है, छोकमें उसे ही कार्य कहते हैं। जगत् तो ईश्वरको तरह सदा स्थायी हैं, वह कार्य कैसे हो सकता है ? यदि कहा जायेगा कि जगतके अन्दर वर्तमान वृक्ष वगैरह कार्य है शत: जगत् भी कार्य है तो ईश्वरमें रहनेवाली बुद्धि आदि और परमाणु आदिमें रहनेवाले पाकज रूपादि भी कार्य है, अतः ईश्वर और परमाणु आदि भी कार्य कहलायेंगे। और ऐसा माननेपर अनको भी अत्पन्न करनेवाला कोई दूसरा बुद्धिमान् माननेसे अनवस्वा दोष बाता है।

जगत्को कार्य मान भी छें तो यह प्रश्न होता है, कि कार्यस्व हेनुसे आप कार्य मात्र लेते हैं या कार्यविशेष लेते हैं ? यदि कार्यमात्र लेते हैं तो कार्यस्व मात्र हेनुक्के बुद्धिमान् कारण विशेषका अनुमान केंसे करते हैं ? बगोकि कार्य मात्र हेतुका अविनाभाव तो कारण मात्रके साथ है अतः कार्यमात्र हेतुचे कारणमात्र-का ही अनुमान किया जा सकता है। और उसमें हमें कोई विवाद नहीं है।

नैयायिक--जैसे धूममात्रसे अग्निमात्रका अनुमान करते हैं वैसे ही कार्यमात्र-से बुद्धिमान् कारणका अनुमान करते हैं।

जैन — अनुमानकी प्रवृत्ति अविनाभाव सम्बन्धके वरुते होती है। और अविनाभाव सम्बन्ध कार्यमात्रका कारणमात्रक साय हो जाना गया है न कि बुद्धिमान् कारण-विशेषके साथ । धूममात्र भी अग्निमात्रका साधक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेते, जहाँसे आग हटा छी गयी है उस कोटरीमें भरे हुए धूमसे व्यक्ति वार आता है। किन्तु नीचेसे अमबद रूपमें व्यरको उटता हुआ धुबी अग्निका अनुमापक होता है। उसी तरह छुठबुद्धिका उत्पादक जो कार्यस्व है उससे बुद्धिमान् कारणकी सिद्धि हो सकती है, कार्यस्व मात्रसे नहीं।

यदि जिसका अन्यय-व्यक्तिरेक बुद्धिमान् कर्ताके साथ निदिचत है ऐसे कार्यर्तन विशेषको हेतु मानते हैं तो इस प्रकारका हेतु असिद्ध है; यमोकि इस प्रकारके हेतु का पृथिवी आदिमें अभाव है। यदि इस प्रकारका कार्यर्त्व पृथिवी आदिमें रहता है तो जैसे पुराने कृत और महल वगैरहको देखकर, जिन्होंने उन्हें बनता हुआ नहीं देखा है, उन्हें भी यह बुद्धि होती हैं कि किसी बुद्धिमान् कारीगरने इन्हें बनाया है, वैसे हो पृथिवी आदिके विषयमें भी होना चाहिए।

नैयायिक--जो बस्तु किसोके द्वारा कृत हो उसमें कृतसुद्धि होना हो चाहिए, ऐसा कोई निषम नहीं है। खोदकर पुन: भर दो गयी पृथ्वीमें तथा कृतिम मणि-मुक्ता वर्षरहमे, जिन्होंने उन्हें बनता नहीं देखा, उन्हें कृतबुद्धि नहीं होती।

जैन—स्वोदकर भर दी गयी भूमिमें और अक्रमिम भूमिमें आकारादिकी समानता पायी जाती है इसिलए उसमें कृतवृद्धि नहीं होती। शायर आप कहें कि पृथियो वगैरहमें भी अक्रमिम आकार को समानता पायी जाती है किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अक्रमिम आकार तो आप मानते ही नहीं आपके मतसे तो सभी जगत् कृषिम है। अतः आपको पुराने कृत वगैरहमें, जिन्होंने उन्हें बनता नहीं देखा उनको भी अत्ववृद्धि करानेवाला, और पृथिवी आरिमें कभी भी न पाया जानेवाला, जिनको बनाता हुआ देखा है, ऐसे कृत वगैरहको सजातीयता हुआ दिवा मानना चाहिए। और ऐसी स्वितिमें आपका हेतु असिद्ध वयों नहीं है, अपितु है। अववा हेतु सिद्ध भी रहा तो भी वह विद्ध है, क्योंक उसेस प्रदिक्त को तरह दारीर आदिसे विशिष्ट युद्धिमान कर्ती ही सिद्ध होता है। यायद कहा जाये कि इस तरह विश्वदक्ता व्यवदित करनेसे तो सभी अनुमानोंका उच्छेर हो

जावेगा, किन्तु ऐसा कहना भी ठोक नहीं है, वयोंकि घूमादि अनुमानसे रसोईवर तया अग्यत्र पायी जानेवाजी साधारण अगिन आदिका थोध हो सकता है। किन्तु जस तरह यहाँ बुढिमान् साधारण कर्ताकी प्रतिपत्ति सम्मव नहीं है; वयोंकि इस अनुमानसे ऐसे कर्ता सामान्यको प्रभीति हो सकती है, जिसका आधार दृष्य हो—
दृष्टिगोचर हो। जिसका आधार अदृश्य है ऐसे कर्ताको प्रतिपत्ति इस अनुमानसे नहीं हो सकती। आदाय यह है कि पृथिवी वगैरह किसी बुढिमान् कर्ताको वनायी हुई है, वयोंकि कार्य है, जैसे घर। इस अनुमानसे एटको बनानेवाले कुम्हारके समान हो सदारीर अल्या कर्ताकी सिद्धि हो सकती हं सर्वव्यापी निरंग आदि ईश्वरको सिद्धि नहीं हो सकती।

नैयायिक-स्वारीर अल्पज्ञ व्यक्ति पृथिवी आदिका निर्माण नहीं कर सकता। अत: उनका कती असावारण ही सिद्ध होता है।

जैन—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है इससे तो पृथिवी वगैरहमें कर्ताके अभाव-का ही प्रसंग जाता है । वयोकि साधारण कर्तासे भिन्न किसी असाधारण कर्ताकी प्रतीति कभी भी नहीं होती।

नैयायिक—जिसको फारकोंकी रावितका ज्ञान नहीं है यह कार्यका कर्ता नहीं हो सकता, अन्यया सब व्यक्तियोंको सब कार्योंके कर्ता होनेका प्रसंग जाता है। और हम छोगोंको पूचियो आदिके सब कारकोंको रावितका ज्ञान नहीं है; ययोंकि परमाणु आदि अतीन्त्रिय है। खतः चूँकि ईश्वरको समस्त कारकोंकी रावितका परिज्ञान है अतः यही पृथियो आदिका कर्ता सिद्ध होता है।

जैन—उक्त कथन भी अविचारित रमणीय है। सूत्रधार ( मकान बनाने-याला ) आदिको धमिदिका जान नहीं होता किर भी यह मकान बनाता है। और प्रारम्भ किये हुए कार्यके सम्पन्न न होनेते जैते सूत्रधार बादिमें धमीदि समस्त कारकोंका अपरिज्ञान तिद्ध होता है पैते हो ईश्वरके द्वारा प्रारम्भ किये हुए अंकुरादि कार्य भी सम्पन्न नहीं होते, अतः ईश्वरको भी समस्त कारकोंका अपरिज्ञान तिद्ध होता है।

नैयायिक-पद्मपि ईश्वरको समस्त कारकोंका परिज्ञान है, तथापि उप-भोक्ताओंके अदुष्टका प्रारब्ध कार्य निष्पत्त नहीं होते ।

जैत-सी सूत्रपार आदिके सम्बन्धमें भी यही यात कही जा सकती है। अधवा ईश्वरको समस्त कारकोंका परिज्ञान रही। किर भी एक व्यक्ति समस्त कारकोंका अधिकात नहीं हो सकता। अनेक व्यक्ति भी अनेक कारकोंके अधि-छाता हो सकते हैं। समस्त कार्य एकको-हो क्राना चाहिए अथवा एकके द्वारा अधिष्ठित अनेकोंको ही करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कार्यका कर्ती-पना अनेक प्रकारसे देखा जाता है। कहीं एक व्यक्तिके द्वारा एक कार्य किया जाता है जैसे जुलाहेके द्वारा वस्त्र । कही एकके द्वारा अनेक कार्य किये जाते हैं, जैसे कुम्हारके द्वारा घट, सकारे आदि । कही अनेकोंके द्वारा अनेक कार्य किये जाते हैं. जैसे कुम्हार आदिके द्वारा घट, वस्त्र, मुकूट, गांडी वगैरह । कही अनेकोंके द्वारा एक कार्य किया जाता है, जैसे दीमकोंके द्वारा बामी। उनका कोई एक अधिष्ठाता नही है। अनेक कारीगर एक सुत्रकारके द्वारा अधिष्ठित होकर प्रवित्त करते देखे जाते है, इसलिए यदि एक ईश्वरको जगतका अधिष्ठाता मानते हो तो अनेक दीमकें किसी एकके द्वारा अधिष्टित हए बिना ही कार्य करती देखी जाती हैं, अतः जगत् ईश्यरके द्वारा अधिष्ठित हुए विना ही प्रवृति करे तो बया हानि है ? दोनों ही प्रतीतियाँ समान रूपसे प्रमाण है । दो प्रकारके कार्य देखे जाते हैं। कुछ कार्य तो बुद्धिमान् कर्ताके द्वारा रचे जाते हैं जैसे घट। कूछ कार्य बुद्धिमानु कर्ताके बिना ही होते हैं जैसे स्वयं उगनेवाली बनस्पति। इस तरह जब दोनों ही प्रकारकी प्रतीतियाँ प्रमाण हैं तो दोनों ही प्रकारके कार्यी-की सिद्धि सम्भव है। यदि कहा जायेगा कि स्वयं छगनेयाली वनस्पतिको भी हम वृक्ष पृथियो वगैरहमे सम्मिलित करते हैं अतः उससे व्यभिचार नहीं आता, तब तो कोई हेतु व्यभिचारी नहीं ठहरेगा; क्योंकि जिससे व्यभिचार आता होगा चसको हो पक्षमें सम्मिलित कर लिया जायेगा। तथा ईश्वरको बृद्धि आदिसे भी हेतुमें व्यभिचार जाता है; क्योंकि ईश्वरकी बुद्धि भी कार्य है, किर भी अपने समवायी कारण ईश्वरसे भिन्न किसी अन्य युद्धिमान् कर्ताके द्वारा उसकी रचना नहीं होती। यदि उसको भी किसी अन्य बुद्धिमान् कर्ताकी कृति मार्नेगे तो अन-वस्या दोप आता है । तथा कार्यत्वहेत्र कालात्ययापदिष्ट है; क्योंकि स्वयं उमे हुए अंकुरोंमें कर्ताका समाव प्रत्यक्षते हो निविचत हैं।

नैयायिक—जो दूरय होते हुए भी प्रत्यक्षवे दिखाई नहीं देता उसीका प्रत्यक्ष से अभाव सिद्ध होता है। ईश्वर तो दूश्य नहीं है तब प्रत्यक्षमे उसका सभाव

कैसे सिद्ध हो सकता है।
जैन—उनत कपन भी ठीक नही है। यदि ईश्वरका किसी प्रमाणसे सद्धान
सिद्ध हो तो यह कहा जा सकता है कि चूँकि ईश्वर अदृश्य है, जता उसका जन्
पलन्म है। किन्तु उसका सद्धाव इसी प्रमाणसे सिद्ध होता है या अन्य कियो
प्रमाणसे ? प्रथम पराम चक्रक दोप जाता है। इसी प्रमाणसे ईश्वरका सद्धाव
सिद्ध होनेपर ईश्वरके जदृश्य होनेसे उसका अनुपतन्म सिद्ध होता है, और उसके

धित होनेपर हेतु कालात्ययापित नहीं होता, और हेतुके कालात्ययापित महोने उसी देवन कालात्ययापित महोने उसी है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; पर्योक्त ईश्वरके सद्भावकी सिद्धि होती है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; पर्योक्त ईश्वरके सद्भावका साधक किसी काय प्रमाणका लभाव है। अथवा ईश्वरका सद्भाव रहे फिर भी उसके अदृत्य होनेमें कारण क्या शरीरका अभाव है या विद्या वगैरहका प्रभाव है अथवा जातिविदोप है ? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है। यदि ईश्वर अशरीर है तो वह कार्योका कर्ती नहीं हो सकता। अतः ईश्वर, पृथिवी वगैरहका कर्ता नहीं है व्योक्ति वह अशरीर है जैसे मुनतारमा।

नैयायिक—कर्तापनेकी सामग्रीमें शरीर सम्मिलित नहीं है। शरीरके अभाव-में भी ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नका झाध्य होने मात्रसे कर्तापन देखा जाता है।

जैन — यह ठीक नहीं है। आत्माका शरीरसे सम्बन्धका नाम ही सशरीरपना है। उसके होनेपर ही अपने शरीरमें या अन्यम कार्यका कर्तापना बनता है। शरीरके अभावमें मुनतात्माको सरह ईश्वर ज्ञानादिका भी आश्रय नहीं हो सकता; । योंकि ज्ञानको उत्पत्तिमें शरीर निमित्त कारण है। यदि निमित्त कारण शरीरके अभावमें भी ईश्वरमें ज्ञान रहता है तो मुक्तात्मामें भी ज्ञान होना चाहिए।

नैयायिक-ज्ञानादिक नित्य है, अतः उपत दोप ठीक नहीं है।

जैन—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानादिकी निरंधता रूपसे कही भी प्रतीति नहीं होती। तथा 'ईरबरके ज्ञानादि निरंध नहीं है, ज्ञानादि होनेसे जीसे 'हमारे ज्ञानादि' इस अनुमानसे भी विरोध आता है। यदि ईरबरके ज्ञानादि अन्य ज्ञानादिमें पाये जानेवाले स्वभावका अतिक्रमण करते हैं तो वृक्षादिमें भी दृष्ट स्वभावका अतिक्रमण करते हैं तो वृक्षादिमें भी दृष्ट स्वभावका अतिक्रम मानना होगा। अतः ज्ञानादिको घरीरके द्वारा धम्माध हो मानना चाहिए। ऐसी दिवतिमें घरीर अक्तिचत्कर केते हो सकता है ? यदि ईववर विद्या आदिके प्रभावके कारण अदृश्य है तो कभी तो वह अवश्य दिवाई देना वाहिए। जो विद्याचारों या तान्त्रिक होते हैं वे सर्वदा अदृश्य नहीं पाये जाते । यदि कहा जायेगा कि अन्य विद्याचारियोंसे ईवर विलक्षण है अतः उसमें दृष्ट स्वभावका अतिक्रमण देवा जाता है तो जगत् रूप कार्य में संसारके अन्य कार्योध विलक्षण है अतः अन्य कार्योमें पाये जानेवाले स्वभावका उसमें बतिक्रमण होना सम्भव है।

पिशाच आदिकी तरह ईश्वरको जाति विशिष्ट है इसलिए वह अदुश्य है, ऐसा कहना भी ठोक नहीं है, जाति तो अनेक व्यक्तियोंमें रहती है और ईश्वर एक है अतः उसमें जाति-विशेषका होना सम्मव नहीं है। अथवा ईश्वर यदि अदुश्य है तो रहे, किन्तु वह सत्तामात्रसे पृथिबो आदिका कारण है, या ज्ञान- वत्तासे या ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नवाला होनेसे, या ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न-पर्वक व्यापार करनेसे पथिवी आदिका कारण है ? प्रयम पक्षमें कुम्मकार आदिको भी पृथिवी बादिका कारण होनेका प्रसंग आता है, वर्गोक सत्तामात्र तो उनमें भी हैं। दूसरे पक्षमें योगिजन भी पथिवी आदिके कर्ता ही सकेंगे। तीसरा पक भी ठीक नहीं है, बयोंकि जिसका दारीर नहीं है वह ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नवाला नहीं हो सकता। तथा दारीरसे रहित व्यक्ति व्यापार भी नहीं कर सकता। न्यापार या तो कायकृत होता है या बचनकृत होता है। जिसके कारीर नहीं है, उसमें दोनों हो व्यापार नहीं हो सकते । किसीको भी इस प्रकारको प्रतीति नहीं होती कि मुझे ईश्वरने बचन या कायके द्वारा इस कार्यमें प्रेरित किया है। तथा व्यापारका मतलब है किया। ईश्वरमें किया हो नही सकती; यमोंकि वह आकास-की तरह सर्वन्यापक है। यदि ईरवर सिक्रय है तो वह सर्वदा सदबस्य नहीं रह सकता और ऐसा होनेसे अनित्यताका प्रसंग बाता है। सर्वया नित्य और एक-रूप तो वही हो सकता है जिसकी अवस्थामें रंच मात्र भी परिवर्तन न हो। इसमें परमाणुसे व्यभिचार नहीं झाता; वयोकि हमें परमाणुकी भी परिणमन रूपसे अनित्यता इष्ट है। यदि आप ईश्वरको भी परिणमन रूपसे अनित्य मानते हैं तो मनित्य होनेसे वह भी कार्य होगा और तब उसके लिए कोई दूसरा बुद्धिमान् कर्ती मानना होगा और ऐसी स्थितिमें अनवस्था दोप माता है। यदि अनिस्य होकर भी ईश्वरका कोई बुद्धिमान् कर्ता नहीं है तो कार्यस्व हेतुको ईश्वरसे ही व्यक्तिचार आता है ।

तथा, ईश्वर प्रत्येक कार्यके लिए एकदेशसे व्यापार करता है या सर्वित्तमा व्यापार करता है। यदि एकदेशसे व्यापार करता है। वित कार्य हैं उतने ही ईश्वरके अवयव होने बाहिए। और ऐसी स्थितिमें ईश्वरके निरंश माननेकी बातनहीं बानती। यदि ईश्वर, प्रत्येक कार्यके लिए सर्वितमा व्यापार परता है तो जितने कार्य है उतने ही ईश्वर मानने होंगे और तब ईश्वरके एक होनेकी प्रतिज्ञाको शांति पहुँचेगी। तथा ईश्वरमें रचनेकी इच्छा और संहार करनेकी इच्छा क्या एक साथ होती है तो सृष्टि और संहार करनेकी इच्छा क्या एक साथ होती है तो सृष्टि और संहारका एक साथ प्रताम आता है। यदि कमसे होती है तो उसका कारण बतलाइए। यदि बह

कारणकी अपेक्षा करती है तो नित्य नहीं हो सकती।

नैयायिक—यदापि इच्छा, प्रयत्न आदि नित्य हैं तथापि विचित्र सहकारियोंके

साजिध्यसे त्रिचित्र कार्योको करते हैं।

जैन-व सहकारी उस ईश्वरके अधीन है या नहीं ? यदि नहीं हैं तो उन्हींथे कार्यत्व हेतुर्में व्यभिचार आता है। यदि ईश्वरके अधीन हैं तो वे सहकारी उसी समय वर्षों नहीं होते ? यदि कहा जाता है कि उनके कारणोंका अभाव है तो पुनः वहीं प्रश्न होता है कि वे कारण ईश्वरके अधीन है या नहीं, और इस प्रकार अनवस्या दोष आता है।

जगत्के निर्माणमें ईस्वरकी प्रवृत्ति अपनी रुचिके अनुसार होती है, या कर्मकी परवशतासे होती है, या करणासे होती है, या धर्म आदिके प्रयोजनके उद्देश्यते होती है, या अपेशांका निष्यह और अनुप्रह करनेके लिए होती है, या स्वभावसे होती है, या लिए होती है, या स्वभावसे होती है, या स्वभावसे होती है ? यदि रुचिके अनुसार ईश्वर अगत्के निर्माणमें प्रवृत्त होता है तो कभी सृष्टि विलक्ष्य भी हो सकती है । यदि स्वयत्य या स्वातन्त्र्य तो स्वयत्य प्रवृत्ति है है इत्वरत्व या स्वातन्त्र्य तो यही है कि अन्य किसीका मुख देखना न पड़े। यदि ईश्वर करणावश जगत्की रचना करता है तो दमानु होनों है एक साम समीकी ऐश्वर्याली बनाना चाहिए। तब संसारमें कोई दु:खी ही न रहेगा, वयोंकि दमालुकी यही दयालुता है कि दूसरोंको दु.खका लेश भी न हो।

नैयायिक--पूर्व उपालित कर्मीके वश होकर ही प्राणी दुःख उठाते है ससमें ईस्वर क्या कर सकता है ?

जैन—तय ईश्वरका क्या पौरूप रहा। कर्म तो उपभोगसे हो दाय होते हैं। यदि ईश्वर अदृष्टको अपेक्षा करके जगत्का निर्माण करता है तो ईश्वरको माननेसे क्या लाम हैं? वयोंकि यदि ईश्वर अदृष्टके अधीन है तो जगत्को हो अदृष्टके अधीन मान लेना चाहिए, इस अन्वर्गेडु ईश्वरसे क्या लाभ ? यदि ईश्वर धर्म आदि प्रयोजनके उदृश्यसे जगत्के निर्माणमें प्रवृत्ति करता है तो वह इतकृत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि जो इतकृत्य हो आता है उसे धर्मादिका प्रयोजन नहीं रहता।

यदि ईरवर क्रोड़ावम प्रवृत्ति करता है तो वह सामारण जनको तरह वोतराग कैसे हुआ। ईरवर परमपुरुष है और वच्चोंकी तरह क्रीड़ा करता है यह तो महान् आह्वमें है। इसी तरह प्रवि वह शिष्ट जनोके अनुप्रह और दुष्ट जनोंके निप्रहके लिए प्रवृत्ति करता है तो वह वीतराग और वोतदेष कैसे हुजा। जैसे सूर्य स्वमावते ही प्रकाशित होता है वेसे ही ईरवर यदि स्वभावसे ही जगत्के निर्माणमें प्रवृत्ति करता है तो अचेतन भी जगत्की प्रवृत्ति स्वभावसे ही हो, एक अधिष्टाताको कल्यासे व्या लाभ है? अनादिकालसे जात् जनते स्वभावसे हो स्थित है। तथा बुद्धिमान् ईरवरकी बुद्धि निरंप है या अतिरव ? निरंप से हो नहीं सकती, वर्धीकि निरंपता अनुमानसे भी और प्रतीविसे मो साथित है। यदि अनिरव है तो किससे उस बुद्धिकी उत्पांत होती है—इन्द्रिय और परायंके सिप्तवर्ध या समाधि-विरोध-

से या समाधिसे उत्पन्न हुए धर्मके माहात्म्यसे, या ध्यानमात्रसे। प्रथम पक्ष युक्त नहीं है; क्योंकि ईस्वर तो अशरीरी है उसके मुक्तात्माको तरह न तो मन है और न इन्द्रियों हैं। यदि हैं तो वह सर्वेज नहीं हो सकता, व्योंकि इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान नियत अर्थको हो जानता है।

समाधि-विदोप और अनुष्पान भी ज्ञानिविधेप हो है और ईश्वर अभीतक भी असिद है तब स्वयंसे स्वयंकी उरपति कैसे हो सकती है? जब समाधि-विदोप हो असम्मव है तो उससे उरपम हुआ धर्म ईश्वरमें कैसे हो सकता है, जिससे उसके माहात्म्यसे ज्ञानको उत्पत्ति सम्भव हो। तथा असरीरी ईश्वरमें समाधि भी कैसे सम्भव है ? अतः कारणके असम्भव होनेसे ईश्वरमें ज्ञानको सद्भाव नहीं बनता। ऐसी स्थितिमें ईश्वरमें ब्रानका सद्भाव नहीं बनता। ऐसी स्थितिमें ईश्वरमें ब्रानका सुद्भाव नहीं

तथा ईश्वरको माननेमें संसारका ही छोप हो जाता है; वयोंका ईश्वरके व्यापारसे पहले दारीर और इन्द्रिय वगैरहका अभाव होनेसे सब आसाओंके बुद्धि आदि गुणोंका भी अभाव होगा और दारिर इन्द्रिय वगैरहके अभावमें तथा बुद्धि आदि गुणोंका भी अभाव होगा और दारीर इन्द्रिय वगैरहके अभावमें तथा बुद्धि आदि विद्येत गुणोंके अभाव में आरयन्ति क्षुद्धिको प्रान्त आसाओंको अमृक्त मानना युक्त नहीं है। इस प्रकार संसारकी रचनामें प्रवृत्त हुआ ईश्वर संसारका अभाव कर देता है यह तो उसको वड़ी भारी बुद्धिसता है? अतः भीगक हारा माना गया ईश्वर समस्त जगत्का जनक नहीं हो सकता और इमिलए वह सर्वज्ञ भी सिद्ध नहीं होता।

ईरवरके स्वरूपके विषयमें सांख्यका पूर्वपक्ष

योगसूत्रमें लिखा हैं-

"क्लेशकर्मविषाकाशयैरपरासृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥१-२४॥"

मछेता, राम-अशुभ कम छन कमोंके फलका उरभोग रूप विपाक समा आतय (नाना प्रकारके तदनुरूप संस्कार ) से अछूता जो पुरुप-विभोग है वह देश्वर है। किन्तु मुक्तारमा देश्वर नहीं है; बयोंकि वे बन्धसे सर्वदा अछूते नहीं सर्वदा बन्धसे मुक्त है और जिसे कमा भी बजेशादि नहीं सताते यहाँ के दिवरके सिवाय जो अन्य पुक्तारमा है किन्स है। उनके प्राष्ट्रन, और दक्षिणके भेरसे तीन प्रकारका बन्द अपने अधिक अगरमान

<sup>्</sup>र. च्या० कु० च०, १० १०६-१११। .च. सां० का०, माठरवृत्ति, ए० ६२ आ

धर्म-अधर्मस्वरूप दक्षिणावन्य है। इन तोनों प्रकारके बन्धोंसे ईस्वर हो सर्वदा अध्वता रहता है। मुनतात्मा तो इन तोनों बन्धोंको विवेक ज्ञानसे, माध्यस्थ्यसे तथा कर्मफलके उपभोगसे नष्ट करके हो कैबस्यको प्राप्त हुए है, भगवान् ईस्वर तो सदा हो मुनत है, सदा हो ईस्वर है, न तो उसके संसारसे मुनत हुए आत्माओंको तरह पूर्या कोटि है और न प्रकृतिलीन तस्वज्ञानी योगियोंको तरह अपरा कोटि है। योगी लोग मुम्तको प्राप्त करके भी पुनः बन्धनमें पड़ आते हैं।

र्ध्वयमें निरित्वाय उरकुष्ट सरवाशाली बुद्धि रहती है अतः उससे उसकी ऐद्दर्यसालिता सिद्ध है तथा शास्त्रसे उसकी निरित्वाय उरकुष्ट सरवद्यालिता सिद्ध है। सास्त्रका और निरित्वाय सरवके उरकर्षका अनादि सम्बन्य होनेसे अग्योन्याश्रय दोव नहीं आता।

ईश्वरका वह ऐडवर्च बाठ प्रकार का है-अणिमा, महिमा, सिषमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईिवित्व, विश्वव और यत्रकामावसापिता । अणुवारीर होकर ईश्वर समस्त प्राणिमोंको दिखाई न देते हुए जो समस्त लोगम संचार करता है यह अणिमा है। उसू होकर वायुको तरह विचरण करता है, यह अधिमा है। वह समस्त ओकमें पूजित और बड़ोंसे भी बड़ा होता है, यह मिहमा है। वो-भो वह मनमें सोचता है वह-वह उसे प्राप्त होता है, यह प्राप्त है। विपयोंको भोगनेमें समर्थ होता है, यह प्राकाम्य है। तीनों लोकोंका स्वामी होता है, यह प्रकार है। तीनों लोकोंका स्वामी होता है, यह प्रकार है। तीनों लोकोंका स्वामी होता है, यह प्रकार है। तोनों लोकोंका स्वामी होता है, यह प्रकार है। तीनों लोकोंका स्वामी होता है, यह प्रकार है। तोनों लोकोंका स्वामी होता है, यह प्रकार है। त्यावर और जंगम प्राणियोंको अपने वरामें करता है तथा जितेश्वय होता है। स्वावर और जंगम प्राणियोंको अपने वरामें करता है तथा जितेश्वय होता है। स्वावर बीर जंगम प्राणियोंको अपने वरामें करता है तथा जितेश्वय होता है। सहस्त प्रकार तियंकों और मनुष्योंमें जहाँ-जहाँ उसकी इच्छा होती है वही सतता है, यह यत्रकामावसाधिता है ।

्डन ज्ञान और ऐड्वर्य बादिका प्रकृष्ट और प्रकृष्टतम रूपने तारतम्य देखा जाता है। जिसमें इनका सर्वाधिक प्रकृप पाया जाता है वही ईस्वर है। इस अनुमानसे ईस्वरकी सिद्धि होती है। जो इस प्रकार है—

जिसके तारतस्यका प्रकर्ष—होनता और अधिकताको चरमसीमा देखा जाता है, उसका कही पर्यवसान होता है। जैसे परिमाणका प्रकर्प आकाशमें। सान और ऐश्वर्य आदि पर्मोके तारतस्यका प्रकर्प देखा जाता है। उस ईस्वरको प्रवृत्ति समस्त संसारियोंपर अनुग्रह करनेके लिए ही होती है। यह करन, प्रस्य और महाप्रस्यमें 'समग्र जात्का उद्धार करेंगा' ऐसी प्रतिज्ञा करके ही स्थित रहता

१. माठरह०, ए० ४१। योगस्त्र व्या० भा०, श४४।

२. माठरह०, ५० ७० ।

है। जो घ्यानो उसका घ्यान करते हैं, यचनसे उसका जप करते हैं उनको वह अभीष्ट फल देता है। फालके द्वारा उसका कभी विनादा नहीं होता, जतः वह कपिलमहॉप आदि पूर्व गुरुत्रोंका भी गुरु है। कपिलादि कल्प महाकल्प आदि कालके द्वारा नष्ट हो जाते हैं, किन्तु ईश्वर सदा अवस्थित रहता है।

उत्तरपक्ष— रेसंस्थका उत्तत कपन अविचारित रमणीय है। यतः उस ईरवर-का स्वरूप क्या बरेदा आदिते अछूता होना मात्र है या बरेदा आदिसे अछूता रहते हुए सर्वज्ञ होना उसका स्वरूप है ? प्रयम पक्षमें तो यह मुक्त हो हुजा, 'ईरवर नहीं, ययोकि अन्य मुक्त भी बरेदा आदिसे अछूते होते हैं। फिर भी यदि वह ईरवर है तो अन्य मुक्तोंको भी ईश्वरस्वका प्रसंग आता है।

सांख्य — मुक्त जीव बन्धसे सर्वदा अस्पृष्ट नहीं होते, अतः उन्हें ईश्वरत्वका प्रसंग नहीं आता ।

जैन-र्द्दनर भी बन्बसे सर्वदा बस्पृष्ट नहीं हो सकता। इस बातका कथन सारी मोक्षके कथनमें किया जायेगा।

दूसरे पहानें वर्षात् यदि परेशादिसे अस्पृष्ट होते हुए सर्वज्ञता ईत्यरका स्वरूप है तो उसकी सिद्धि कैसे करते हैं, सब जगत्का कर्ती होनेसे अववा ऐस्वर्यका बाग्नम होनेसे ? प्रथम पहानें योगोंके द्वारा माने गये ईस्वरके पदानें को दूपण दिये गये है वे सब दूपण आते हैं। तथा यदि आप ईस्वरको कर्ता मानते हैं तो आपने आस्माको जो 'सकर्ता निर्मुण: सुद्धः' आदि कहा है, यह नहीं सनता।

सांख्य—अकती आदि जन्य आत्माओंका ही लक्षण है, ईस्वरका नहीं। ईस्वर अन्य आत्माओंसे विधिष्ट है। अतः उसमें कोई दोष नहीं।

जैन-सब तो शुद्धता खादि भी ईश्वरका स्वरूप नहीं हो सकेगी और इस तरह ईश्वर अन्य आस्माओंसे अत्यन्त विशिष्ट हो जायेगा।

व्यया ईस्वर कर्ता रहे, किन्तु वह ईस्वर स्वतन्त्ररूपे कार्य करता है या प्रकृतिक व्ययोग होकर कार्य करता है? यदि वह स्वतन्त्र कार्य करता है तो योगोंके द्वारा माने गये ईस्वरसे उत्तमें कोई विशेषता नहीं है अतः उत्तमें दूषण देनेते ही इसको भी दूषित समझ लेना चाहिए। यदि वह ईस्वर प्रकृतिक वयोग होकर कार्य करता है तो यह भी ठीक नहीं है बयोक वार्य प्रकृतिक स्वरूपका निराकरण करेंगे। तथा ईस्वर प्रकृतिक क्ष्योग वर्षों है? बया प्रकृति ईस्वरमें कुछ अतिदायका वाषान करती है या किकर कार्य करती है? पहला परा ठीक

१, योगस्० १।२५ ।

२. न्या० कु० च०, पु० १११-११४।

नहीं है, ईश्वर सर्वया नित्य होनेसे अविकारी है, अतः प्रकृति उसमें अतिवायका जापीन नहीं कर सकती। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है वसोंकि जब ईश्वर जोर प्रकृति दोनों कारण सर्वत्र सर्वदा बर्तमान हैं और उनकी प्रकित भी अप्रतिहत है तो अविकल कारण होनेसे सभी कार्य एक साथ उत्पन्न हो जायेंगे। जो जब अविकल कारण होनेसे सभी कार्य एक साथ उत्पन्न हो जायेंगे। जो जब अविकल कारण होता है वह तब उत्पन्न होता ही है, जैसे अन्तिम सण अवस्थाको प्राप्त कारण सामग्रीसे अंकुरको उत्पत्ति होती हो है। नित्य व्यापी ईश्वर और प्रमान नामक दो कारणोंके अधीन समस्त कार्य अविकल कारण है, अतः उनको उत्पत्ति एक साथ होगी ही।

सोंष्य—यद्यपि ईश्वर और प्रकृति रूप दोनों कारण सर्वत्र सर्वदा वर्तमान रहते हैं फिर भी सर्वत्र सर्वदा कार्योत्पत्ति नहीं होती, वर्योकि कार्योको स्थित, उत्पत्ति और विनादामें क्रमसे प्रकटपनेको प्राप्त सत्त्व, रज और तम सहायक है और प्रकटपनेको प्राप्त सत्त्व, रज और तम क्रमसे होते हैं।

जैन—यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि जिस समय ईश्वर और प्रकृति स्थित, उत्पत्ति और प्रक्रयमें-से किसी एकको उत्पन्न करते हैं तो उनमें योप दोको उत्पन्न करने हैं तो उनमें योप दोको उत्पन्न करने ही तो उनमें योप दोको उत्पन्न करने ही योन हैं ? यदि हैं तो सृष्टिके समयमें भी स्थित और प्रव्यक्त प्रसंग बाता हैं; क्योंकि सृष्टिको तरह ये दोनों भी अविकल कारण हैं। इसी तरह स्थितिके समय उत्पाद कोर विनायका तथा विनायके समय सियति और उत्पादका प्रसंग लाता है। किन्तु यह युक्त नहीं है; क्योंकि परस्परके परिहारसे रहनेवाले उत्पन्न कारि धर्मोंका एकधर्मोंमें एक साथ सद्भाव होना प्रतीतिविद्ध है। यदि एकको उत्पन्न करनेके समय योप दोको उत्पन्न करनेकी सावित है वही एक कार्य सदा होगा, योप दोनों नहीं होंगे; क्योंकि ईश्वर और प्रकृति उन कार्य सदा होगा, योप दोनों नहीं होंगे; क्योंकि ईश्वर और प्रकृति उनमें कोई विकार होना सक्य नहीं है, अतः उनमें पुनः सवितको उत्पत्ति हों नहीं सकती आप्या ये दोनों निद्य एक स्थमायवाले नहीं हो सकते।

सांख्य—ईश्वर और प्रकृतिमें यचिंप स्थिति, उत्पाद और विमान्न तीनोंको उत्पन्न करनेकी सामध्य है तथापि जब उद्मृतवृत्ति (प्रकटपनेको प्राप्त)रज सहायक होता है तब ये उत्पत्ति करते हैं, जब सरव सहायक होता है तो स्थिति करते हैं और जब तम सहायक होता है तो प्रख्य करते हैं।

जैन-पह भी ठोक नहीं है, बगोंकि सस्य, रज और तमकी उद्भूतपृत्तिता नित्य है या जनित्य है। नित्य तो है नहीं; बगोंकि वह कादाचित्क (कमी-कमी होनेवाली ) है। तथा यदि उसकी निरंप मानिंगे तो स्वित वगैरहके एक साप होनेका प्रसंग लाता है। यदि सत्त्व जादिकी उद्भूतवृत्तिता अनित्य है तो वह किससे उत्पन्न होती है? प्रकृति और ईश्वरते हो, या किसी अन्यसे, अपवा स्वतन्त्र रूपसे? प्रयम पक्षमें उद्भूतवृत्तिताके सदा सद्भावका प्रसंग आता है वर्षोंक उसके कारण प्रकृति और ईश्वर निरंप होनेसे सदा रहते हैं। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है वर्षोंकि प्रकृति और ईश्वरके स्विताय कोई तीसरा कारण आप मानते हो नहीं। तीसर प्रशम उद्भूतवृत्तिताका आधिमित काल और देशके नियमसे नहीं हो सकता; व्योंकि जो स्वतन्त्रतापूर्वक होता है उसका स्वानियमसे नहीं हो सकता; व्योंकि जो स्वतन्त्रतापूर्वक होता है उसका स्वानियम और कालनियम नहीं बन सकता। अतः विचार करनेपर ईश्वरां कर्तांना किसी भी तरह नहीं बनता। अतः करों होनेसे ईश्वर सर्वज नहीं हो सकता।

ऐस्वर्यका आध्य होनेसे भी ईस्वर सर्वज नहीं हो सकता; वर्योकि विचार करनेपर ईस्वरमें ऐस्वर्य भी नहीं बनता। इसका वितोप इस प्रकार हि—ईस्वरमें ऐस्वर्य स्वामाविक है या प्रकृतिकृत है ? स्वामाविक तो हो नहीं सकता, क्योंकि सांस्य ऐस्वर्यको बुद्धिका समें मानते हैं। और आत्मामें केवल चैतायको स्वामाविक मानते हैं। यदि ऐस्वर्य प्रकृतिकृत है अधीर आत्मामें केवल चैतायको स्वामाविक मानते हैं। यदि ऐस्वर्य प्रकृतिकृत है अधीर जब प्रकृति बुद्धिक्य परिणान करती है तब उसकी अवस्था वितोप धर्म-नान, वैराग्न, ऐस्वर्य आदि प्रकट होते हैं, तब तो आपने हो ईस्वरमें ऐस्वर्य का अभाव बतला दिया ययोंकि जब ऐस्वर्य बुद्धिका परिणाम है और ईस्वर उससे जिल्ल हिना है तो ईस्वरमें ऐस्वर्य मैंते हो सकता है, अन्वरा अन्य आताओंने नी ऐस्वर्य मानना परिणा

तथा, अपने इष्ट कार्यके सम्पादनमें हव्य ग्रहाम आदिकी सम्पादनको ऐत्वर्य कहते हैं, यदि ईरवर अपने किसी इष्ट कार्यको नहीं करता, केवल बस्तुको ज्योंका रुगों जानता है, तो वह इतने ही से ऐरवर्यवान केसे हुआ। जो जिसे जानता है यह उस विषयमें ईश्वर है, ऐसी तो बात नहीं है वर्गोंकि ऐसा मानतेसे अठिमसंग दोप आता है। यदि कहा जाता है कि ईस्वरका भाग कालसे विच्छिप नहीं होता, जतः वही ईस्वर है, वन्य नहीं । तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, वर्गोंकि कालसे विच्छिप्त नहीं है। वर्गोंकि कालसे विच्छिप्त नहीं है। वर्गोंकि

सतः जगत्का कर्ता होने आदिके द्वारा सर्वतका सद्भाव सिद्ध नहीं होता। किन्तु कर्मोके आवरणके हट जानेपर आत्मा ही सर्वश सिद्ध होता है। ऐमा आगे सत्तवार्में में

# परोच्चप्रमाण

अस्पष्ट झानको परोक्ष कहते हैं। परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं — समृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान और आपम। सभी जैन तार्किकोंने परोक्ष प्रमाणके जक्त ये पाँच भेद किये हैं। केवल एक अपवाद है। अकलंकदेवज्ञत न्याय-विनिश्चयके टोकाकार वादिराज मूरिने अपने 'प्रमाण' निर्णय' नामक निवन्धमें परोक्षके दो भेद किये हैं — एक अनुमान और दूसरा आगम। अनुमानके दो भेद किये हैं — एक अनुमान और दूसरा आगम। अनुमानके दो भेद किये हैं — स्मरण, प्रत्यभिज्ञा और तर्क। स्मरण प्रत्यभिज्ञा और तर्क। स्मरण प्रत्यभिज्ञा और तर्क। स्मरण प्रत्यभिज्ञामें कारण है, प्रत्यभिज्ञानें कारण है। इस तरह ये सीनों चूंकि परम्पराक्षे अनुमान प्रमाण कारण है, इसिल्प गोण प्रमाण मानकर वादिराजने इन्हें अनुमानमं गर्भित कर लिया है। ऐसा करनेका एक ही कारण प्रतीत होता है — ग्वायविनिश्चयके तीन परिच्येशोमें अकलंकदेवने क्रमसे प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणका ही कथन किया है। अतः वादिराज सून्ति परोक्षक अनुमान और आगम प्रतीक स्के स्वेप तीन परोक्ष प्रमाणोंको अनुमानमं गर्भित कर लिया प्रतीत होता है।

स्मरण अथवा स्मृति

पहले जानी हुई वस्तुके स्मरणको स्मृतिज्ञान कहते हैं। जैसे, वह देवदत । स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले बौद भादिका पूर्व पक्ष--बौद्धोंका कहना है, देम्पितज्ञानके स्वरूप और विषयका विचार करनेसे स्मृति ज्ञानको प्रमाण मानना ठीक प्रतीत नहीं होता। विशेष इस प्रकार है — 'स्मृति' शब्दसे ज्ञाप क्या लेते हैं — ज्ञान मात्र अवस्था अनुभूत अयंको विषय करनेवाला ज्ञान ? यदि ज्ञानमात्रका मात्र स्मृति है तब हो प्रत्यक ज्ञादि ज्ञान भी स्मृति कहे जायेंगे और ऐसा होनेसे स्मृतिक सिवा घेप सभी प्रमाणांका लोग हो जायेगा; वर्शोक खाद प्रत्येक ज्ञानको स्मृति कार्व हो यदि अनुभूत अयंको विषय करनेवाले ज्ञानको स्मृति कहते हैं सो देवदाके हारा अनुभूत वर्षों स्मृतिक सरतेवाले ज्ञानको स्मृति कहते हैं सो देवदाके हारा अनुभूत परांधमें यज्ञदत्तको ओ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है यह भी

१. राज द्विष्यमनुमानमागमरचेति । अनुमानमपि दिविषं गौण-सुरुगविकल्पात् । तत्र गौणमनुमानं त्रिविषं स्मरणं प्रत्यित्रा तक्त्रचैति । तत्य चानुमानतं यथापूर्व-मुद्दरोत्परहेतुनवाञ्चामानिनन्यनलात् ।—प्रमायनि० प्० ३३१ । २. न्याय० कु० च०, प्० ४०४ । प्र० क० मा०, प्० ३३६ ।

स्मृति कहीं जायेगा। शायद आप कहें कि जिस मनुष्यमें पहले जिस वस्तुको प्रत्यक्षते जागा है, वालाग्तरमें उसी मनुष्यको उसी वस्तुका जो जान होता है वह स्मृति है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानवेंसे तो घारा-वाही प्रत्यक्ष भी स्मृति कहा जायेगा। यतः घारावाही प्रत्यक्षमें भी उसी मनुष्यको उसी वस्तुका पुना-पुनः शान होता है।

ूसरे, यदि अनुभूत वस्तुमें होनेवाले ज्ञानको आप स्मृति कहते हैं तो अनुभूत वस्तुमें ज्ञान हुआ यह कैसे मालूम होता है, प्रत्यक्षके, स्मृतिसे अथवा दोनोंसे? प्रत्यक्षके यह ज्ञान नहीं हो सकता; वर्मोंक जिस समय प्रत्यक्ष ज्ञान होगा उस समय स्मृति ही नहीं रहेगी। तब असत् स्मृति ज्ञानको प्रत्यक्ष कैसे जान सकता है? वर्मोंकि जो असत् होता है उसे ज्ञाम नहीं ज्ञा सकता, जैसे स्वर्यवाण असत् है अतः उसे कोई जान नहीं सकता। इसी तरह प्रत्यक्षके समय स्मृतिकान असत् है अतः उसे प्रत्यक्ष जान नहीं सकता। और ज्ञाब प्रत्यक्ष ज्ञान स्मृतिको जान नहीं सकता। वौर ज्ञाब प्रत्यक्ष ज्ञान स्मृतिको जान नहीं सकता। वौर ज्ञाब प्रत्यक्ष ज्ञान स्मृतिको जान नहीं सकता व वह यह कैसे जान सकता है कि अनुभूत प्रार्थमें स्मृति होती है। अतं प्रत्यक्ष तो इस बावको प्रतीति हो नहीं सकती।

स्मृतिसे भी उसकी प्रतीति नहीं हो सकती । बयोंकि यदि स्मृति प्रत्यक्ष और उसके विषयमृत अर्थको जान सकती तो वह यह जान सकती थी कि 'मैं अनुभूत पदार्थमें उत्पन्न हुई हूँ।' किन्तु स्मृति उन्हें नहीं जानती। तया यदि 'अनुभूतता' प्रत्यक्षका विषय होतो तो स्मृति भी यह जान सकतो कि 'मैं अनुभूत पदार्थमें उत्पप्त हुई हैं'; क्योंकि स्मृति तो प्रत्यक्षका अनुसरण करती है। किन्तु प्रत्यक्षका विषय बसुभूतता नहीं है, अनुभूयमानता है। अतः स्मृति भी इस बातको नहीं जानती । और न स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों ही इस बातको जानते हैं; वर्षोंकि प्रत्येक पश्चमें जो दूष्ण कपर दिये हैं वे दूषण आते हैं। अतः विचार करनेपर स्मृतिका स्वरूप नहीं बनता। और न विषय हो बनता है। स्मृतिका विषय बस्तुमात्र है अपना अनुभूत बस्तु है ? यदि बस्तु मात्र स्मृतिका विषय है, तो सभी प्रमाण स्मृति हो जायेंगे । और यदि अनुमूत वस्तु स्मृतिका विषय है सो देवदत्तसे अनुभूत पदार्थमें होनेवाला यज्ञदसका ज्ञान और धारावाही ज्ञान स्मृति कहे जायेंगे। यदि स्मृति अनुमूत अयको जानती है तो यह प्रमाण नहीं हो सकतो; नयोंकि उसका विषय अविद्यमान है, जो अविद्यमानको विषय करता है, यह प्रमाण नहीं होता । और यदि अविद्यमानको विषय करनेपर मो स्मृतिको लाप प्रमाण मानते हैं तब तो बड़ी गड़बड़ी उपस्थित होगी । जतः स्मृति प्रमाण नहीं है।

उत्तरपक्ष—जैनोंका कहना है कि 'हम संस्कार-विशेषसे उत्पन्न होनेवाले तया अनुभूत अर्थको विषय करनेवाले 'वह' इस आकार रूप भानको स्मृति मानते हैं। यह स्मृति ज्ञान अन्य भानोंसे मिन्न है। पूर्व भानका प्रवट संस्कार स्मृतिका कारण है जब कि प्रत्यक्षादि ज्ञान चक्षु आदि कारणोंसे उत्पन्न होते हैं। 'वह देवदत्त' यह स्मृतिका स्वरूप है जब कि 'यह देवदत्त' आदि प्रत्यक्षादिका स्वरूप है। स्मृतिका विषय अनुभूत पदार्थ है जब कि प्रत्यक्षादिका स्वरूप वर्षाय है। इस प्रकार कारणमेद, स्वरूपभेद और विषयभेदसे स्मृति प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे मिन्न हो है। फिर भी उसे प्रमाण नमानके स्वष्य कारण है? वया वह मृति दस्तुको हो प्रहृण करती है इसिल्ए प्रमाण नहीं है, अथवा असवा उत्तक अभाण है, अथवा वह अपना है। हो प्रदृष्ण करती असवा वह अपने उत्तरमाण है, अथवा वस्तु कतीत वस्तुको विषय करनेते वह अपनाण है। होती इसिल्ए अप्रमाण है, अथवा वह भागते होती हि इसिल्ए अप्रमाण है, अथवा वह सार्यो वह सामित्र होती हि इसिल्ए अप्रमाण है, अथवा वह सामारीप ( संश्वादि ) को दूर नहीं करती हसिल्ए अप्रमाण है, अथवा वस्तु क्षेत्र प्रमाणन नहीं स्वत्र हिल्ल अप्रमाण है, अथवा वस्तु समारीप ( संश्वादि ) को दूर नहीं करती हसिल्ए अप्रमाण है, अथवा वस्तु अपने प्रमाण करते अपने सम्वत्र स्वत्र अपने वस्तुल वस्त्र सम्वत्र होती हसिल्ए अप्रमाण है। अथवा वह अपने सम्वत्र होती हसिल्ए अपनाण है। अथवा वह अपने सम्वत्र होती हसिल्ए अपनाण है। अथवा वह समारीप ( संश्वादि ) को दूर नहीं करती हसिल्ए अपनाण है। अथवा वह समारीप ( संश्वादि ) को दूर नहीं करती हसिल्ए अपनाण है। अथवा वह समारीप ( संश्वादि ) के दूर नहीं करती हसिल्ए अपनाण है। अथवा वह समारीप ( संश्वादि ) के दूर नहीं करती हसिल्ए अपनाण है।

यदि गृहीत वस्तुको ग्रहण करनेके कारण स्मृतिको अन्नमाण कहते है तो अनुमानसे जानी हुई अनिको पीछे प्रत्यक्षसे जाननेपर बहु प्रत्यक्ष भी अन्नमाण कहा जायेगा; बयोंकि वह भी गृहीत वस्तुको ग्रहण करता है। शायद कहा जाये कि अनुमानसे जानो हुई अनिको जाननेपर भी प्रत्यक्षमाण अनुमान मानके कुछ अपूर्वता रहती है इसिछ प्रत्यक्ष प्रमाण है तो फिर स्मृति वयों अन्नमाण है; बयोंको अपूर्वता है हि सह अदीत रूपसे जानता है अतः स्मृति भी कुछ अपूर्वता के ही। अतः स्मृति प्राण है; बयोंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणती जाने हुए भी पदार्यको कुछ अपूर्वताको रूप श्री पदार्यको हुए आनती है। अतः मृतिवाको ने हुए भी पदार्यको कुछ अपूर्वताको रूप हुए जानती है। अतः मृतिवाको ने हुए जानती है। अतः मृतिवाको निर्मे हुए जानती है। अतः मृतिवाको निर्मे हुए जानती है। अतः स्मृतिको अप्रमाण नहीं माना जा सकता। दूसरी आपत्ति भी उचित नहीं है; वर्योंकि पहले कही रखी हुई वस्तुको, विचारित वस्तुको अप्रमाण नहीं हो सकता। तोसरा पदा भी ठीक नहीं है, बंधोंकि जिस अतोत वस्तुको स्मृतिवाको है सह अतीत वस्तुको स्मृतिवाको असत् है या स्मृतिकालो असत् है ? वह काल है ? स्वकालमें तो वह अवस्तु वस्तु स्मृतिकालमें असत् है वह अतीत वस्तु है ? स्वकालमें तो वह अवस्तु वस्तु वस

१. न्या० कु० च०, प० ४०६। प्र० क० मा० प० ३३६।

ऐसा माननेसे तो प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ठहरेगा; यदाँकि क्षणिकवादी बीड प्रत्यक्षके विषयमूत अर्थको प्रत्यक्षकालमें सत् नहीं मानते। अतः अविद्यमानकी जाननेके कारण प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ठहरता है।

इसी तरह यदि अर्थते उत्तरत न होनेके कारण स्मृति अव्रमाण है, तो प्रत्यक्त भी अप्रमाण ठहरेगा; क्योंकि प्रत्यक्षकालमें बौद्ध मतानुसार अर्थके न रहनेसे प्रत्यक्ष भी अर्थते उत्तरत नहीं होता। तथा अर्थ ज्ञानका कारण नहीं है, यह पहले कह भी आपे हैं अतः यह आपति भी उचित नहीं है।

आन्त होनेसे स्मृतिको प्रमाण न मानना भी उचित नहीं है; बयोंकि व्यवे विषयमें स्मृति निर्धान होती है। हाँ, यदि कहीं आन्ति पायो जाये तो उसे स्मृति न मानकर स्मृत्याभास मानना चाहिए। जैसे कि जिस प्रत्यक्षमें आन्ति होती है उसे प्रत्यक्ष न मानकर प्रत्यक्षाभास (सूठा प्रत्यक्ष) कहते हैं। इसो सरह समारोपको दूर न करनेके कारण स्मृतिको प्रमाण न मानना भी अनुचित है। बयोंकि स्मृतिके विषयभूत वर्षमें विषयोत बारोपका प्रयोद सम्भय नहीं है।

स्मृतिसे कोई प्रयोजन नही सपता इसिलए यह अप्रमाण है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; बयोकि अनुमान प्रमाणकी प्रयृत्ति स्मृति प्रमाणपर हो निर्भर है। जो मनुष्य पहले साध्य और साधनका सम्बन्ध निर्णात कर लेता है कि जहाँ नहीं धूम होता है वहाँ अनि अवस्य होती है, यह मनुष्य जब कहीं पुत्रों देखता है सो तत्काल उसे धूम और अभिनक पूर्व निर्णात सम्बन्धा स्मरण होता है और उसके बाद वह अनुमानसे अभिनको जान लेता है। अतः अनुमान प्रमाणकी प्रवृत्तिमें कारण होनेसे स्मृतिके प्रमाणका निर्धेच किया जा सकता है? यद स्मृति माणका निर्धेच किया जा सकता है? यद स्मृति माणका हो नहीं बन सकता। अतः स्मृतिको एक स्ववंत्र प्रमाणना नहीं से स्मृतिको एक स्ववंत्र प्रमाणना नहीं से स्मृतिको एक स्ववंत्र प्रमाणना निर्धेच मिल्याना स्मित्र प्रमाणना स्वाहर ।

# प्रत्यभिज्ञान प्रमाण

देवदर और स्मरणको सहायताये जो जोड़ रूप जान होता है उसे प्रत्यान-ज्ञान कहते हैं। जैसे यह नही देवदत्त है, गवप गौके समान होता है, भेंस गीसे विश्रदाण होती है, यह उससे दूर है, इत्यादि जितने भी इस सरहके जोड़ रूप ज्ञान होते हैं वे सब प्रत्याभन्नान हैं। इन उदाहरणोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—सामने देवदत्तको देखकर पहले देखें हुए देवदत्तका स्मरण खानसे यह ज्ञान होता है कि यह

१. इरोनस्परमकारणके संबतनं प्रत्यभिष्णानम् । विदेवेदो, वस्तवृशं, वद्दिनवर्षं सम्बद्धिः सोगीत्यादि । प्रतिवासुरु १-४ ।

वही देवदस हैं। इस ज्ञानके होनेमें प्रत्यक्ष और स्मरण कारण होते हैं। तथा यह ज्ञान पहले देखे हुए देवदसमें और वर्तमानमें सामने विद्यमान देवदसमें रहने- वाले एकत्वको विषय करता है, इसलिए इसे एकत्व प्रत्यमिज्ञान कहते हैं। किसी मनुष्यने गवय नामका पद्म देखा। देखते ही उसे पहले देखी हुई गोका समरण हुआ उसके परचात '<u>गोके समान यह गवय हैं</u> ऐसा ज्ञान होता है। यह साद्द्य प्रत्यभिक्षान है। में सको देखकर गौका स्मरण हो ज्ञान हीता है। इसे गोस विव्यस्त होती है। हमें तर प्रत्यक्ष और समरणके विषयमूत परायोंमें परस्पकी विषयमूत परायों विषयम होती है, वह उससे प्राप्त होते हैं। इसे उससे व्यवस्त होते हैं। इसे उससे व्यवस्त होते हैं। विषय प्रत्यमें वरस्पकी विषयमूत परायोंमें परस्पकी विषयमूत परायोंमें परस्पकी विषयम होते हैं। विसे यह उससे दूर है, यह उससे पात है, यह ऊँचा है या यह उससे नीवा है वादि, से सब प्रत्यभिज्ञान है।

प्रवपक्ष— देशिकवादी बोद्ध स्मृतिको तरह प्रत्यिभज्ञानको भी प्रमाण नहीं मानता। उसका कहना है— पहले जानी हुई वस्तुको पुन: कालान्तरमें 'यह वही हैं' इस रूपसे जाननेका नाम प्रत्यिभज्ञान है। किन्तु यह एक ज्ञान नहीं है; क्योंकि इसमें 'वह' यह ज्ञान स्मरणरूप होनेसे अस्पष्ट है और 'यह' ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होनेसे स्पष्ट है। आतः अस्पष्ट लो से स्पष्टरूप दो विरोधी घर्मोंका आधार एक ज्ञान नही हो सकता। यदि हो सकता है सो ये से आकार प्रत्यक्षिज्ञानमें एकमेक होकर प्रतिभासित होते हैं अथवा अल्या-अलग प्रतिभासित होते हैं। प्रदि वानोंमें से किसी एक आकारका हो प्रतिभास होना चाहिए क्योंकि सुसरा आकार तो उससे अभिन्न है। और यदि दोनों आकार अल्या-अलग प्रतिभासित होते हैं तो यह एक ज्ञान नही कर अल्या-अलग प्रतिभासित होते हैं तो यह एक ज्ञान नही कर अल्या-अलग प्रतिभासित होते हैं तो यह एक ज्ञान नही कर अल्या-अलग प्रतिभासित होते हैं तो यह एक ज्ञान नही कर अल्या-अलग दोता। सिद्ध होते हैं तब प्रत्यिमज्ञान नामका एक ज्ञान कैसे सम्भव हैं?

दूसरे, प्रस्थिभानका कोई कारण भी नहीं है। उसका कारण इन्द्रिय है, अथवा दोनों हैं ? इन्द्रिय प्रत्यिभानका कारण हो नहीं सक्ती; क्योंकि वह वर्तमान पदार्थका ही ज्ञान करा सक्ती है। संस्कार भी प्रत्यभिज्ञानका कारण नहीं है; क्योंकि वह स्मरणका कारण है। इंग्विय और संस्कार दोनों भी प्रत्यभिज्ञानके कारण नहीं है, क्योंकि दोनोंकों कारण मानवें दोनों प्रत्यभिज्ञानके कारण नहीं है, क्योंकि दोनोंकों कारण मानवें दोनों प्रशाम दिवा गया दोय उपस्थित होगा। बन्य कोई कारण भी प्रतित नहीं होता जिसे प्रत्यभिज्ञानका कारण माना जाये अतः प्रत्यभिज्ञानका कारण माना जाये अतः प्रत्यभिज्ञान नामका कोई ज्ञान सम्भव नहीं है।

यह मान भी लिया जाये कि प्रत्यभिज्ञान सम्मव है तो भी वह प्रमाण नहीं

२. न्या० कु० च०, प्० ४११।

हो सकता; वर्षोंकि उसका कोई विषय नहीं है। उसका विषय पूर्वतानमें प्रिक् भासित वस्तु है या उससे कोई भिन्न है? यदि पूर्वतानसे जानी हुई वस्तुको ही प्रस्यभिज्ञान जानता है तो घाराबाहो जानकी तरह गृहीतम्राहो होनेसे यह प्रमाण नहीं है। यदि पूर्व जानमें प्रतिभासित वस्तुसे प्रत्यभिज्ञानका विषय मिन्न है तो यह किस बातमें भिन्न है?

घायद कहा जाये कि ज्ञतीत कालवर्ती और वर्तमान : कालवर्ती देवदत्तमें ऐक्पकी प्रतीति प्रत्यभिज्ञानसे होती हैं। जतः पूर्वज्ञानमें प्रतिभासित वस्तुको विद्योपक्पसे प्रत्यभिज्ञानसे होती हैं। जतः पूर्वज्ञानमें प्रतिभासित वस्तुको विद्योपक्पसे प्रत्यभिज्ञान जानता है इसलिए वह अगृहीतप्राही होनेसे प्रमाण है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं हैं, वर्षोकि वह ऐक्प क्या चोच हैं, जिसे आप प्रत्यभिज्ञानका विषय वसलाते हैं—एकत्व संस्था वा स्थापित्व ? यदि एक्पसे मतलब एकरव संस्थासे हैं तो एकरव संस्थाको प्रत्यक्ति एक देवदत्तको ज्ञान होता है तब प्रत्यभिज्ञानके विषयमें प्रत्यक्षि व्या विद्यापता रही ? यदि एकत्वसे मतलब स्थापित्वसे हैं तो वह सम्याप्तित्वस्थ वस्ति भिन्न है या अभिन्न है ? यदि ज्ञिम्म है तो जिस समय पूर्वज्ञानने देवदत्तको जाना ससे समय उससे अभिन्न स्थापित्वको भी उसीने जान लिया, तब प्रत्यभिक्षान गृहीतमाही वर्षो नहीं हुना।

यदि वह स्पायित्व देवदत्ति भिन्न है तो वह प्रत्यभिज्ञानके समयमें ही देव-दत्तमं उत्पन्न होता है अपवा उससे पहले उत्पन्न हो जाता है। यदि पहले उत्पन्न हो जाता है तो पूर्वज्ञान जब देवदत्तको जानता है तब उसके स्पायित्वको भी जान लेगा किर प्रत्यमिज्ञानका विषय पूर्वज्ञानसे अधिक कैसे हुआ ?

यदि वह स्थापिस्व प्रत्यभिज्ञानके समय हो उत्पन्न होता है तो वह प्रत्यभि-मानका थिपय नहीं हो सकता; क्षोंकि पहले जाने हुए पदार्यको कालान्तर्मे जाननेपर हो प्रस्यभिज्ञान होता है। बतः प्रस्यभिज्ञान नामका कोई प्रमाण नहीं है।

उत्तरवश्च—जैनोंका कहना है कि जैसे विषशानमें नील, पीत आदि अनेक रूपोंकी प्रतीति होती है वैसे ही प्रत्यभितानमें 'यह बही है' इन दो आकारोंको प्रतीति होती है। अतः एक ज्ञानमें दो आकारोंके प्रतिमासित होनेमें कोई विरोध नहीं है। जैसे बोडमतमें विषयट आदि सामग्रीसे एक विषत्रज्ञान पैदा होता है अपना प्रत्यक्षादि सामग्रीसे निविद्यक्ष्य और सिविकत्यक आकारोंको लिसे हुए एक विकल्प ज्ञान देवन होता है। येसे ही

१. न्या कु च ०, १० ४१४। यन यन मान, पूर १४०।

प्रत्यक्ष और स्मरण रूप सामग्री उत्पन्न होने वाला प्रत्यमिज्ञान दोनों आकारोंको लेकर ही उत्पन्न होता है। जैसे यौद्धमतमें एक ही बान परोक्ष और अपरोक्ष तथा निविकत्य और सिवकत्य दो विरोधी धर्मोंका आधार होता है वैसे ही प्रत्यमिज्ञान भी यदि दो धर्मोंका आधार होता है वैसे ही प्रत्यमिज्ञान भी यदि दो धर्मोंका आधार होता है वैसे ही अतः थौदोंका यह प्रश्न कि दोनों लाकार परस्परमें अलग-अलग प्रतिमाखित होते है या एकमेक होकर प्रतिमाखित होते है या एकमेक लोकर प्रतिमाखित होते है, व्यर्थ ही है। दोनों आकारोंक 'एकमेक' का मत्तव्य यदि 'एक साधारमें रहना' है तो हमें इष्ट है; वर्मोंक एक प्रत्यमिज्ञानमें दोनों लाकार निर्वाधक्य प्रतीत होते हैं। अपि जो निर्वाध रूपसे प्रतीत हो, उसमें कुतर्क करनेसे कोई लाम नहीं है। यदि इस तरह कुतर्क किया जाये तो योदोंका चित्रज्ञान भी नहीं सिद्ध हो सकता। अतः परस्परमं विरोधी दो धर्मोंका आधार होनेसे प्रत्यमिज्ञानका अभाव सिद्ध करना युवत नहीं है।

इसी तरह कारणका अभाव होनेसे प्रत्यिभागानका अभाव सिद्ध करना भी अनुिषत है, वयोंकि प्रत्यक्ष और स्मरण प्रत्यिभागानके कारण है। सार्यद कहा जाये कि प्रत्यक्ष और स्मरणका तो भिन्न-भिन्न विषय है सवा प्रत्यक्षका आकार 'यह' है और स्मरणका आकार 'यह' है तब ये दोनों एक प्रत्यिभागाने कारण कैसे हो सकते हैं? किन्तु यह आक्रंक उचित नहीं है, व्योंकि जो जिसके होनेपर हो होता है और नहीं होनेपर नहीं होता, यह उसका कारण माना जाता है। जैसे बोजके होनेपर हो होता है और वोजके समावम अंकुर नहीं होता तो योजको अंकुरका कारण माना जाता है। वैसे हो दर्यन और स्मरणके होनेपर हो प्रत्यिभागा उत्पन्न होता है जता यहां और सम्मरण उसके कारण है।

अब रह जाता है प्रश्न प्रत्यभिज्ञानके प्रमाण होनेना। जो प्रत्यभिज्ञानको प्रमाण नहीं मानते उनसे हमारा प्रश्न है कि वे उसे प्रमाण नमों नहीं मानते? नमा उसका कोई विषय नहीं है? या वह मुहीतप्राही है अयवा यह दूसरे प्रमाणके हारा याज्यमान है? प्रयम परा ठोक नहीं है, नमों कि पूर्व और उत्तर पर्यायों पर्वत्यावाण एक हव्य प्रत्यमिज्ञानका विषय है। इसके सिवा प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जब प्रत्यमिज्ञानका विषय है। इसके सिवा प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जब प्रत्यमिज्ञानका विषय कि विषय भी सिक्त में मित्र होना हो चाहिए। क्योंकि जिसका जिससे मित्र स्वष्य हिता है वो उत्तरका उससे विषय भी मित्र होता है। जैसे प्रत्यक्षते स्मरणका स्वष्य पित्र है तो विषय भी मित्र है, वैसे ही प्रत्यभिज्ञानका स्वष्य अन्य आगोंसे विलक्षण है। अतः उसका विषय भी जुदा ही ही। प्रत्यसका विषय वर्तमान चरतु है और स्मरणका विषय

बतीतकालीन वस्त है किन्त प्रत्यमिज्ञानका विषय अतीत और वर्तमान कालमें रहनेवाला द्रव्य-विदोष है। शायद कहा जाये कि सभी वर्ष प्रतिसमय सणिक है बतः ऐसा कोई इन्द्र-विरोध नहीं है जो प्रत्यमिलानका विधय हो। किन्तु ऐसा वहना भी असंगत है। वर्गेकि विचार करनेपर सणिवस्य सिद्ध नहीं होता।

नतः विषयके न होनेते प्रत्यमितानको अप्रमाण नहीं कहा जा सकता और न गृहीतप्राही होनेसे ही उसे बप्रमाण कहा जा सकता है; क्योंकि प्रत्यीन-ज्ञानके विषयको अन्य कोई प्रमाण ग्रहण नहीं कर सनता। इसका विशेष इस प्रकार है-प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तुका ग्राहक है, अतः वह अतीत और वर्तमान पर्यायमें रहनेवाले एकरवकी ग्रहण करतेमें असमधं है। स्मरण केवल अतीत पर्यायको विषय करता है अतः वह भी उसे ग्रहम नहीं कर सकता। मतः प्रत्यभिशानके सिवा अन्य कोई प्रमाप ऐसा नहीं है. जो असीत और वर्तमान पर्यायमें रहनेवाले एकत्वको विषय कर सके।

बौद्ध-पदि प्रत्यक्ष और स्मरण एक्त्वको विषय करनेमें असमर्थ हैं सो ये दोनों एकत्वको विषय करनेवाले ईप्रत्यमिज्ञानको कैसे स्त्यप्र कर देते हैं, यर्गेकि जो जिसका विषय नहीं होता वह उसके विषयमें ज्ञानको उत्तम नहीं करे सकता, जैसे चसु रसके विषयमें ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी तरह एकत्व भी प्रत्यक्ष और स्मरणका विषय नही है।

जैन--अनत कथन ठीक नहीं है; न्योंकि इससे तो भौद्रमतमें, ही दूपण जाता है। बौद्ध निविकल्पक प्रत्यक्षसे सविकल्पक प्रत्यक्षको उत्पत्ति मानता है और निविकरणक प्रत्यक्ष सामान्यको विषय नहीं करता किर भी वह उसमें सविकल्पक ज्ञानको सत्पन्न कर देता है।

बीद-यदापि सामान्य रूप अवस्तु 'निविकलपकृत् विषय नहीं है , फिर् विकत्य वासनाकी सहायतासे निविकत्यक उसमें देता है।

आदि भी अप्रमाण हो जायेंगे; क्योंकि उनकां विषय भी सर्वया अपूर्व नहीं होता ।

तया बाध्यमान होनेसे भी प्रत्यमिज्ञान अप्रमाण नहीं है; क्योंकि उसका कोई बाधक है तो वह प्रत्यक्त है अपना अनुमान है। प्रत्यक्त वाधक नहीं है। यदि कोई बाधक है तो वह प्रत्यक्त है अपना अनुमान है। प्रत्यक्त वाधक नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्यमिज्ञानके विषयमें उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। और जो जिसके विषयको नहीं जानता वह उसका बाधक नहीं हो सकता। जैसे ख्यजानका रसज्ञान बाधक नहीं है। इसी तरह अनुमान भी बाधक नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्यमिज्ञानके विषयमें अनुमानकी भी प्रवृत्ति नहीं है। और यदि प्रवृत्ति हो भी तो वह उसका समर्यक ही होता है बाधक नहीं।

बौद्ध---नाखून कट जानेपर पुनः बढ जाते हैं। जतः कटनेपर बढ़े हुए नाखूनोंको यदि कोई प्रत्यभिज्ञानसे जान से कि 'ये बहो नाखून हैं' तो उसका ज्ञान बाध्यमान देखा जाता है। तब प्रत्यभिज्ञान प्रमाण कैंसे हैं ?

जैन--यदि कटनेपर पुनः बढ़े हुए नखोंमें 'यह बही नख है' यह प्रत्यिभानान वाधित होता है तो इससे सच्चे प्रत्यिभानामें बाधा कैसे वा सकती है ? यदि एक जगह किसी झानके असत्य सिद्ध होनेपर सब जगह उस झानको असत्य माना जायेगा तो सीपमें चौदीका झान भ्रान्त होता है, इसलिए क्या चौदीमें होनेवाला चौदीका झान भी भ्रान्त माना जायेगा ? अतः एकत्व प्रत्यिभझानको न मानना यक्त नहीं है।

इसी तरह साद्द्य प्रत्यभिज्ञानको न मानना भी अनुषित है, वयोंकि साद्दय
प्रत्यभिज्ञानके अभावमें अनुमान प्रमाण उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस मनुष्यने
पहले यूमसहित अनिनको देखा है उसीको बादमें पूर्व यूमके समान यूमके देखनेसे
अनिका अनुमानज्ञान होता है, अन्यको नहीं। और बिना प्रत्यभिज्ञानके 'यह यूम
पहले देखे हुए यूमके समान है' यह ज्ञान नहीं हो सकता, मर्योकि पहलेका प्रत्यस वर्तमान पूमको नहीं जान सकता, और अवका प्रत्यक्ष पहले देखे हुए यूमको नहीं जान सकता। और दोनोंको जाने बिना दोनोंमें रहनेवाले साद्द्रयको नहीं जाना का सकता। अतः एकत्व प्रत्यभिज्ञानको तरह साद्द्य प्रत्यभिज्ञानको भी मानना पाहिए।

उपसान प्रमाणवादी भीमांसकका पूर्वपक्ष—जिस मनुष्यने गौको तो देखा, किन्तु गवयको नहीं देखा और न यही सुना कि गौके समान गवय होता है, वह मनुष्य जंगलमें यूमते हुए गवयको देखता है। गवयको देखनेके अनन्तर उसे 'दसके समान गौ होती है' इस प्रकारका जो परोक्ष गौमें सादृद्य ज्ञान होता है उसे

१. न्या० कु० च०, प्० ४८६ । प्र) कु० मा०, प्० ३४७ ।

चपमान प्रमाण कहते हैं। यदि उपमान प्रमाणको नहीं माना जायेगा तो गवयके देखनेसे दूरवर्ती गीमें जो सादृश्यक्षान होता है वह कैसे होगा ?

वह उपमान पहले नहीं जानी गयी वस्तुका ही जान कराता है इसलिए इसे प्रमाण मानना चाहिए। यद्यपि उस मनुष्यने गोको पहले ही जान लिया या और गवयको देलते ही उसमें रहनेवाले सादृदयको प्रत्यक्षेत जान लिया। किन्तु 'गवयको देलते ही उसमें रहनेवाले सादृदयको प्रत्यक्षेत जान लिया। किन्तु ही है। शायद कहा जाये कि गवयके दर्शन कालमें ही गौका स्मरणसे और सादृदयका प्रत्यक्षसे जान हो जाता है और इसके खतिरिवत और कुछ जाननेको नहीं है जतः उपमान जानी हुई वातको ही जानता है? किन्तु ऐसा कहना भी ख्यूकत है यद्यपि प्रत्यक्षसे सादृदयका और स्मृतिसे गौका ज्ञान हो जाता है फिर भी सादृदयविशिष्ट गोका ज्ञान न तो स्मृतिसे होता है, प्रत्यक्षसे होता है। उसको तो उपमान ही जानता है अतः उपमान जाता है। अत्राहिष्ट प्रमाण माना जाता है। यद्यपि पर्येत आदि स्वानका प्रत्यक्ष हो जाता है और न दोनोंसे होता है। अत्रक्षान प्रत्यक्ष हो अत्र हो हो हो खिलका चाता है। यद्यपि पर्येत आदि स्वानका प्रत्यक्ष हो जाता है और स्मृतिसे ज्ञानका चौष हो जाता है हो ति है, अतः अनुमान प्रमाण हो। इसेत तरह उपमानको भी प्रमाण मानना प्राहिए।

शायद आप कहें कि उपमान प्रमाण मले ही हो, किन्तु यह एक स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है। किन्तु ऐसा कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि उपमानका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणीमें नहीं हो सकता । इसका विशेष इस प्रकार है -उपमान प्रत्यक्षरूप नहीं है; वयोंकि परीक्ष गीमें इन्द्रिय सम्बन्धके बिना ही उपमान प्रमाण सत्पन्न होता है। स्मरण रूप भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षमें जाने हुए पदार्थका हो बालान्तरमें स्मरण हुआ करता है। अतः जिस समय गौका प्रत्यक्ष हमा या उस समय गवयका प्रत्यक्ष न होनेसे स्मरण गवमगत सादृश्यको नहीं जान सकता । अतः उपमान स्मरणरूप नहीं है। उपमान अनुमानरूप भी नहीं है, क्योंकि अनुमान लिंग (हेनु) से उत्पन्न होता है और यह लिंगसे उत्पन्न नहीं होता । तथा यह प्रस्त प्रमाण भी नहीं है, वर्गोक जिसने गौके समान गयम होता है, यह बाक्य नहीं सुना उस मनुष्यकी उपमान ज्ञान होता है। यह अर्थापति प्रमाण भी नहीं है वर्गीकि अर्थापत्ति किनी ऐसे देसे हुए अयवा मुने हुए अर्थकी अपेटा सेकर होती है जिसके यिना वैसा हो सकता शक्य न हो 1 किन्तु उपमानमें किसी ऐसे दृश्य अववा शुत अर्थकी अपेटाा नहीं रहती। और अभाव प्रमाण ती यह हो ही कैसे सकता है, क्योंकि अभाव सो वस्तुके अमावकी जानता है और चवमान सञ्जावको जानता है। बतः उपमान एक स्वतन्त्र प्रमाण है।

उपमानका सादृश्य प्रत्यभिज्ञानमें अन्तर्भाव

उत्तरपक्ष — वैनोंका कहना है कि मोमांसकने उपमानका जो स्वरूप बत-लाया है वही ठंक नहीं है, क्योंकि उस प्रकारसे प्रतीति हो नही होती। जिस मनुष्यने यह नहीं सुना कि 'गोके समान गवय होता है' जंगलमें पूमते हुए यदि वह गोके समान किसी ऐसे पसुको देखता है जिसे उसने पहले नही देखा तो उसको यही प्रतीति होती है कि 'यह गोके समान ही कोई जानवर है।' किन्तु 'इसके समान गौ हैं' इस प्रकारका जान या ज्यवहार किसीको भी नही होता। और यदि किसीको ऐसा जान हो भो तो यह प्रत्यमिज्ञानसे जुदा प्रमाण नहीं है।

मीमांसक—प्रत्विमज्ञान अनुभूत पदार्थमें हो होता है; क्योंकि वह प्रत्यक्ष और हमरण छे उत्पन्न होता है। किन्तु सामने वर्तमान गवयमे रहनेवाले सादुस्थके साथ गोका अनुभव पहले कभो नहीं हुआ; क्योंकि गवयको विना जाने गवयगत सादु-व्यसे विशिष्ट गोको कैसे जान सकता है। तब प्रत्यिमज्ञानको प्रवृत्ति इसमें कैसे हो सकती है?

जैन — इस तरहसे तो 'यह बही है' इत्यादि प्रतीतिको मो प्रत्यिभन्नान नहीं कहा जा सकेगा; क्योंकि पहले जब देवदत्तको देखा था तव उसकी उत्तरपर्यायका अनुभव नहीं हुआ था। वायद कहा जाये कि एकत्व प्रत्यिभन्नानमें यद्यपि उत्तर पर्यायका पहले अनुभव नहीं होता किन्तु उस पर्यायमा प्रत्ये तो देवदत्त नामक प्रत्ये हैं उसका अनुभव तो प्रत्ये हो जाता है अतः प्रत्यिभन्नान सम्भव है। तो यह वात तो साद्दय प्रत्यिभन्नानमें भी सम्भव है। क्योंकि यद्यपि गवयका पहले प्रत्यक्त नहीं हुआ किन्तु साद्दयका प्रत्यक्त तो पहले ही हो गया।

मीमांसक-जब गवयका प्रत्यक्ष नही हुआ तो सादृश्यका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ?

जैन-सादृश्यका प्रत्यक कय नहीं हुआ ? योको देखनेके समय नही हुआ या बादमें नहीं हुआ ? यदि योके प्रत्यक्षके समय सादृश्यकी प्रतीति न होनेसे उसे योका विधेषण नहीं मानते ही तो एक्स्त प्रत्यिम्हानमें पूर्व पर्ययको प्रतीतिक समय उत्तर पर्याप देवदसहर हशका विदोषण नहीं हो सकती। यदि बहोने अतः उत्तर पर्याप देवदसहर हशका विदोषण नहीं हो सकती। यदि बहोने हो तथको उत्तर पर्यापको प्रतीति होनेपर यो उत्तर पर्याप देवदसहर हशका विदोषण हो सकती है तो गवयको जाननेवाले प्रत्यक्षसे जाना हुआ सादृश्य भी पहुले देखी हुई योका विदोषण हो सकता है।

अतः ज्ञाता पुरुष गवयको देखकर पहले अनुभूत गोका स्मरण करता है और

फिर गो और गवयमें सादृश्यव्यवहार करके यह संकलन करता है कि इसके समान गो है। और जो संकलनात्मक ज्ञान होता है वह प्रत्यिमज्ञान ही है।

भीमांसक--यदि इस ज्ञानको प्रश्वभिज्ञान भागते हैं तो इसे भी स्मरण और प्रत्यक्ष रूप सामग्रीसे उत्पन्न होना चाहिए। किन्तु वह सामग्री उत्पानमें नहीं है, स्वमान तो गववके प्रत्यक्ष रूप सामग्री मांगसे उत्पन्न होता है।

जैन-ऐसा कहना ठीक नहीं है, उपमानमें भी प्रत्यक्ष और स्मरणरूप सामग्री भीजूद है। हम पूछते हैं कि गवयका प्रत्यक्ष 'इसके समान गी है' इस ज्ञानकी स्मरणकी सहायतासे उत्पन्न करता है अपवा उसकी सहायताके दिना उत्पन्न करता है ? यदि समरणको सहायताके बिना भी गवय प्रत्यक्ष 'इसके समान गी हैं इस शानको उत्पन्न करता है तो जिस व्यक्तिन गौको कमा नहीं देखा उसे भी गवयके देखतेसे यह ज्ञान चरपप्त होना चाहिए कि इसके समान गौ है। यदि स्मरणको अवेधासे जनत ज्ञान उत्पन्न होता है तो स्मरणमात्रको सहायतासे उत्पन्न हीता है अयवा गीका स्मरण हीनेपर ही उत्पन्न होता है ? यदि स्मरणमान-की सहामतासे ही प्रवय प्रत्यक्ष उक्त ज्ञानको चल्पन्न करता है तो गायको देखते समग्र घोड़ेका रमरण आ जानेसे भी 'इसके समान गी है' यह ज्ञान उत्पन्न हो जाना चाहिए। यदि गौका स्मरण होनेपर हो गवय प्रत्यक्ष उनत ज्ञानको उत्पन्न करता है तो केवल गीको स्मृति होनेसे करता है या शाद्य विशिष्ट गौका स्मरण होनेसे करता है ? प्रथम पक्षमें मैंसका स्मरण होनेपर भी गवम प्रत्यका खगत ज्ञानको उत्पन्न कर देगा ववोंकि विना मादृश्य प्रतीतिके जैसी ही भैंस बैसी ही गी। यदि गवमकी समानतासे युवत गाँके स्मरणकी अपेदाांसे ही गवम प्रत्यक्ष 'इसके समान मो हैं इस ज्ञानको उत्पन्न करता है, तो यह सिद्ध होता है कि सादुस्पका प्रत्यक्ष पहले ही गोदर्शन बालमें हो जाता है, यदि ऐसा न हो तो उत्तरकालमें गवय-गत साददयसे विविष्ट गीका स्मरण नहीं हो सकता । अतः स्मृति और प्रत्यक्षको सहायतारे उत्पन्न होनेवाला उपमान प्रत्यभिज्ञानरे पुषक् प्रमाण नहीं है।

उपमानप्रमाणवादी भैयायिकका पूर्येषअ—नैयायिक भी उपमान नामका एक स्वतन्त्र प्रमाण मानता है, किन्तु उतके उपमानका छराण मोमांनक से निम्न है। अदः उसका कहना है कि मोमांतकका उपमान प्रमाण प्रत्योभमान बर्गुग्ह्स भीर ही। जुदा प्रमाण न हो, किन्तु नैयायिकोंने जो उपमान माना है वह तो एक स्वतन्त्र ही प्रमाण ने हो, किन्तु नैयायिकोंने जो उपमान माना है वह तो एक स्वतन्त्र ही प्रमाण है। उतका स्वरूप इस प्रकार है—किसी मनुष्यने यह मुना कि जैसी भी होतो है। उसके परवाल उसे जंगसमें पूमते हुए मौने समान एक पर्तु दिसाई दिया। उसे देसते ही उसे पहले मुने हुए यावनवा स्वरूप

हो लाया । उससे उसे यह ज्ञान हुआ कि 'इस प्राणीका नाम गवय है'। यह ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंका फल नहीं हैं; वयोंकि प्रत्यक्ष तो वनमें स्थित गवयके आकार-मात्रका ज्ञान कराता है, अनुमानमें अन्वम, व्यविरेक लादि सामग्रीकी लावस्थकता होती हैं जब कि यह उसके बिना हो होता हैं। खागन प्रमाणका भी यह फल नहीं हैं; वयोंकि वह मनुष्य 'गीके समान गवय होता हैं' केवल इस वावयके स्मरणसे ही जंगकमें स्थित पहुको 'यह गवय नामका प्राणी है' इस स्थान महीं जानता । किन्तु प्रसिद्ध गौके साथ उसकी समानता देखकर जानता है। और गवयक देखा विना 'यह गवय मामका प्राणी हैं इस प्रकार गवय संज्ञा और गवयम संज्ञा विना 'यह गवय मामका प्राणी हैं इस प्रकार गवय संज्ञा और गवय संज्ञा वाल प्राणीके सम्बन्धका ज्ञान नहीं हो सकता । अतः यह ज्ञान उपमान प्रमाणका हो फल है । उपमानके स्वरूपके विययमें यह गव्य नैयायिकोंका मत है ।

युद्ध नैयायिकोंका मत कुछ सिम्न है। वे उपमानका स्वरूप इस प्रकार वत-लाते हैं—कोई नागरिक पुरुप गवयके स्वरूपसे अनिभन्न है। वह किसी जानकार धनवासीसे पूछता है कि 'गवय कैसा होता हैं?' वनसासी कहता है कि 'जैसी गी होती है बैसा ही गवम होता है'। यह बाधम अत्रसिद्ध गवपकी प्रसिद्ध गोके साथ समानता बतलाते हुए अत्रसिद्ध पद्युकी गवयबस्द बास्य ज्ञापित करता है। यह उपमान प्रमाण है।

(उत्तरपक्ष) नैयायिकोंके उपमानप्रमाणका सारश्य प्रत्यभिज्ञानमें अन्तर्भाव— जैनोंका कहना है कि 'ओ संज्ञा और संज्ञीके सम्बन्धको साक्षात् प्रतिपत्तिका अंग है उसे यदि उपमान प्रमाण मानते हैं तो मीनांसकोंके द्वारा माने गये उपमान प्रमाण-से नैयायिकोंके उपमान प्रमाणमें कोई विशेषज्ञा नही रहतो और ऐसा होनेसे मीमांमकोंके उपमान प्रमाणमें जो दूपण दिये हैं वे सब नैयायिकोंके उपमान प्रमाणमें भी आते हैं।

नैयायिको द्वारा किल्पल अभीतद्व गवयिण्डमें इन्द्रियोसे होनेवाला प्रसिद्ध गोपिण्डके साह्रयका ज्ञान संज्ञा-संज्ञीके सम्बन्धकी साध्यात् प्रतिवित्तका अंग नहीं हो सकता। यदि वह उसकी प्रतिवित्तका अंग है तो अकेला या संज्ञा-संज्ञीके सम्बन्धकी समृतिकी सहागताकी अपेक्षा लेकर ? यदि अकेला ही उसकी प्रतिवित्तिका अंग है तो जिसने यह नहीं सुना लेगों के मान गवय होता है तिक्षत्व नोने यह नहीं सुना मोके योक्ष ने सह प्रविद्ध के साम प्रयय होता है तिक्षत्व निम्तु गोको देखा है ऐसे नागरिककी मी जंगलमें यवयको देखकर गोके साद्द्रयका ज्ञान यह प्रतिवित्ति करा देगा कि यह गवय नामका प्राणी है। ज्ञायद कहा जाये कि 'गोके समान गवय होता है' इस वावयके मुननेकी सहायतासे हो गोके साद्रयक्त

१० स्थाव कुव चव, पृव ४६७।

ज्ञान यह प्रतिपत्ति करा सकता है कि यह गवय नामका प्राणी है, अकेला नहीं करा सकता ? तो जिस मनुष्यने उस वावयको सुना तो, किन्तु भूल गया उस मनुष्य-को भी जर्गलमें गवय देखकर गौके सादश्यका ज्ञान यह प्रतिपत्ति करा देगा कि यह गवय नामका प्राणी है ? इन आपितायोंके भवसे यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि 'गोके समान गवय होता है' इस वावयके स्मरणकी सहायतासे ही गीके सादुरयका ज्ञान यह प्रतिपत्ति कराता है कि 'यह गवय नामका प्राणी है' हो 'प्रत्यिभज्ञानके प्रसादसे ही संशा-धंशीके सम्बन्धकी साक्षात् प्रतिपत्ति होती हैं यह बात आपने स्वीकार कर ली; वयोकि भी और गवयके सादुश्यका परामर्श करके प्रत्यमिशान ही संज्ञा और संज्ञोके सम्बन्धकी प्रतिपश्चिम कारण होता है। अतः 'गौके समान गवय होता है' इस वाषयक स्मरणकी सहायतासे ही गवयका प्रत्यक्त, पहले देखी हुई गौ और वर्तमानमें सामने मौजूद गवयमें समानताको विषय करनेवाले प्रत्यभि-नानको उत्पन्न करता है। प्रत्यभिज्ञानके छिवा अन्य कोई ज्ञान गौ और गवयके सादश्यको विषय नही कर सकता । गवयका प्रत्यक्ष, अथवा गौका स्मरण, अथवा दोनों उपत सादुश्यको विषय नहीं कर सकते यह मीमांसकके द्वारा माने गये उपमान प्रमाणका विचार करते समय कह लाये हैं। अतः गौ और गवयके सादृश्यको विषय करनेवाला प्रत्यमिज्ञान ही यह प्रतिपत्ति कराता है कि यह गवय नामका भाणो है।

द्वतीसे जो संशा कोर संशोक सम्बन्धको परमारण प्रतिपत्तिमें अंग है यह उपमान हैं, ऐसा कथन भी खण्डित हुआ समसना चाहिए। संशा और मंगीक सम्बन्धको सार्थात् प्रतिपत्ति करानेवाले प्रत्यमिशानका जनक होनेसे गौगत साददम ज्ञान जादिको उपधारसे उपमान माननेमें हमें कोई कापिरा नहीं है।

इसीसे बृद नैवापिकान जो उपमान प्रमाणका लक्षण किया है कि यो और गयपको समानता बतलानेबाला अतिदेश बावप हो उपमान प्रमाण है, वह भी -स्विष्ठत हुआ समझना चाहिए; बयोकि बावयरूप प्रमाण तो आगम हो हो सकता है, उपमान नहीं हो सकता। अतः यो और गवयके सादुरपको विषय करनेबाला प्रस्थिभन्नान हो बास्तवमें उपमान है उसके सिवा अन्य कोई उपमान प्रमाण की है है।

सथा यदि इस तरहके ज्ञानको उपमान प्रमाणका फल माना जागेगा सी नेपायिक और मामांग्रकको अनेक प्रमाण मानने पहेंगे। जैसे, किसी मनुष्यने मुना 'जो सिहासनपर बैठा हो यह राजा है।' या 'जो दूव और पानीको अलग-असग कर देवह होस है' या एह पैरका भीरा होता है, जिसमे सात-सात पतो हों वह

...

विषमच्छ्य नामका वृक्ष है। और इन वाक्योंका संस्कार उसके मनमें बैठ गया। उसके परवात् जब वह मनुष्य उस प्रकार के राजा वगरहको देखता है तो उसे 'यह राजा है' 'यह भौरा है' इस प्रकार संज्ञा और संज्ञीके सम्बन्धको प्रतिपित्त होती है। यह प्रतिपत्ति उपमान तो नहीं है; क्योंकि उपमान तो प्रसिद्ध अर्थको समानताको अपेक्षा करता है। उसत उदाहरणोमें प्रसिद्ध अर्थको समानताको कोई अपेक्षा नहीं है। किन्तु उसत सब ज्ञान स्मृति और प्रत्यक्षको सहायतासे उत्पन्न होते हैं और जोड़कर है अत: इन सबका अन्तर्भाव प्रत्यक्षिज्ञानमें हो जाता है। बत: उपमानके स्थानपर प्रत्यभिज्ञान प्रमाणको स्वीकार करना हो श्रेयस्कर है।

## तर्केप्रमाण

जिसे जैन सिद्धान्तमें 'चिन्ता' कहा है उसे ही दार्घनिक क्षेत्रमें तर्क कहते हैं। इसका एक नाम जह भी है। <u>ज्याप्तिक ज्ञानको तर्क कहते हैं</u>। और साध्य तथा साधनके अविनाभावको व्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव एक नियम है और यह नियम दो प्रकारते व्यवस्थित हैं। उत्तमें एक प्रकारका नाम है <u>तथोपपिति</u> और दूसरे प्रकारका नाम है <u>अव्ययानुपर्वात</u> । इन दोनों प्रकारोंको भी 'अविनाभाव' कहते हैं। साध्यके होनेपर हो साधन होता है इसे तयो।पत्ति अविनाभाव कहते हैं। साध्यके न होनेपर साधन नहीं होता' इसे अन्ययानुपर्वात अविनाभाव कहते हैं। 'साध्यके न होनेपर साधन नहीं होता' इसे अन्ययानुपर्वात अविनाभाव कहते हैं। 'साध्यके न होनेपर साधन नहीं होता' इसे अन्ययानुपर्वात अवनाभाव कहते हैं। जैसे, अग्विक होनेपर ही धून होता है और अग्विक अभावमें धूम नहीं होता। यहाँ अग्विन साधन है अपे कुम होता है। जो सिद्ध किया जाता है। जो सिद्ध किया जाता है उसे साधन कहते हैं।

बार-बार पूमके होनेपर अभिका अस्तित्व देखकर और अभिका अभावमें पूमका अभाव देखकर पूम और अभिको विषयमें अविनामात्र नियम बनाया जाता है कि जहीं-जहीं पूम होता है बही-वहीं अभिन होती है। और जहीं अभिन नहीं होती वहीं पूम भी नहीं होता। इसीका नाम ब्याप्ति है।

शंका—'जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं होता' यह कीसे ज्ञात होता है ?

उत्तर---अग्निके बसावमें घूमको प्रतीति नियमने नहीं होती । बतः अग्निके होनेपर ही पूम होता है। यदि ऐसा न हो तो जिने पूमके अमावमें भी कहीं अग्नि पामी जाती है वैसे हो अग्निके अमावमें कहीं पूम भी पाया जाना चाहिए। अतः जो जिसके बिना भी पाया जाता है वह उसके नियत नहीं है। जैसे सूमके अभावमें भी पायी जानेवाली आग पूमसे नियत नहीं है। किन्तु पूग सम्बिक् विना नहीं होता अतः वह अग्निसे नियत है।

इंका—अग्निके अमावमें घूमका नियमसे अभाव होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जादूगरके घड़ेसे बिना अग्निके भी घूम निकटता हुआ देखा जाता है।

उचर—ऐसा कहना भी ठोक महीं है, जादूगरके पड़ेमें भी श्रीक्ते होनेपर ही धूमका सद्भाव सम्भव है। अगिनके बिना सुन्नी उरान्न ही नहीं हो सकता । तब जादूगरके पड़ेमें अगिनके अभावमें धूमके सद्भावको आर्यका कैसे की जा सकती है ?

र्शका—तम जैसे पर्यतपर पुत्रां उठता देवकर चत्तां अग्निको जाना जाता है कि पर्यतपर आग हैं; क्योंकि घुवां उठ रहा है, वैसे हो आदूगरके पड़ेसे पुत्री निकलते देवकर उस घड़ेमें अग्निका सङ्गाय क्यों नहीं सिद्ध किया जाता ?

उत्तर—पर्यंतने पूरेंते जादूगरका घुओं निराला होता है। पर्यंतपर आग जलनेते उठा हुआ घुड़ी घना और घ्याको तरह लहराता हुआ होता है, किन्तु जादूगरके पड़ेंते निकलनेवाला घुओं बैता नहीं होता। बतः उसते यहाँ बन्निके होनेका अनुमान नहीं किया जाता।

र्व्यका—यदि अपन और धूमको यास्तवमें न्याप्ति है तो प्रयम ही पूम और अग्निका दशेन होनेपर ज्याप्तिका प्रहण नयों नहीं होता ?

उत्तर—उस समय उसका ब्राहक ज्ञान नहीं है। जिस समय जिसका प्राहक नहीं होता उस समय उसका प्रतिभास नहीं होता। जैसे रूप दर्शनके समय रसका प्रतिभास नहीं होता। इसो तरह एग्नि और मूमके प्रयम दर्शनके समय स्माप्ति-का ब्राहक ज्ञान नहीं है इससे उसका ब्रहण नहीं होता।

शंका-अनि और धूमके प्रथम दर्शनके समय ब्याप्तिका ग्राहक शान वर्षो प्रहों है?

उत्तर—ज्यानिशानके कारण दो हि—एक प्रत्यक्ष और एक अनुस्तरमा । अनिक होनेवर घूमके होनेका शान प्रत्यक्ष है और अनिक अभावमें यूमके होनेका शान प्रत्यक्ष है और अनिक अभावमें यूमके अभाव- 'का शान अनुस्तरमा है। पूम और अनिक प्रयम दर्शनके समय में दोनों कारण नहीं होते, इससे उस समय ग्यान्तिका शान नहीं होता। किंग्तु ग्यान्तिका शान नहीं होते। किंग्तु ग्यान्तिका शान नहीं होते। किंग्तु ग्यान्तिका शान नहीं होते उस समय पूम और अनिक व्यान्तिका श्याप्त मही है; क्योंकि महि पूम और अनिक प्रयम् दर्शनके समय उनमें ग्यान्ति महो तो पूम और अनिक प्रयम् दर्शनके समय उनमें ग्यान्ति महो तो पूम और अनिक सार अनुस्तरमा होनेयर ग्यान्तिकी प्रतीति कैंसे

हों सकतो है ? <sup>वे</sup>दमोसे परीशामुखमें कहा है कि 'उपलम्भ ( साध्यके होनेपर हो साधनका होना ) और अनुपलम्भ ( साध्यके अभावमें साधनका न होना ) के निमित्तसे होनेवाले व्याप्तिज्ञानको तर्क कहते हैं ।

ैच्याप्तिका ज्ञान न तो प्रत्यक्षसे हो सकता है और न अनुमानसे हो सकता है अतः तर्क एक पृथक् ही प्रमाण है।

प्रत्यक्षसे ही च्यासिका ज्ञान साननेवाल <sup>3</sup>यीगोंका पूर्वपक्ष—नैयायिकोंका कहना है कि साव्य और साधनके अविनाभावकी प्रतीति प्रत्यक्षसे हो हो जाती है। वसोंकि प्रथम प्रत्यक्षमें भी जो धूमकी प्रतीति होती है वह अभिनके सम्बन्धी- रूपसे ही होती हैं। अतः धूम और अग्निके नियमकी प्रतीति मी तभी ही जाती हैं। प्रथम प्रत्यक्षके समय 'यह धूम ब्या अभिनसे उद्देश हुआ है अथवा किसी हैं। प्रथम प्रत्यक्षके समय 'यह धूम बया अभिनसे उद्देश हुआ है अथवा किसी दूसरे-कारणसे उत्पन्न हुआ हैं न तो इस प्रवारका संख्य होता है और 'यह धूम अग्निसे मिन्न हिस हुस है। विचन्न प्रकारका विपर्यंव आता होता है। किन्तु 'अग्निका हो यह धुआ है' इस प्रकार अग्निके सम्बन्धीके रूपसे ही धमकी प्रतीति होती है।

इस प्रकार प्रयम प्रत्यक्षम व्याप्तिको प्रतीति हो जानेपर उनके प्रवात् जो अम्मि और धूमका वार-वार उपलम्भ और अनुग्लम्भ होता है वह उसी जानको दृढ करता है। शायद कहा जाये कि जब प्रयम प्रत्यक्षमे होता है वह उसी जानको दृढ करता है। शायद कहा जाये कि जब प्रयम प्रत्यक्षमे हो ब्याप्तिको प्रतीति हो जाती है तो उमी समय 'धूम अग्निसे नियत ( बढ़ ) है' इस प्रकारको व्याप्तिको प्रतीति वमों नहीं हो जाती? इतका उत्तर यह है कि उस समय ऐसी सामग्री मीजूद नहीं है। व्याप्तिका उत्तरेल तो अनुगन्धानमे होता है, अनुसन्धानका तात्यर्य है-एक बार रक्षाईपरमं अग्निके होनेपर धूम देखा, परचात् किसी दूसरी जगह भी वैसा हो देखा। यह अनुसन्धान बार-वार अग्निक सञ्चर्यमें धूमका सद्भाव और अग्निके अग्नवर्य भूमका अग्नवर्य और दूसरेको व्यतिरेक कहते है। सन्देहको दूर करनेके लिए अन्यम और व्यतिरेकका दर्धन उचित हो है। वतः वार-वार धूम और अग्निके अन्वय और व्यतिरेकको देखकर इन्दियों होनेवाल ज्यतिरेकका रव्यत् हो है।

उत्तरपक्ष --च्यासिप्रहणके लिए जैनोंके द्वारा तर्ककी आवदयकताका समर्थन-नैयायिकोंका बहुना है कि प्रत्यक्षमें हो अविनामानकी प्रतीति होती है तो हम

१. 'उपलम्मानपलम्मनिमित्तं न्याप्तिशानमूदः।' ३-११ ।

२. 'मिन्कराधिया लिक् न किचित् स्प्रतोषते । नातुमानादसिङ्कत्वात् प्रमाणान्तर-माञ्चसम् ।'—लपीय० १-११ ।

इ. न्या० कु० च०, प्० ४२०।

उनसे पूछते हैं कि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों स्थाप्तिका ग्रहण होता है अवया मानस प्रत्यक्षमें स्थाप्तिका ग्रहण होता है ? इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमें स्थाप्तिका ग्रहण नहीं हो सकता; वर्षोक्ति प्रतिनियत देश और प्रतिनियत कालमें स्थित जिस पदामंके साम इन्द्रियका सम्बन्ध होता है उसे ही इन्द्रियक्षर जानता है। उपाप्ति तो समस्त देश और समस्त कालवर्ती अर्थको लेकर होती है। अतः सोनों लोकोमें रहनेवाले अतीत, अनागत और वर्तमान समस्त पदार्थोका उपसंहार करनेते ही स्याप्तिका ग्रहण हो मकता है, वर्णोकि स्थाप्तिका अर्थ है स्थापना अर्थात् समस्त स्थाप्य स्थापनों के स्थाप्त स्पति और समस्त स्थाप्त स्थापनों स्थापन स्यापन स्थापन स्

नैयायिकोंका यह कहना भी कि— 'प्रयम प्रत्यक्षके समय ही लानिके सम्बन्धीके रूपमें भूमकी प्रतीति होती है लवः पूम और लिनिके नियमका प्रतिनास भी उसी समय हो जाता है, ठीक नहीं हैं, वर्षोंकि रसोईपरमें पूमका प्रयम प्रत्यक्ष होनेपर यूमकी प्रतीति रसोईपरमें क्षमका प्रवम प्रत्यक्ष होनेपर यूमकी प्रतीति रसोईपरमें क्षमका प्रवम प्रत्यक्ष होनेपर यूमकी प्रतीति रसोईपरमें सम्बन्धीके रूपमें होती हैं ? ल्राम हाता ही से एसी प्रतीति होती हैं या सर्वत्र पूमके होनेपर लिन होती हैं ऐसी प्रतीति होती हैं ? प्रयम प्रयम प्रत्यक्ष समय व्याचिकते प्रतिवृत्ति कैसे हो सपती हैं; वर्षोंक व्याचित ते सर्वोपर्वहार्यती होती है प्रतिनयत व्यक्ति व्यक्ति वाही हैं स्वाचित क्ष्यक्ति स्वाचित नहीं हुआ करती । दूसरे पदमें एक प्रत्यक्ति तो वात हो बया, तैकड़ें प्रस्तर्यों से में इस्ति नहीं लाना ला सकता, वर्षोंक प्रत्यक्ति से से व्यक्ति करी हो तियम करता है । लतः वह जो कोई भी पूम है यह सब अनिके होनेपर ही होता है इस तरह सबकी वर्गनेहर करके अविनाभाव नियमको जानेक लसमर्थ है ।

हासद कहा अमे कि अन्यत कोर स्पतिरेकको सहायताने प्रत्यहा क्यादिको जात लगा। किन्तु ऐसा कहना भी गलत है; क्यों कि हजारों बार अन्यत कोर स्पतिरेककी सहायता होनेयर भी जिस विषयम प्रत्यहाम प्रत्यक्ति प्रदृत्ति होती है यहाँ पर वह स्पतितको जान सकता है। न कि 'कहाँ-जहीं पूप होता है वहाँ-यहाँ कांचित्रों है। है और जहाँ जीन नहां होती वहाँ पूप भी नहीं होता का प्रकार सर्वेस्तिहार क्यों स्पादिको जान सकता है। और जिस विषयम् प्रत्यक्षा प्रवृत्ति होती है मेंबल बहीके पूप और जानिको स्वादिकी जानना स्वर्ण है; वर्षोक स्पादिको आवश्यकता अनुमानके लिए होती है, किन्तु जब साध्य और साधनको प्रत्यक्षसे हो जान लिया तब अनुमान हो आवश्यकता हो नही रहती।

तथा नैयायिकने जो यह कहा है कि 'व्याप्तिका वस्लेख अनुवान्यानसे होता हैं' सो उसका यह कहना ठोक है, बयोकि जैनदर्शन उपलम्म और अनुपलम्मसे होता हैं। बाले जानको ही व्याप्तिको प्रतिपत्ति करानेमे समर्थ मानता है। किन्तु वह ज्ञाप प्रत्यक्ष रूप नहीं है, उसको उत्पादक सामग्री और विषय प्रत्यक्षसे भिन्न ही है। प्रत्यक्ष रूप नहीं है, उसको उत्पादक सामग्री और विषय प्रत्यक्षसे भिन्न ही है। प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय बादि सामग्रीसे उत्पन्न होता है और इन्द्रियसे सम्बद्ध वर्तमान अर्थको विषय करता है, यह बात प्रसिद्ध है। किन्तु तर्क नामका यह जान वैसा नहीं है तब उसे प्रत्यक्ष रूप कैसे माना जा सकता है?

शंका----पदि तर्कज्ञान प्रत्यक्ष रूप नही है तो वह इन्द्रियोंकी अपेक्षा क्यो करता है ?

उत्तर—व्याप्तिज्ञानके कारण है — प्रत्यक्ष और अनुग्रुज्ञम । और प्रत्यक्ष तथा अनुग्रुज्जमम इन्द्रिय कारण है । अतः इन्द्रिय तक्ष्में कारणकी कारण है । इसिलाए तक्ष्में इन्द्रियोंको अपेद्रा होती है । अतः इन्द्रियज्ञ्य प्रत्यक्ष व्याप्तिको जाननेष्में समर्थ नहीं है । मानस प्रत्यक्ष भी व्याप्तिको नहीं जान सकता; वर्षोंकि वाह्य इन्द्रियको नहीं जान सकता; वर्षोंकि वाह्य इन्द्रियको सहायताके विना बाह्य पदार्थोंमे मनकी प्रवृत्ति नहीं होती । और व्याप्ति वाह्य पदार्थोंका वाह्य पदार्थोंका वाह्य पदार्थोंका वाह्य पदार्थोंका वाह्य क्षाप्तिको को जान सकता वाह्य पदार्थोंका वाय समस्त वाह्य इन्द्रियोंका को समस्त वाह्य है । अतः अप्रत्यक्ष विकास वाय समस्त पदार्थोंका वाय समस्त वाह्य इन्द्रियोंका को समस्त वाह्य है । अतः वाह्य वाष्ट्रियोंका को समस्त वाह्य है । अतः वाह्य वाष्ट्रियोंका को समस्त वाह्य है । अतः वाह्य वाष्ट्रियोंका काला वाह्य वाह्य

अतः इन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष और मानसप्रत्यक्ष व्याप्तिको नहीं जान सकते । इसी
तरह योगिप्रत्यक्ष भी व्याप्तिको नहीं जान सकता; वयोकि वह विचारक नहीं है,
अतः 'जितना भी पूम है वह सब अनिनेसे ही उत्पन्न होता है, बिना अग्निके नहीं
होता' इस तरहका विचार वह नहीं कर सकता । अतः व्याप्तिके प्राह्म सक्को
त्यार्थिक प्राप्तिको नहीं जाना जा सकता । अतः व्याप्तिके प्राह्म सक्को
एक पूषक प्रमाण मानना आवद्यक है । उसके विना व्याप्तिका प्रहण नहीं हो
सकता और व्याप्तिका प्रहण हुए बिना अनुमान प्रमाण नहीं वन सकता । अतः
जैसे अनुमानके बिना साध्यको सिद्धि नहीं होतो इसलिए अपने अपने वनमोद्ध सत्यको सिद्धिक लिए अनुमान अग्रव्यक है चै हो साध्य और पायतको व्याप्तिके
सिद्ध हुए विना अनुमान अग्रव्यक है चै हो साध्य और पायतको व्याप्तिके
वात्तिको सिद्धि आवस्यक है अतः उनके लिए तर्च नामका पूष्य प्रमाण मानना
चाहिए।

#### अनुमान प्रमाण

साधनसे साध्यक झानको अनुमान प्रमाण कहते हैं। साधनको लिंग और साध्यका लिंगी भी कहते हैं। बातः ऐसा भी कह सकते हैं कि लिंगसे लिंगीके झानको अनुमान बन्हते हैं। कित अर्थात् सकते हैं कि लिंगसे लिंगीके झानको अनुमान बन्हते हैं। लिंग अर्थात् सत्त चिह्न बोरां जिंगों अर्थात् सत्त चिह्न बाला । जैसे धूमसे अधिनको जान लेना अनुमान है। यहाँ पूम साधन अधवा लिंगा है और अधिन साध्य अधवा लिंगों हैं। अधिनका चिह्न पूम हैं। कहीं पूत्री उठता हुआ दिसाई दें तो ग्रामीण लोग तक पूर्वको देगकर यह सनुमान कर लेते हैं कि वहाँ आग जल रही है। वर्शिक बिना आगके पूत्री महीं वठ सकता। बतः ऐसे किसी अदिनाभागी चिह्नको देसकर सम चिह्नवालेंगी जान लेना अनुमान है।

खाधन अयवा लिग ऐसा होना चाहिए को साध्य अववा लिगीका अविनाभावी मपसे मुनिश्चित हो। अयित् साध्यके होनेपर हो हो और माध्यके न होनेपर न हो। ऐसा साधन हो साध्यकी ठोक प्रतीति कराता है। अव्यक्ति साध्यक्ष अथवा लिगको 'साध्याविनामावाभिनियोधिकत्याण' करा है। अर्थात साध्यके साथ सुनिश्चित अविनामाव हो माधनका प्रधान कराण है। इमीको संविष्म 'अन्ययाग वपत्ति' मी करते है। 'अन्यया' वानी माध्यके अमावमें साधनको अन्य एपाल—अमावको अन्यवानुग्वित करते हैं। अनः जो साध्यके अमावमें सहता हो और साध्यक्त अन्यवानुग्वित करते हैं। वा साधन सक्ष्या मागन है। साधनको हेतु भी करते हैं।

धुक स्टरणंक विषयम पीड्रका प्रवेषस—बीध का बहना है कि हैनुका जो स्टरण 'माध्याविनाभाव' कहा है बहु ठीक नहीं है, हेनुका एक स्टरण नहीं है, किन्तु उमके सीन स्टरण है। वे तीन त्याल है—र प्रथमकेव, २ सप्यत्तरव और ३ विवय अगस्य। अर्थात् हेनुको प्रधान मने होना मादिए, म्यरामे कना बाहिए और प्रथम नहीं हो रहता माहिए। जिनमें में तीनो स्टरण गांव माहि है, बही हिनु सम्बद्ध हेनु है। जैम, इस पर्वतमं आग है; पर्योक्ति यह मुनवाना है। जहीं आम नहीं होती दें बही दर्दी आग अप्याप निर्देश केने रमोर्टमर। और जहीं आम नहीं होती वहीं पून भी मही होता, जीने तानाय। इस अनुवानमें 'पर्वत' पदा है, आग साध्य है, 'धूमवाना' हेनु है, रमोर्टमर सप्या है और

१. 'सापनाय साध्यविद्यानमनुगानम्' ३-१४। न्यरीवासुः।

२. 'सिहान् साध्वादिनाभावाभिनिही वेतलयगात् । निहिर्वारमुमार्न-"-मपीव० इ-१३।

इ. बाग्यानुप्रदेशकामाएं लिह्मम्यते । -ममारापः ६० ७२

४. स्वा० पुरु स**० १० ४**१८।

ताछाब विषक्ष है। जहाँ साध्यकी सिद्धि की जाती है उसे पक्ष कहते हैं। जैसे क्षप्तके अनुमानमें पर्वतमें आग सिद्ध करना है अतः पर्वत पक्ष है। जहाँ साधनके सन्द्रावमें साध्यका सन्द्राव दिखाया जाये उसे सप्तक कहते हैं जैसे रसोई-धर। और जहाँ साध्यका सन्द्राव दिखाया जाये उसे सप्तक कहते हैं जैसे रसोई-धर। और जहाँ साध्यक अभावमें साधनका भी अभाव दिखाया जाये, उसे विषक्ष कहते हैं जैसे तालाब। जपरके अनुमानमें धूमवस्व हेतु पर्वतक्ष्पमें रहता है, सपका रसोईपरमें भी रहता है किन्तु विषक्ष कालाबमें नहीं रहता। अतः वह निर्वाद हेतु है। हेतुके पर्धामें रहतेसे असिद्धता नामका दोप नहीं रहता, सपक्षमें रहने विषद्धता नामका दोप नहीं रहता और विषदामें नहीं रहनेसे अनिकालिक नामका दोप नहीं रहता। यदि हेतु पक्षमें न रहे तो असिद्धता दोप दूर नहीं हो सकता और यदि हेतु विषदामें भी रहता हो तो अनेकालिक दोप दूर नहीं हो सकता और यदि हेतु विषदामें भी रहता हो तो अनेकालिक दोप दूर नहीं हो सकता। अतः शैरूप्य ही हेतुका रुधण है।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि हेतुका लक्षण प्रवधर्मस्य आदि प्रैरूप्य नहीं है; बयोंकि प्रैरूप्य तो सदोप हेतुओं में भी पाया जाता है। और जैसे अग्निका 'सस्य' लक्षण ठोक नहीं है; क्योंकि सत् तो प्रत्येक पदार्थ होता है। इसी तरह पक्षधर्मस्य आदि प्रैरूप्य हेत्वाभास ( सदोप हेतु ) में भी रह जाता है, अत् वह हेतुका लक्षण नहीं हो सकता। इसका विदोप इस प्रकार है—

किसीने कहा— 'मैत्रकी पत्नीके गर्भमें जो बालक है, यह काला है; ययोिक वह मैत्रका पुत्र है, जैमे मैत्रके अन्य पुत्र ।' इस अनुगानमें वह 'मैत्रका पुत्र हैं यह हेतु हैं। मैत्रका गर्भस्य बालक पक्ष है; ययोिक उसीको 'काला' सिद्ध करना है। उस गर्भस्य बालकमें 'मैत्रका पुत्र हैं। उस गर्भस्य बालकमें 'मैत्रका पुत्र हैं। इस गर्भस्य बालकमें 'मैत्रका पुत्र हैं। सिर्फ है उसको अन्य भाई, चूकि वे भो मैत्रके पुत्र हैं, अतः उनमें भो भैत्रतत्ययर हेतु रहता ही है। विश्वाह मैत्रके सिवा किसी इसरे व्यविक्षा गीर्शाय बालक । चूकि वह मैत्रका पुत्र नहीं है इमिलए उसमें 'मैत्रपुत्रव' रूप हेतु नहीं रहता। इस तरह नैरूप्यके होते हुए भी यह हेतु सम्यक् हेतु नहीं हैं, यथोिक जो-जो मैत्रका लड़का हो बह काला ही हो ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है, यशोकि जो-जो मैत्रका लड़का हो बह काला ही हो ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है, यशोकि जो-जो मैत्रका लड़का हो बह काला ही हो ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है,

बौद्ध-हेतुका लग्नण केवल पैरूप्य नहीं है, किन्तु अविनाभावसे विशिष्ट पैरूप्य हो हेतुका लग्नण है। वह लग्नण 'मैत्रपुत्रस्व' रूप सदोय हेतुमें नहीं पाया जाता।

जैन-तब तो शैरूप्यकी करपना व्यर्थ हो जाती है; बयोकि शैरूप्यके बिना

भी बविनाभाव रूप निषमि होनेसे ही हेतु अपने साध्यको सिदियं समर्थ सिद होता है। जैसे, 'रीहिणी नधनका उदय होगा, वर्षीक कृतिका नदानका उदय हो सुका है' इस ब्रन्मानमें पदायमंत्रा नहीं है, वर्षीक यहाँ रीहिणी नदान पक्ष है और उसका भविष्यमें उदय होना साध्य है तथा 'कृतिकाका उदय' हेतु है। 'कृतिकाका उदय' हेतु रीहिणीपरामें नहीं रहता; वर्षीक कृतिकाक उदय' हेतु रीहिणीपरामें नहीं रहता; वर्षीक कृतिकाक उदय' हेतु रीहिणीका। अतः यहाँ पदायमंत्रा सम्भव मही है, फिर भी वह हेतु साध्यकी सिदि करता है।

बौद्ध—इस अनुमानको हम इस प्रकार कहेंगें—'आकारामें राकट (रोहिणी) का जयम होगा; वर्षोंकि यह हात्तिकाके जदयसे मुक्त है' ऐसा कहनेसे इसमें परा-धर्मता बन जाती है।

जैन—इस तरहसे तो सभी हेतु पश्यमंताबांले हो सकते है। और 'जगत' को पस बनाकर मकानको सफेट मिद्ध करनेके लिए, कोबेके कालेवनको भो हेतु बना-कर उसमें पश्यमंताको कत्वना की जा सकती है। जैमे, यह जगत सफेट मकान-बाला है बयोंकि इसमें काले कोबे पाये जाते हैं। अयवा यह जगत समुद्रमें आगको लिये हुए है बयोंकि इसमें मुद्देशंल रमीईयर है।

अतः पदाधर्मताके होनेसे ही हेनु अपने साध्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होता । इसलिए पदाधर्मता हेनुका नदाण नहीं है ।

संग्यमानुपासि नियमके हीनेमें ही हेनुमें सीगढता आदि यांच नहीं रहते ।

जो हेतु असिद्ध है, या विष्ठ है, या अनैकान्तिक है उसका अपने साध्यके साय अन्ययानुपपत्ति नियम नहीं होता । 'अन्यया' अर्थात् साध्यके अभावमें हेतुकी 'अनुपपत्ति' अर्थात् अभावका नाम अन्ययानुपपत्ति है। निश्चित अन्ययानुपपत्ति हो हेतुको लक्षण नहीं है। इसीसे आचार्य पात्रकेसरीने अपने 'त्रिल्लाक्षकार्य' नामक ग्रन्थमें उचित हो कहा पा— ''अहां अन्ययानुपप्ति है वहां त्रिल्लाकार्य पात्रकेसरीने अपने 'त्रिल्लाकार्य' नामक ग्रन्थमें उचित हो कहा पा— ''अहां अन्ययानुपप्ति है वहां त्रिल्लाकार्या न्या प्रयोजन है। और जहां अन्ययानुपप्ति है वहां त्रिल्लाहों से मा बया प्रयोजन है। अर्थात् उसका होना या नहीं होना दोनों समान है।

हेतके यौगकविपत पांचकप्य लक्षणकी आलोचना—रेयोगोने बौदोंके भैरूपको तरह पांचरूपको हेतुका लक्षण माना है। किन्तु यह लक्षण भी ठीक नहीं है। हेतुके इन पाँच लक्षणोंमें-से पक्षधर्मत्व, संपक्षसत्त्व आदि तीन रुक्षणोंका तो पहले ही खण्डन कर आये है दोप दो रहते हैं-एक अबाधित विषयत्व और एक असत्प्रतिपक्षत्व । किन्तु अन्ययानुपपत्ति अथवा साच्याविना-भाव नियमके विना न तो हेत सवाधित विषय होता है और न समस्प्रतिपक्ष होता है। 'अवाधित विषयका अर्थ है--'हेतका साध्य किसी प्रमाणसे वाधित न हो। ' जैसे, अग्नि ठण्डी होती है, वयोकि द्रव्य है, जैसे जल। इस अनुमानमें अग्निका ठण्डापन साध्य है, किन्तू यह साध्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है वयोंकि प्रत्यक्षसे अग्नि उष्ण सिद्ध है । अत: यह बाधित विषय है; क्योंकि 'जो-जो द्रव्य हो वह वह ठण्डा हो' ऐसा कोई अविनाभाव नियम नहीं है: द्रव्य ठण्डे भी होते हैं और गरम भी होते हैं। अतः अविनाभावके अभावके विना कोई हेतु वाधितविषय नहीं हो सकता। बाधितविषय और अधिनाभावका परस्परमें विरोध है। साध्यके सदमावमें ही हैतका पक्षमें रहना अविनामावहै। और साध्यके अभावमें हेतका रहना 'वाधितविषय' है। असत्प्रतिपक्षका अर्थ है-जिसका कोई प्रतिपक्ष न हो । जैसे किसीने कहा-यह जगत् किसी बुद्धिमान्का बनाया हुआ है; क्योंकि कार्य है। दूसरेने कहा-यह जगत् किसीका बनाया हुआ नहीं हैं; क्योंकि उसका कोई कर्ता नहीं हैं। यह सत्प्रतिपक्ष हैं। अब यहाँ यह विचार-णीय है कि असरप्रतिपक्षतासे सुत्य बलवाले प्रतिपक्षका निषेध इष्ट है अथवा अतुस्य बलवाले प्रतिपद्यका निषेष इष्ट है ? यदि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों समान

रे. 'कानयोतुरारानालं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यधातुरारालं यत्र तत्र प्रयेण किम्।' इस पेतिहासिक कारिकाका रोचक विवरण जाननेके लिए न्यायकुमुर-भन्दुके प्रथम भागकी प्रस्तावनाका १० ७३ देखें।

<sup>्</sup>र, न्या० कु० च०, पु० ४४२।

वलवाले हों तो उनमें वाध्य-वापक भाव नहीं हो सकता; वर्षोंक जो समान वल वाले होते हैं जनमें वाध्य-वापक भाव नहीं होता, जैसे समान बलदाहों दो राजाओं । यदि पक्ष और प्रतिपक्ष अतुल्य बलवाले हैं तो उनके लतुल्य बलदाहों दो राजाओं । यदि पक्ष और प्रतिपक्ष अतुल्य बलवाले हैं तो उनके लतुल्य बलदोने का कारण वया है—एक में पलवमंता वर्षेरहका होना और एक में चनका न होना क्षमण अनुमानवाथा? प्रवम पक्ष ठोक नहीं है; क्ष्मींक पक्षमंत्रता आदि दोनों अनुमानोंमें पायो जाती है। जैसे, एक ने कहा—'यह मनुष्य मूर्व है; क्ष्मींक आपका व्यावशान करता है। इस दोनों अनुमानोंमें परायमंता आदि वामी जाती है। दूसरा पदा मो ठोक गहीं है—प्योंकि जब दोनों अनुमानोंमें परायमंता आदि वामी जाती है। दूसरा पदा मो ठोक गहीं है—प्योंकि जब दोनों अनुमानोंमें परायमंता आदि वामी जाती है हो भी चाध्य और एक वामक नहीं हो सकता, कर्म्या दोनोंमेंने कोई भी वाध्य हो जायेगा तथा अन्योन्यायम नामका दोप भी जाता है—क्योंकि जब दोनों अनुमान अतुल्यवल तिव्ह हों हो अनुमानवाया लाये और जब अनुमानवाया हो तो अनुस्ववलल विव्ह हो हो अतः हेमुका लक्षण अविनाभाव विव्ह विव्ह अनुमानवाया हो तो अनुस्ववलल विव्ह हो । अतः हेमुका लक्षण अविनाभाव निव्ह पर्यांक प्राचना वाहिए।

क्रपरकी बर्घाफा निष्कर्षे यह हैं कि जैनदर्शनमें हेतुका एक रूप ही माना है—अविनासाय नियम । उसका कहना है कि जब सीन अपना पाँच रूपोंके नहीं होनेपर भी कुछ हेतु गमक हो सकते हैं तो अविनाभाव नियमको ही हेतुका रुद्राण मानना चाहिए, तोन या पाँच रूप तो अविनाभावका हो दिस्तार है।

अधिनामावकं भेषु—अविनामाव नियमके दी भेद है—एक सहभाव नियम कोर एक अवभाव नियम । सहपारियोंने और ब्याप्य-स्वायकों सहभाव नियम नामक अविनामाव होता है। जैसे रूप और रहा महंपारी है; क्योंकि रूप रसके विना नहीं रहता और रस रूपके विना नहीं रहता, दोनों साय-हो-माय रहते है अयः हन शोनोंने सहमाय नामक अविनामाव है। तथा वृद्धांक कोर आप्रकारों सुरापन व्यापक है और आध्रपन व्यापक है और अध्रपन के साम वृद्धांक से अध्रप्त के साम वृद्धांक से अध्रपन वेदान कोर अध्रपत विनाम के सिम से प्रकार के सुरापन विनाम के सिम से प्रकार के सुरापन विनाम के सुरापन वेदान का से स्वापन वेदान के स्वापन के स्वापन वेदान के स्वापन के स्वापन के स्वापन वेदान के स्वापन के स

पूर्वोत्तरपारियोंनें ( तदा आगे-नीछे रहनेवालोंने ) और कार्य-कारणने क्रम-भाव नियम होता है। श्रीत कृतिका महावदे पत्थान ही रोहियों नदावका अदय होता है। श्रातः ये दोतों पूर्वोत्तरपारी हैं। तथा पृत्र और अनिमें-छै पून वार्य है और अपिन बारण है। कारण पहते होता है और कार्य वाहको होता है। मतः इनमें क्रमभाव नियम नामका सरिमानाव हैं। हारोग यह है कि को माय-गाय रहने हैं जनमें सहमाय नियम होता है और औ क्रममें होते हैं जनमें क्रममाव नियम होना है। इस तरह अविनाभावके दो भेद है।

हेतुके भेद--जैनदर्शनमें हेतुके बहुत-से प्रकार बतलाये हैं। संक्षेपसे हेतुके दो भेद हैं--एक उपलब्धि रूप ( भावरूप ) और एक अनुपलब्धि रूप ( सभाव-रूप)। दोनोंमें-से प्रश्येकके छह-छह भेद हैं --कार्य, कारण, व्याप्य, पूर्ववर, उत्तरचर, सहचर। ये छत् उपलब्धि रूप हेतुके भेद है। १. कार्यहेतु-जैसे, वहाँ आगहै क्योंकि धूम है । यहाँ धूम हेतु अभ्निका कार्य है । २. कारणहेतु- जैसे, वहाँ छाया है; र्योंकि छाता तना हुआ है। यहाँ 'छाता' हेतु छायाका कारण है। ३. ज्याच्य-हेतु--जैसे सब अनेकान्तात्मक है क्योंकि सत् है। यहाँ सत् हेतु अनेकान्तात्मक रूप साध्यका ज्याप्य है। ४. पूर्यचर--शकट (रोहिणी) नसत्रका उदय होगा बयोंकि कृत्तिकाका उदय ही चुका । यहाँ कृत्तिकाका उदय राकटके उदयका पूर्व-चर है। ४. उत्तरचर-जैसे, भरणोका बदय हो चुका; क्योंकि कृत्तिकाका उदय हो रहा है। यहाँ कृतिकाका उदय, भरणीनक्षत्रके उदयका उत्तरवर्ती है। ६. सहचर हेतु-जैसे, इस आममें रूप हैं; क्योंकि रस है। यहाँ रस हेतु रूप साध्यका सहचारी है। अनुपलब्धि रूप हेतुके छह भेद इस प्रकार है-कार्यानुपलब्धि, कारणानुपलब्धि, व्यापकानुपलव्य, पूर्वचरानुपलव्यि, उत्तरचरानुपलव्यि और सहचरानुपलव्यि । १. कार्यानुपरुध्यि-जैसे, इस मुदे धारीरमें जान नही है; क्योंकि हलन-सलन आदि नहीं पाया जाता । यहाँ जीवनका कार्य हलन-चलन मादिकी अनुपलव्यि-रूप हेतुरे जीवनका स्रभाव सिद्ध किया गया है। २. कारणानुपरुव्यिन-यही घूम नहीं है, बयोकि आग नहीं है। धूमका कारण समिन है। अनिकी अनुपलव्य रूप हेनुसे घूमका अभाव सिद्ध किया गया है। ३. ज्यापकानुपलब्धि-यहाँ शिशपा नहीं है, षयोकि वृक्ष नहीं है। शिशपा व्याप्य है और वृक्ष व्यापक है अत: व्यापक वृक्षके स्रभावमें व्याप्य शिश्वपाका भी स्रभाव होता है। ४. पूर्व वराञ्चपः लक्ष्य-एक मुहर्तमें शकटका उदय नहीं होगा; बयोंकि कृत्तिकाका उदय नहीं हुआ। ४. उत्तरचरानुपलव्यि-भरणीका उदय अभी नहीं हुआ; क्योंकि कृत्तिकाका उदय नहीं हुआ। कृत्तिकाका उदय शकरसे एक मुहूर्त पहले होता है और भरणीके चदयसे एक मुहुर्त्तवाद होता है। बतः कृत्तिका शकटका पूर्वचर है और मरणो-का उत्तरचर है। दोनोंमें उसको अनुपलब्धि है। ६. सहचरानुपलब्धि-इस तराजूका एक पलडा जैवा नहीं है; क्योंकि दूमरा पलड़ा नीचा नहीं है। तराजूके पछड़ोंमें ऊँचा-नीचावना एक साथ रहता है। अतः एकके अभावमें दूसरेका अभाव सिद्ध किया गया है।

१. हेतुके प्रकार देरानेके लिए परीचामुखके अध्याय तीनके सूत्र ४७-६३ देखने चाहिए।

हेसुके भेदोंके विषयमें बीद्धका पूर्व पक्ष-बीदों का कहना है कि व्यविना-भावके बलसे ही हेतु अपने साध्यकी सिद्धि करनैमें समय होता है, यह तो ठीक है, किन्तु अविनामात्र नियम उन्होमे होता है, जिनमें या तो तादारम्य सम्बन्ध होता है या तदुत्पत्ति सम्बन्ध होता है। अतः हेतुके दो ही भेद हैं-एक कार्य हेतु और एक स्वभाव हेतु । तादातम्यते स्वभावहेतुका अविनाभाव होता है; तदुत्व-त्तिसे वार्यहेतुका अविनाभाव होता है। कार्य और स्वभावके सिवा अन्य कोई हेतु नहीं है । अनुपलव्यिका अन्तर्भाव भी स्वभाव हेतुमें हो हो जाता है; क्योंकि घट वर्गरह्का अभाव, घट बादिसे गून्य भूतल बादि स्वभावरूप हो है, बतः घटरहित भूतल आदि स्वभावको उपलब्धि ही घटको बनुपलब्धि है। साशय यह है कि पृथ्वीपर पड़ा होनेसे पृथ्वी और घड़का ग्रहण एक ज्ञानसे होता है किन्तु यदि प्रत्यक्षसे केवल पृथ्वी ही गोचर ही और घड़ा दिखाई न दे तो घड़ेका ग्रहण न होना ही उसके अभावका ग्रहण होना है, वर्षोंकि यदि जमोनपर घड़ा होता तो जमीनके साथ ही घड़ेका भी ग्रहण होना चाहिए था। अतः अभाव भावान्तर स्वरूप ही है। इसीसे अनुपलन्धिरूप हेतुका अन्तर्भाव मी स्वमाव हैतुमें ही जानेसे हेतुके दो ही भेद हैं। तथा 'अधिनाभावका ग्रहण तकजानसे होता हैं यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि कार्यहेतुके अविनामायको प्रतीति प्रत्यक्ष और अनुपलम्मके पान बार होनेसे हो जातो हैं। विदोप इस प्रकार हैं-पहले किसी स्थानपर अग्नि और धूम दीनोंको ही नहीं देखा। यह एक अनुपलम्म हुआ। पीछे कहीं अग्निको देखा उसके बाद धूमको देखा। ये दो उपलम्भ हुए। फिर अम्तिको नही देखा तो धूमको भी नही देखा। ये दो अनुपलम्म हुए। इस तरह पीच बार प्रत्यक्ष और अनुपलम्भके होनेसे एक ही व्यक्तिमें कार्यकारण भावका ञान हो जाता है कि अग्निका कार्य धूम है। और जो उसका कार्य है वह अपने कारणसे नियत है। यदि कार्य अपने कारणसे नियत न हो तो कारणकी अपेक्षा न करनेसे कार्य या तो सदा सत् ही होगा या सदा असत् ही होगा। तथा, जो नियत होता है उसका कोई नियासक अवश्य होता है। नियासकके अभावमें स्वतन्त्र हो जानेसे कार्यके नित्म सत् होनेका अथवा नित्म असत् होनेका पुनः प्रसंग उपस्थित होगा। अतः यह निष्कर्ष निकला जी एक बार भी जिससे उत्पन्न होता हुआ देखा गया है वह उसीसे उत्पन्न होता है, अन्यसे उत्पन्न नहीं होता । यदि जो जिसका कारण नहीं है यह उससे भी उत्पन्न होने लगे सो सबसे सबकी चरपत्ति होने लगेगो । इस तरह प्रत्यक्ष और अनुपलम्मसे कार्यहेतुको सावदेशिक

१, न्या० कु० च०, ५० ४४४।

व्याप्त प्रतीत होती है। तथा स्वभावहेतुकी व्याप्त विषयम वाधक प्रमाणक होनेसे प्रतीत होती है, जैसे सत्वकी अणिकत्वक साय व्याप्तिकी प्रतीति होती है।
सक्त विषये इस प्रकार ई—सत्वका लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है; अर्थात् वो
कुछ काम करता है वह सत् है। अर्थिक्रया या तो क्रमसे होती है या युगपत् होती
है। अतः क्रमयोगपद्य व्यापक है और अर्थिक्रया व्याप्य है। किन्तु नित्य पदार्थ न
सो क्रमसे अर्थिक्रया (अपना कार्य) कर सकता है, वर्षोक जब वह नित्य समर्थ
है तो अपना काम उसे तुरन्त कर डालना चिहिए, और न वह सब काम एक
साय कर सकता है; भयोंकि यदि वह सब काम तुरन्त कर डालगा तो फिर उसे
करनेके लिए कुछ में नहीं रहनेसे वह असत् हो जायेगा। इसिल् नित्यमें क्रमपेपापद्यक न रहनेसे अर्थिक्रया भी नहीं रहनेसे कहती। और अर्थिक्रयाके न रहनेसे
नित्यपदार्थ असत् सिद्ध होता है। तथा नित्यपदार्थक असत् सिद्ध होनेसे यह
निक्कप निकल्या है कि स्विणक पदार्थ हो सत् है; व्योंकि नित्य और स्विणकके
विवा कोई तीसरा प्रकार तो है नहीं, जो सत् हो सके।

रहा अनुपलन्चि रूप हेतु, किन्तु अनुपलन्धिका अन्तर्भाव स्वभावानुपलन्धिम हो जाता है और स्वभावानुपलन्धि स्वभावहेतु है तथा उसका तारातम्ब सम्बन्ध है। अतः उसके लिए किसी अन्य अविनाभाव नियमको आवस्यकता नहीं है।

इस तरह अविनामान तादारम्य और तट्टुत्पत्तिसे हो नियत है अतः हेतुके दो ही भेद हैं—स्वभावहेतु और कार्यहेतु । ऐसा बौद्धोका मत है ।

उत्तरपक्ष—जैनोंको कहना है कि 'अविनाभाव तादास्य और सदुर्वितिसे ही नियत है' इत्यादि अयन अविचारपूर्ण है; वयोिक तादास्य अविनाभाव नियमका निमित्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि सम्बन्ध उन्होंमें होता है जिनमें भेद नहीं होता है। किन्तु तादास्यके होते हुए भेद नहीं हो सकता और भैदके अभावमें सम्बन्ध नहीं हो सकता। तादास्यके होते हुए भेद नहीं हो सकता। एकताके होते हुए एकता नहीं हो सकती। अतः वृद्धादमें और आम्रदमें तादास्य होनेसे आम्रदमें वृद्धादमें और आम्रदमें तादास्य होनेसे आम्रदमें वृद्धादमें और आम्रदमें तादास्य होनेसे आम्रदमें तादास्य होनेसे साथन-साध्यक गमक होते हैं। ती ता समय हेतु की जिस समय हेतु को जीम होने के जात्र में त्याद्धादम होने के नाद्धादम होने भी मत्रीति हो हो जायेगी तब अनुमानको आद्धादमका महण किये विना उससे साध्यकों मा नहीं हो सकता और साध्यकों भी मत्रीति हो हो पर्य विना उससे साध्यकों मता नहीं हो तो उन दोनों म

१. न्या० कु० च०, १० ४४६।

जैन-ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; बयोकि इस प्रकारका व्यवहार नहीं पामा जाता । अर्थात् रसकं चसनेपर ध्ययहारी मनुष्य उसकी सामग्रीका अनुमान नहीं करता अन्यथा वर्तमान रूप बादिको प्रतीति नहीं हो सकेगी। और ऐसी स्थितिमें 'इस आग्रका रूप अमुक प्रकारका है; प्रयोकि उसमें अमुक प्रकारका ' रस पाया जाता है' इस प्रकारका अनुमान तथा उस प्रकारके रूपके इच्छक मनुष्यको उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके सिवा यदि आप (बीद्ध) सामग्रीसे रूपका अनुमान मानते हैं तो सामग्री कारण हुई और रूप उसका कार्य हुआ। अतः कारणसे कार्यका अनुमान माननेपर, बौद्धोने हेतुके जो दो ही भेद माने है-स्वभाव हेत और कार्य हेत. उसमें बाघा आती है. प्योक्ति इस तरह एक तीसरा कारण हेत् भी मानना पड़ेगा। इससे सिद्ध हुआ कि वृक्ष आदि छाया आदिके न तो स्वभाव हो हैं और न कार्य हो हैं, फिर भी उनसे छाया आदिका अनु-मान होता है। यदि कहा जाये कि वक्ष आदिसे छाया आदिके अनमान करनेमें व्यभिचार देखा जाता है तो भी ठीक नहीं है; बयोकि वृक्ष आदिसे छाया आदिका अनुमान करनेपर बादमें छाया आदि प्रत्यक्षसे सत्य प्रतोत होती है। जलमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब देखकर उससे आकाशमें चन्द्रमाके होनेका अनुमान किया जाता है। विन्तु आकाशमें स्थित चन्द्रमा न तो जलमें प्रतिविभिन्नत चन्द्रमाका स्वभाव है और न कार्य है। फिर भी जल चन्द्रसे चन्द्रमाका निर्दोग ज्ञान होता है। अतः स्वभाव और कार्यके निवा एक कारण हेनुको भी मानना चाहिए। 'एक महतमें रोहिणी नक्षत्रका उदय होगा; क्योंकि कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो चका' इस अनुमानमें 'कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो चुका' यह हेतू है और 'रोहिणी नक्षत्रका उदय होगा' यह साध्य है। किन्तु कृत्तिकाका उदयह्य हेतु रोहिणी-के सदयहर साम्यका न तो वार्य है और न स्वभाव है, परन्त दोनोंके सदयमें अधिनाभाव नियम है इसलिए लीग आकाशमे कृत्तिकाका उदय देखकर भविष्यमें रोहिणो नक्षत्रके उदय होनेका अनुमान करते हैं। इस तरहके और भी चदाहरण दिये जा सकते हैं - जैसे, कल प्रातः सूर्यका उदय होगा. वयोकि आज सुर्यका उदय हुआ है। तथा 'कल ग्रहण लगेगा; बयोकि गणित करनेसे अमक प्रकारके अंक आते हैं।' ये सब पूर्वचर हेतुके उदाहरण हैं अर्थात् इनमें साध्यसे हेतू पूर्वचारी होता है। अतः बौद्धोंने जो हेतुके दो हो प्रकार माने है वे डोक नहीं है, स्वभाव हेतु और कार्य हेतुके सिवा कारण हेतु, पूर्वचर आदि हेतु भी देखें पाये जाते हैं।

हितुके पाँच भेद माननेवार्ल नैयायिकका पूर्वपक्ष-नैयायिक-वैशेषिक-

र. स्या० कु० चं०, ए० ४६० ।

का कहना है कि हेतुके पाँच भेद हैं-कारण, कार्य, संयोगी, समयायी और विरोधी। ये पाँच हेतु ही अनुमानके अंग हैं, इन्होमें अविनाभाव नियम पाया जाता है। पाँचों हेतुओंका उदाहरण इस प्रकार हैं-

1. कारणसे कार्यका अनुमान —जैसे जलते हुए इंधनको देखकर भरम होनेका अनुमान करना — इंधनका जल्मा रासका कारण है। २. कार्यसे कारणका अनुमान —जैसे नदीमें बाइ देखकर ऊपर वर्षा होनेका अनुमान करना। नदीमें बाइ देखकर ऊपर वर्षा होनेका अनुमान करना। नदीमें बाइ आनेका कारण वर्षा होना है। ३. संयोगीके दर्शनसे संयोगीका अनुमान —जैसे पूमके देखनेसे दिह्नका अनुमान करना। यहाँ पूम अग्निका संयोगी है। ३. समचायीके दर्शनसे समचायीका अनुमान —जैसे बाब्दसे आकाशक अनुमान करना। यहाँ घट्ट प्रमाण सम्बन्धसे आकाशक रहा है। अयदा एक अर्थ से समचाय सम्बन्धसे रहनेवाले एक गुणके दर्शनसे उसी अर्थ में समचाय सम्बन्धसे रहनेवाले प्रमाण अनुमान —जैसे स्वयं समचाय सम्बन्धसे रहनेवाले प्रमाण अनुमान —जैसे स्वयं एक वाज वर्षे रहनेवाले दूसरे विशेषीका अनुमान —जैसे नेवलेके बाज वर्षे हुए देखकर पासमें हो सर्प होनेका अनुमान करना। ये पाँच हीत सम होते हैं।

उत्तरपक्ष—जैनोंका कहना है कि नैयायिकोंका यह कहना कि पौच हेतु ही अनुमानके अंग हैं, ठीक नही है, प्योकि उत पांचोंके अतिरिवत, कृत्तिकोदय आदि हेतुओंको अनुमानका अंग उपर बतलाया ही है। अविनामाय नियमके होनेसे ही हेतु अनुमानका अंग होता है, न कि कारण आदि होनेसे। कारणादि रूपता तो सब हेतुओं महीं पायी जाती, जैसे कृत्तिकोदय आदि हेतुओं महारण आदि रूपता नहीं है। किंग्लु अविनामाद नियम समस्त हेतुओं मिया जाता है और जो हेत्वामास है। किंग्लु आविनामाद नियम समस्त हेतुओं मिया जाता है होत ओ हेत्वामास है, वनमें नहीं पाया जाता। अतः अविनामाय नियमके होनेसे ही हेतुकों अपने साध्यका गमक मानना चाहिए। अविनामायके विना कोई भी हेतु अपने साध्यका साथक नहीं रेखा जाता। अविनामायके होनेपर हो सर्वप हेतुओं में गमकता रेखी जाती है। अतः नैयायिकका उदत मन्तव्य भी उचित नहीं है।

सांख्यसम्मत हेनुके भेदोंका निराकरण—इसी तरह तांध्वहेनुके सात भेद-मानते है-मात्रा, मानिक, कार्यविरोधी, सहचारी, स्वस्वाभी और वस्व-षातसंयोगी। १. मात्रामात्रिक अनुमान—जैसे चसुके झानका अनुमान . करना। २. कार्यसे कारणका अनुमान—जैसे विजलीको क्षणिक देखकर उसके कारणका अनुमान करना। २. प्रकृतिधिरोधीके दर्शनसे उसके विरोधीका अनुमान—जैसे, वादल नहीं वरसेगा, क्ष्रोकि हुवा प्रतिकृत वहर्त है।

१ न्या० कु० घ०, पृ० ४६२।

8. सह चरका अनुमान — जैसे चक्रचेक युगलमें से एकको देखकर दूसरेक होनेका अनुमान करना । ५. 'स्व'के देखनेसे स्वामीका अनुमान — जैसे, छत्र विदोवको देखनेसे राजाक होनेका अनुमान करना । ६. मध्यचात अनुमान — जैसे नेवलेको प्रसान देखकर यह अनुमान करना कि इसने अवव्य हो सर्व मारा है। ७. संयोगी अनुमान — जैसे, हायमें विद्युष्ट देखनेसे यह अनुमान करना कि यह परिवाचक है।

नैपापिकांके द्वारा माने गये हेतुओंकी तरह ही सांख्यके द्वारा कल्पित हेतुओंकी संख्याका निराकरण भी जान छैना चाहिए। बग्नोंक पूर्वचर आदि हेतुओंका अन्तर्भाव सांख्य कह्यित हेतुओंमें भी नही हीता। अतः सांख्यको भी उन्हें पूषक् हेतु ही मानना पड़ेता।

साध्य — जिसे सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते है। बतः जो सिद्ध हो वह साध्य नहीं हो सकता। किन्तु जिसमें सन्देह हो, कुछका कुछ समझ लिया गया हो, अयवा जिसके विषयमें अञ्चान फैला हुआ हो यही यहतु साध्य हो सकती है। सवा जिस बातको विद्ध किया जाये वह प्रत्यदा आदित्व बाधित नहीं होना चाहिए। जैसे यदि कोई अग्निको ठण्डो निद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकता, पयों के अग्निको ठण्डो निद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकता, पयों के अग्निको ठण्डो निद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकता, पयों के अग्निका ठण्डापन प्रत्यक्षसे बाधित है। अतः अवाधित हो साध्य हो सकता, व्यों के

दर्शनवास्त्रमें अनुमान प्रमाणकी प्रावस्यकता प्रायः उस समय मानी गयो है जब दो ब्यानतयोंमें किसी आतको लेकर बाद (शास्त्रायं) होता है। उन दोनोमें-छ एक वादी कहा जाता है और दूसरा प्रतिवादी कहा जाता है। बादो पुनितयोंके द्वारा अपने इस तस्त्रको प्रतिवादीके सामने सिद्ध करता है। बादो साध्य बही होता है जो बादोको इस हो और प्रतिवादीको असिद्ध हो। वयोंकि समझानेकी इच्छा वादीको ही होती है। इसीसे जैनदर्शनमें इस, अवाधित और असिद्धको साध्य कहा है।

# अर्थापत्ति

प्रवेपक्ष—मीमांसैक एक अर्वापत्ति नामका स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं । उनका कहना है कि अर्वापति प्रत्यद्य वगैरहते एक जुदा प्रमाण है, वगोंकि उसका स्वरूप अन्य प्रमाणोंसे भिन्न हैं । जिसका जिससे मिन्न स्वरूप होता है वह उससे एक जुदा

र. साध्यं राक्यमभिषेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम् । साध्याभासं यथा सत्ता भ्रान्तेः पुरुषधर्मतः ॥ २० ॥ —प्रमाणसंग्रह ।

२. ज्या० कु० च० ए० ५०५।

प्रमाण होता है जैसे अनुमान प्रत्यक्षसे एक जुदा प्रमाण है। उसी तरह अर्थापति-का स्वरूप भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणींसे बिलकुल भिन्न है। इसका विशेष इस प्रकार है—प्रत्यक्ष सादि पाँच प्रमाणोंसे जाना गया सववा सना गया जो सर्य जिसके बिनान हो सके उस अदृष्ट अर्थको कल्पना करनेको अर्थापत्ति कहते हैं। प्रत्यक्ष आदि निमित्तोंके भेदसे अर्थापत्ति छह प्रकारकी होती है। जैसे, प्रत्यक्षसे अग्निका जलाना रूप कार्य देखकर यह कल्पना करना कि अग्निमें जलानेकी शक्ति है बन्यथा वह जला नहीं सकती, वह प्रत्यक्षपर्वक बर्यापत्ति है। सुर्यको एक जगहसे दूसरी जगह देखकर अनुमानसे जानते हैं कि सूर्य चलता है। और अनुमानसे जानी हुई सूर्यकी गतिके आधारपर यह कल्पना करना कि मूर्यमें गमन करने-को शनित है, यह अनुमानपूर्वक अर्थापत्ति है। उपमान प्रमाणसे गवयसादश्य विशिष्ट गौको जानकर उसके आधारपर यह कल्पना करना कि सादश्यविशिष्ट गौमें उपमान प्रमाणके द्वारा ग्राह्म होनेकी शनित है, अन्यया वह उपमान प्रमाणसे ग्राह्म नहीं हो सकता. यह उपमानपर्वक अर्थापत्ति है। ये अर्थापत्तियाँ जुदा ही प्रमाण हैं, क्योंकि ये अतीन्द्रिय शक्तिको विषय करते हैं। शक्तिको न तो प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय है; न अनुमानसे जाना जा सकता है, वयोंकि जिस विषयमें प्रत्यक्षकी प्रवत्ति नहीं है, उसमें अनुमानकी प्रवत्ति नहीं हो सकतो ।

शब्द और उपमान प्रमाणको तो सम्मायना ही नहीं है कि वे शिवतको जान सकें। क्योंकि शब्द और सादृश्यके बिना हो शिवतको प्रतीति हो जाती है। अतः अपीपत्ति हो शवितको विषय कर सकती है।

यदि राज्यमें वाचक रावित न होती तो राज्यसे अर्थकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती थी। इस अर्थापत्तिसे राज्यमें वाचकश्चित जानकर उसके आधारपर शब्दमें नित्यताको कल्पना करना अर्थापत्तिपूर्वक अर्थापत्ति है। 'मोटा देवदत्त दिनमें नहीं खाता' यह बात सुनकर उसके रात्रिमें भोजन करनेको कल्पना करना श्रुत अर्थापत्ति है। जीवित चैत्र नामके व्यक्तिको घरपर न देखकर उसके आधारपर यह कल्पना करना कि यह कहीं वाहर गया है, अमायपूर्वक अर्थापत्ति है।

यदि कहा जामे कि यह तो अनुमान ही है तो ऐसा कहना ठोक नहीं है, नयों कि अनुमानको सामग्री अर्थापत्तिमें नहीं वायी जातो। पदायमंता आदि सामग्रीसे जो भाग होता है उसे ही अनुमान कहते हैं। यह सामग्री अर्थापत्तिमें नहीं हैं। असः अर्थापति एक प्यक् ही प्रमाण है। अर्थापत्तिका अनुमानमें अन्तर्भाव

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि जिस प्रत्यसादिते जाने गमें अथना पुने गये अर्थकी अन्यमानुपासिक वाधारपर अदृष्ट अर्थकी कल्पना की जाती है, वह दृष्ट अयथा श्रुत अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध हैं अथना असम्बद्ध है। यदि असम्बद्ध है तो वह उस अदृष्ट अर्थकी कल्पनामें कारण कैसे ही सकता है? यथोंकि जिस किसी पदार्थको देसकर जिस किसी पदार्थको कल्पना महीं की जा सकती, अन्यथा यक्षी गड़बड़ उपस्पित हो जायेगी। और यदि वह अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध है तो उससे होनेवाला झान अनुमान ही है क्योंकि अपने साध्यके साथ सम्बद्ध है तो उससे होनेवाला झान अनुमान ही है क्योंकि अपने साध्यके साथ सम्बद्ध होनेका नाम ही अविनामान है। और जो-जो अविनामान से ज्ञान होता है यह अनुमान ही है। अदः जब अर्थापत्ति अविनामावके बलग्ने उत्तरप्र होती है तो वह अनुमान ही हुई।

दूसरे, वह दृष्ट अयवा धूत अर्थ अपने साध्यसे सम्बद्ध हीते हुए भी सम्बद्ध रूपसे जात होनेपर अदृष्ट अर्थको करननामें निमित्त होता है अथवा अजात होनेपर मी? अजात होनेपर सो अदृष्ट अर्थकी करनमामें निमित्त होता है अथवा अजात होनेपर मी? अजात होनेपर सो अदृष्ट अर्थकी करनमामें निमित्त नहीं हो सकता, अन्यपा थारुअत भी उससे अदृष्ट अर्थकी करनमामें निमित्त होता है तो साध्यका भाग करनेके समयमें ही वह अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध रूपसे जाना जाता है अर्थवा पहले? प्रथम प्रभा वह अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध रूपसे जमाणान्तर जाना जाता है अर्थवा पदले हैं प्रभा प्रभाणान्तर साध्यका साम करनेके समय उससे सम्बद्धको ग्रहण करनेवाला प्रमाणान्तर सम्मयका हो हैं । योद सम्भव हो तो साध्यको ग्रिहण करनेवाला प्रमाणान्तर सम्भय का साम करनेके समय उससे सम्बद्धको ग्रहण करनेवाला प्रमाणान्तर हो जायेगी। फिर अर्थापतिको आवश्यकता हो बया है? अर्थवा ज्यापित मान भी की आये तो भी वह अनुमानसे मित्र नहीं हैं, व्योक्ति वह ऐसे हेतुसे उत्पन्न होती है जिसका अपने साध्यके साथ सम्बद्ध प्रमाणान्तरसे जाना जाता है और जो ऐसे हेतुसे उत्पन्न होती है जिसका अपने साध्यके साथ सम्बद्ध प्रमाणान्तरसे जाना जाता है और जो ऐसे हेतुसे उत्पन्न होता है वह अनुमान हो है, जैसे धूमसे होनेवाला यह्निका भान । चूंकि अर्थापति मी पैसे हेतुसे होती है वह अनुमान हो है, जैसे धूमसे होनेवाला यह्निका भान । चूंकि अर्थापति मी पैसे हेतुसे होती है वह अनुमान हो है। है अर्था वह अर्थापति मी हो है।

यदि दूए अथवा श्रुत अयंको अपने साम्यस साम सम्बद्ध रूपसे अर्थापति हो जानती है तो अप्योग्याध्यय दोप आता है—अर्थापत्तिके सिद्ध होनेपर अर्था-पत्तिके उत्थापक अर्थको अपने साम्यके साथ सम्बद्ध रूपसे अप्ति सिद्ध हो और उससे सिद्ध होनेपर अर्थापत्तिकी सिद्धि हो ।

१. न्या० कु० च०, प० ५१२।

यदि वर्षापित्तका उत्थापक वर्ष अपने साध्यक साथ सम्बद्ध रूपसे पहुछे ही जान लिया जाता है तो साध्ययमींमें जाना जाता है अववा दृष्टान्त्वधर्मीमें ? प्रथम विकल्पमें व्यपित्ति व्यप्ते हो जाती है, क्योंकि उसका साध्य तो पहुछेसे हो सिद्ध है। दूसरा विकल्प मो ठीक नहीं है; क्योंकि मीमांसक अर्थापित्तके उत्थापक अर्थके सम्बप्यका सान दृष्टान्तमें होना स्वीकार नहीं करते। दूसरे, अर्थापित्तके उत्थापक अर्थका अपने साध्यके साथ सम्बप्यका ज्ञान यदि दृष्टान्तमें होता है तो वार-बार दर्शनित्ते होता है, अथवा विपक्षमें अनुश्लम्मसे होता है अथवा दूसरी अर्थापित्ति होता है, अथवा विपक्षमें अनुश्लम्मसे होता है अथवा दूसरी अर्थापित्ति होता है शार-बार दर्शनित होता है नहीं सकता; क्योंकि अतीन्द्रिय शवितका बार-बार दर्शन असम्बद्ध है। विपक्षमें अनुश्लम्मसे भी नहीं हो सकता; क्योंकि विपक्षमें अनुश्लम्भ भी उपलब्धियोग्य पदार्थीमें ही सम्बन्धका ज्ञान करा सकता है। दूसरी अर्थापित्ते भी प्रथम वर्षापित्ति उत्थापक अर्थका अपने साध्यके साथ सम्बन्धका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि अनवस्था दोष आता है।

मोमांसक-फिर आप साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान कैसे करते हैं ?

मीमांसक--पदि हम भी उसे मान हों तो नवा दोप हैं ?

जैन—त्रावकी प्रमाणसंख्या बढ़ जायेगी। तथा आपके यहाँ जो यह लिखा है—'प्रत्यक्षसे सम्बन्धको जाननेपर ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है' उसके विरुद्ध जायेगा।

वास्तवमें सर्वत्र अविनाभाव सम्बन्धको प्रतीति तर्क प्रमाणसे ही होती है। तर्कके अगोचर कुछ भी नहीं हैं, जिससे धनितके अतीन्त्रिय होनेके कारण किसो हेतुके साथ उसके सम्बन्धको प्रतिपत्ति न होनेसे अनुमान प्रमाणसे शनितको न जाना जा सकता हो।

प्रत्यक्षपूर्वक अर्घापत्तिका जो स्वरूप आपने कहा है कि प्रत्यक्षये आमिक दाहरूप कार्यको जानकर उसको अन्यपानुपरित्तसे अपिनमें दाहरूप घावितको करना प्रत्यक्षपूर्वक अर्घापत्ति है। इसमें अनुपरित्ति आपका वया मतल्य है? दाहरूप्त वावितके बिना स्फोट (फफोला) आदिका न होना, यदि अनुपरित्ति है? तो 'दाहरू दावितके बिना स्फोट आदि कार्य नहीं हो सकते' यह व्यतिरेकका ही कथन हुआ। और यह व्यतिरेक 'दाहरू दावितके होनेपर स्फोट आदि कार्य होते हैं' इस अन्ययको प्रकट करता है। तया अन्यय और व्यतिरेक हेतुके हो धमें है। ऐसी स्थितिमें अर्घापति अनुमानसे भिन्न कैसे हो सकती है?

स्फोट बादि कार्यको देखकर उसके कारणकी तिद्धि अर्थावृत्तिके हो नहीं होती, अनुमानते भी होती है। यथा—स्फोट बादि कारणपूर्वक होते हैं। वयोंकि कार्य हैं। जो कार्य होता है वह कारणपूर्वक ही होता है, जैसे पूम वर्गरह। मूंकि स्फोट बादि कार्य हैं बत: कारणपूर्वक होने बाहिए।

चनत कपनसे अनुमान और उपमानपूर्वक अर्वापत्तिका भी निपेष समसना चाहिए, नयोंकि उनमें भी प्रत्यक्षपूर्वक अर्वापत्तिमें दिये गये दोप आते हैं। शब्दको नित्य सिद्ध करनेमें जो अर्वापत्तिपूर्वक अर्वापत्ति बतलायी है बहु भी ठीक नहीं है। शब्द अनिष्य होते हुए भी वाचक हो सकता है इसका विचार स्वतानक प्रकरणमें किया जायेगा।

श्रुत अर्थापतिका जो उदाहरण दिया है कि 'मोटा देवदस्त दिनमें नहीं खाता' इस्यादि, वह मी कनुमान ही है; क्योंकि उसमें कार्यसे कारणका ज्ञान किया गया है। रसायन जादिका सेवन किये बिना भी स्वयं अपनेमें तथा दूबरों में पाया जानेवाला मुदाया भोजनका कार्य है यह जानकर, जब वह यह सुनता है कि देवदस्त दिनमें भोजन नहीं करता फिर भी मोटा बना हुआ है तो उसके आधारपर वह निश्चय करता है कि देवदस्त रातमें खाता है; क्योंकि रसायन वगरहका उपयोग न करते हुए भी तथा दिनमें न खाते हुए भी मोटा है।

इसी तरह जो अमावपूर्वक अर्थापित कही है, वह मी अनुमान ही है क्योंकि 'घरमें नहीं है' इस हेतुसे जीवित चैत्रका बाहर होना सिद्ध होता है।

सीमांसक—अनुमानमें गम्य (साध्य जो जाना जाये) के बिना गमक (साधन, जिसके द्वारा जाना जाये) महीं होता, जैसे शामके बिना धूम नहीं होता। किन्तु अर्थापत्तिमें गमकके विना गम्य नहीं होता। जैसे चैनका बाहर रहना गम्य है, वह गम्य जीवित होते हुए प्रग्ने अभावके बिना नहीं बनता। असः अर्थापत्तिमें अनुमानसे विपरीवता पायी जाती है। इसलिए अर्थापत्ति अनुमान-से मिनन प्रमाण है।

जैन-पह भी ठीक नहीं है। साध्यके अविनाभावी हेतुसे साध्यके आनको अनुमान कहते है। यह अनुमानका लक्षण अर्थापत्तिमें भी पाया जाता है। अर्था- अतिक उत्थापक अर्थका साध्यके साथ अविनामाय होता है। अर्थ: यह अविनामाय, जिसे अत्ययानुपरित भी कहते हैं, दोनोंमें पाया जाता है, मेले ही यह गमकका विदोपण हो, अर्थवा गम्यका विदोपण हो, केवल इतनेसे अर्थापति और अनुमान- में भेद नहीं हो सकता है, अन्याप प्रधमस्वरहित अर्थापत्तिसे प्रधापत्तिसिहत अर्थापत्तिसे प्रधापत्तिसिहत अर्थापत्तिसे भी एक जुदा प्रमाण मानना पड़ेगा। तथा अर्थापत्तिसे अविनामाय

गम्मका विशेषण होता है यह कथन भी प्रतिद्ध है। घरमें चैत्रका अभाव ही उसके बाहर होनेका गमक है और उसका अविनाभाव विशेषण हो सकता है। अविनाभावको गम्मक गम्मक है और उसका अविनाभाव विशेषण हो सकता है। अविनाभावको गम्मका विशेषण माना जाये ? तथा सभी अविषित्ताों अविनाभावकम्मका विशेषण माना जाये ? तथा सभी अविषित्ताों अविनाभावकम्मका विशेषण महीं होता; क्योंकि प्रत्यक्षपूर्वक अविषित्तां गमक स्कोट आदिका ही विशेषण अविनाभाव होता हैं। इसका कारण यह है कि उसमें गम्म धित्तको स्कोटके बिना अनुष्पत्ति नहीं है; क्योंकि स्कोटके बिना भी शवितका सङ्काव माना गया है। अतः अविषित्त अनुमानसे भिन्न नहीं है।

# अनुमानके अवयव

अनुमानके पाँच अवयय माने जाते हैं—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन । साध्य विशिष्ट पदाके कहनेकी प्रतिज्ञा कहते हैं । जैसे, यह पर्यत कानियाला है । साधनके कहनेकी हेंदु कहते हैं । जैसे, 'वर्धोंक धूमवाला है । व्याप्तिपूर्वक दूधान्तके कहनेकी उताहरण कहते हैं । जैसे, जी-जो धूमवाला होता है जैसे रसोईधर । और जी-जो ध्रमवाला होता है जैसे रसोईधर । और जी-जो ध्रमवाला होता है जैसे रसोईधर । और जी-जो ध्रमवाला नहीं होता वह धूमवाला भी नहीं होता, जैसे तालाव । इनमें-छे रसोईधर अन्वय दूधान्त है । जिसमें साधनके सन्ध्रावमें साध्यक सम्बद्धा व वतलाया जाता है, वह अन्वय दूधान्त होता है । और तालाव व्यतिरेक दूधान्त होता है । पक्षमें साध्यक अभावमें साधनका अभाव दिखलाया जाये वह व्यतिरेक दूधान्त होता है । पक्षमें हेतुके बोहरानेको उपनय कहते हैं, जैसे—यह पर्वत भी उसी तरह धूमयाला है । क्ताजा निकालकर प्रतिज्ञाकि दोहरानेको निगमन कहते हैं जैसे इसलिए खानिवाला है । अनुमानला है, जैसे रसोईधर, उसी तरह यह भी धूमवाला है, इसलिए ब्रामियाला है ।

जैन न्यायमें इनमें-से दो ही अंगोंका प्रयोग आवश्यक माना गया है—एक प्रतिज्ञा और एक हेतुका। रोप तीनका प्रयोग आवश्यक नहीं माना गया। किन्तु अल्प्युद्धि जनोंको समझानेके लिए यदि आवश्यक हो सो रोप तीनोंका भी प्रयोग किया जा सकता है।

अनुमानके अवयवोंके विषयमें बौद्धका पूर्वपक्ष-

बोद दर्शनमें केवल हेतुका प्रयोग ही आवश्यक माना जाता है। उसका

१. 'पतद्वयमेवासुमानाढगं नोदाहरणमिति' ।-परीचामु० ३-३७ ।

यौद्ध---निर्विकरपक प्रत्यक्षसे जाने हुए अर्थकी हो सविकरपक व्यवस्या करता है ?

जैन—तो पक्षके द्वारा प्रतिपारित अर्थको ही हेतु कहता है और हेतुके द्वारा प्रतिपारित अर्थका समर्थन करता है ऐसा भी मयों नहीं मान रुते ? हेतुकी अपेका रुक्त अर्थका कथन करना ही पक्षका स्वरूप है। 'पच् घातुसे पक्ष सक्द बना है। अतः हेतुके द्वारा सुकुमार बुद्धि मनुष्योंके लिए जो अर्थकी व्यक्त करता है वह पक्ष है।

यदि पसको नहीं माना जायेगा तो सपक्ष और विषक्षको व्यवस्था कैसे धनेगी; वर्योक्ति सपक्ष और विषक्षको व्यवस्था पदापूर्वक हो होतो है। और सपक्ष सथा विषक्षके अभावमें हेतुका महस्य नहीं बन सकता। अतः अनुमान प्रमाणका ही उच्छेद हो जायेगा।

यदि प्रतिज्ञाका प्रयोग बनुचित है तो शास्त्र वगैरहमें भी उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । किन्तु शास्त्रमें प्रतिज्ञाका प्रयोग देखा जाता है ।

थीद्ध--शास्त्रकार दूसरोंका कल्याण करनेके लिए गास्त्र रचते हैं, अतः वे अपने पाटकोंका ध्यान रखते हैं। इसलिए शास्त्र आदिमें प्रतिज्ञाका प्रयोग करना संयुक्तिक है।

जैन-—तो बादमें भी प्रतिज्ञाका प्रयोग होना चाहिए; क्योंकि बादमें भी चाद करनेवाले दूसरोंका उपकार करनेके लिए ही प्रवृत्त होते हैं। अतः हेतुको तरह पक्षका प्रयोग भी जावस्यक हैं।

अनुमानके भेद—

बतुमानके दो मेद हैं—स्वार्यातुमान और परार्थातुमान । परोपदेशके बिना स्वयं हो जो साधनसे साध्यका मान होता है उसे स्वार्यातुमान कहते हैं और परोप-देशसे (दूसरेके वचनोंसे) जो साधनसे साध्यका मान होता है वह परार्थातुमान है।

आगम या श्रत प्रमाण

परोक्ष प्रमाणका अन्तिम मेर आगम प्रमाण है। जैन आगमिक परम्परामें इसका प्राचीन नाम श्रुत है। जैसे जैन आगमिक परम्पराका मतिकान जैन साकिक परम्परामें साध्यवहारिक प्रत्यक्षके नामसे अमिहित हुआ, वैसे ही श्रुत भी आगमके नामसे अमिहित हुआ।

र. 'तदनुमानं देथा ॥४२॥ स्वार्थपरार्थमेदाव' ॥४१-परी० गु०

आगिमक श्रुतको चर्चा करनेसे पूर्व हम दार्शनिक आगम प्रमाणको ओर आते है। जैन आगम या श्रुत प्रमाण एक तरहसे दर्शनान्तरोंके शाब्दप्रमाणका ही स्यानापन्त है यद्यपि दोनोंमें अन्तर भी है जो आगे स्पष्ट किया जायेगा, फिर भी बान्दप्रमाणकी तरह आगम या श्रुतमें भी बन्दकी मुख्यता है; क्योंकि श्रुतका अर्थ होता है 'सुना हुआ' अर्थात् सुनकर जो ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है। दूसरे शब्दोंमें शब्दके निमित्तमें जी जान होता है, वह श्रुतज्ञान है। शब्दप्रमाण-का भी लगमग ऐसा ही आज्ञप है अतः आगम या श्रुतप्रमाणमें शब्दकी मुख्यता होनेसे शब्द और शब्दसे होनेवाले ज्ञानके सम्बन्धमें जो विवाद है उनकी चर्चा प्रयम की जातो है। सबसे प्रथम तो वे तार्किक आते है जो शाब्दप्रमाणको नहीं मानते । वैशेषिक तो अनुमान प्रमाणमें उसका अन्तर्भाव करता है । बौद्धोंका कहना है कि राज्य प्रमाण हो नहीं है; क्योंकि शुब्दका अर्थके साय कोई सम्बन्ध नही है। तथा शब्दका अर्थ विधिरूप न होकर अन्यापीह रूप है। मीमांसक शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध मानता है तथा शब्दकी भी नित्य मानता है। इसीसे वह वेदको अनादि अतएव अपीरुपेय मानता है। तथा शब्दका अर्थ सामान्यमात्र मानता है। अर्थात् गौशब्द गोव्यक्तिको न कहकर गोस्व सामान्य-की कहता है। वैयाकरणोंका कहना है कि वर्णध्विन क्षणिक है। अतः उससे अर्थका बोध नहीं हो सकता । इसलिए वे एक स्फोट नामका नित्य तत्त्व मानते हैं । उसके अनुसार वृर्णध्यनि<u>से स्फोटको अभिव्यक्ति होती</u> है और उससे अर्थका वोध होता है। वैयाकरणोंका यह भी मत है कि संस्कृत शब्दोंमे ही अर्थका योध करानेकी शक्ति है, पाली, प्राकृत सादि देशभाषाओंके शब्दोमें वह शक्ति नही है। किन्तु जैनदर्शन उक्त सभी मान्यताओंका विरोधी है। अतः जैन नैयायिकोंने चवत सभी मतींकी समीक्षा की हैं। चूँकि श्रुत या आगमप्रमाणका मूल शब्द हैं अतः शब्दसम्बन्धी अवत मान्यताओंको समीक्षा आगे की जाती है। उसके बाद श्रुतप्रमाणका विवेचन किया जायेगा ।

चैशेषिकोंका पूर्वपक्ष—वैदोषिक और बौद धूत अथवा कारद्रप्रमाणको नहीं मानते । वैदोषिकों का कहना है कि दारद्रप्रमाण अनुमान प्रमाणते भिन्न नहीं हैं; वर्षोंकि दोनोंका विषय एक है तथा दोनों एक ही सामग्रीसे उरद्यप्त होते हैं। इसका विदोष इस प्रकार है—चाहद और अनुमान दोनों ही सामान्यग्राही है। तथा दोनों ही समान्यग्राही है। तथा दोनों ही समान्यग्राही है। तथा दोनों ही सम्बद्ध अर्थका ज्ञान कराते हैं। दायद कहा जाये कि दादद असम्बद्ध अर्थको कहता है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं हैं; वर्षोंकि ऐसा होनेसे बड़ी

१. प्ररा० भा०, पृ० ५७६ । प्ररा० ब्योम०, पृ० ५७७ । प्ररा० वन्द०, पृ० **२१४** ।

गडबड़ी पैदा हो जायेगी। अतः शब्द सम्बद्ध अर्थको ही कहता है और सम्बद्ध अर्थका ही ज्ञान करानेसे शब्दमें और लियमें कोई मेद नहीं रहता। इसी तरह दोनों एक ही सामग्रीसे उत्पन्न होते हैं; वमोकि जैसे अनुमानमें साध्य और साधन-के सम्बन्धके स्मरणकी अपेक्षासे साधनसे साध्यका ज्ञान होता है वैसे ही वाच्य 🗠 और वाचकके सम्बन्धके स्मरणकी अपेक्षासे शब्द अयेका ज्ञान कराता है। तथा जैसे अनुमानमें अन्वयव्यतिरेक रहता है वैसे ही शब्दमें भी अन्वयव्यतिरेक रहता है। क्योंकि छोकमें जो शब्द जिस अर्थमें देखा जाता है वह उसका वाचक होता है और जिस नर्थमें नहीं देखा जाता उसका वानक नहीं होता। तथा शब्दमें भी पक्षधर्मता रहती है। जैसे, अमुक शब्द अर्थवाला है, शब्द होनेसे। सारांग्र यह है कि जैसे प्रत्यक्षसे धूम देखकर अग्निका ज्ञान होता है। वैसे ही शृद्ध सुनकर उसके अर्थका भी ज्ञान होता है। शायद कहा जाये कि लिंगसे साध्यका झान करनेमें दृष्टान्तकी अपेक्षा होती है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, वर्गोंकि अभ्यस्त विषयमें लिंग और शब्द दोनों ही दृष्टान्तकी अपेक्षाके बिना ही साध्य और अर्थका ज्ञान कराते हैं। समा शब्द केवल वस्ताकी इच्छामें ही प्रमाण है, बाह्य अर्थमें प्रमाण नहीं है; बयोंकि उसमें व्यभिचार दोष पाया जाता है। जैसे 'मेरी अँगुलिके लग्न भागपर सौ हाथी बैठे हैं" इस प्रकारके बाट्य बाह्य व्यर्थे प्रमाण नहीं हो सकते; वर्षोकि ऐसा होना प्रतीतिविष्ठ है। और जब शब्द बाह्य अर्थमें प्रमाण न होकर विवक्षामें ही प्रमाण है तो उतमें और लिंगमें कोई भेद नही रहता।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि शब्द और अनुमान प्रमाणको एक बतलाना ठीक नहीं है; वयोकि दोनोंका विषय एक नहीं है। शब्दका विषय कैवल अर्थ है, किन्तु अनुमानका विषय साध्यधर्मसे युक्त धर्मी है। तथा यदि इस तरह विषयका अभेद होनेसे प्रमाणोम अभेद माना जायेगा तब तो प्रस्थक्ष और अनुमान-में भी अभेदका प्रसंग आयेगा; वयोंकि सभी प्रमाण सामान्य-विश्वेषात्मक- वस्तुको विषय करते हैं।

हसी तरह सम्बद्ध अर्थका ज्ञान करानेके कारण शब्द अनुमान नहीं हो सकता; स्योकि प्रत्यक्ष भी सम्बद्ध अर्थका हो ज्ञान कराता है, अतः वह भी अनुमान हो जायेगा। सायद कहा जाये कि यद्यपि प्रत्यक्ष भी सम्बद्ध अर्थका हो ज्ञान कराता है, किन्तु उसकी सामग्री अनुमानसे मिन्न है अतः वह अनुमानसे जुदा हो प्रमाण है। सो किर शब्द अनुमानसे भिन्न क्यों नहीं है; क्योंकि शब्दप्रमाणको सामग्री

<sup>.</sup>र. मरा० कृन्द०, १० २१५। २. स्या० कु० च०, ५३२-५३६।

अनुमानप्रमाणसे भिन्न है। अतः अभिन्न विषय होनेसे सन्दको अनुमान मानना उचित नहीं है।

इसी तरह अभिन्न सामग्री होनेसे भी शब्दको अनुमान मानना उचित नहीं है; धर्मोंकि जिस सामग्रीसे अनुमान उत्पन्न होता है यह सामग्री शब्दमें सम्भव नहीं है। अनुमानको सामग्री है — पक्षधर्मता, सपक्ष सत्व और विपक्षमें असत्व। यह सामग्री शब्दमें सम्भव नहीं है वर्गोंकि यहाँ कोई धर्मी नहीं है।

इसी तरह शब्द और अर्थमें अन्वय और व्यतिरेक भी नहीं है। जैसे, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है, इसी तरह जहाँ शब्द होता है वहाँ अर्थ अवश्य होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि शब्द तो मुखर्मे रहता है और वर्ष (वस्तु ) भूमिपर रहता है। तथा व्यवहारी पुरुप भी ऐसा नही मानते। क्योंकि जहाँ-जहाँ 'पिण्डखजूर' शब्द सुना जाता है, वहाँ पिण्डखजूरोंका अस्तित्व कौन व्यवहारी मानता है। इसी तरह 'जिस कालमें शब्द हो उस कालमें उसका क्षर्य अवस्य हो' ऐसी बात भी नहीं है। रावण और शंख चक्रवर्ती शब्द आज भी वर्तमान है, किन्तु रावण कभीका मर चुका और शंख चक्रवर्ती भविष्यमें होगा। अतः शब्द और अर्थमें अन्वय नहीं है और जब अन्वय नहीं है तो व्यतिरेक भी नहीं है; क्योंकि अन्वयपूर्वक ही व्यक्तिरेक होता है। 'जो शब्द जिस अर्थमें देखा जाता है वह उसका वाचक होता है और जिस अर्थमें नहीं देखा जाता उसका वाचक नहीं होता ।' इस प्रकारका अन्वयन्यतिरेक तो हम भी मानते हैं, किन्त् इस प्रकारका अन्वयव्यतिरेक होनेसे हो शब्द अनुमान नहीं हो सकता। इस प्रकारका अन्वयव्यतिरेक तो प्रत्यक्षमें भी पाया जाता है, क्योंकि जहाँ घट होता है वहाँ उसका प्रत्यक्ष भी होता है और जहाँ घट नहीं होता वहाँ उसका प्रत्यक्ष भी नहीं होता। बतः प्रत्यक्ष भी बनमान हो जायेगा।

'शब्द केवल वरताको इच्छा ( विवक्षा ) में हो प्रमाण है बाह्य अपैमें प्रमाण महीं हैं' ऐसा कहना भी असंगत है। यदि शब्दका विषय केवल विवक्षा हो माना जायेगा तो उससे बाह्य पदापोंमें प्रवृत्ति आदि नहीं हो सकती वयोकि बाह्य अपै आपके मतते शब्दका विषय नहीं है। किन्तु ऐसा मानना प्रतीतिविषद्ध है, सब्दों-से बाह्य अपैकी प्रतीति, बाह्य अपैमें प्रवृत्ति तथा बाह्य अपैकी प्राप्ति बच्चों सकको होती है। अतः वाह्य पदाण हो शब्दक विषय है। दूसरे, विवक्षासे आपका बया अमिप्राय है? शब्द उच्चारणकी इच्छोका नाम विवक्षा है, अपवा अमुक शब्द अमुक अपैका कहनेका अभिग्राय ? प्रयमप्रामें वस्ता और योताकी: साहसर स्वनामें तथा श्रास्त्र सुननेमें प्रवृत्ति नहीं होगी; वयोकि कीन समझसरर

, 4 ...

मनुष्य ववताको इच्छा मात्रको जाननेके लिए धास्त्र सुनना पसन्द करेगा।
तया सार्थक और निरर्थक सभी शब्द समान हो जायेंगे; वयोकि सभी शब्द उच्चारणकी इच्छा मात्रको हो कह सकेंगे। द्रसरा पक्ष भी ठोक नहीं है; वयोंकि सोतामैना बादि उक्त अभिप्रायसे शब्दका उच्चारण नहीं करते। बतः शब्दको केवल
विवक्षामें प्रमाण मानना उचित नहीं है। किन्तु शब्द ववताके अभिप्रायसे मिन्न
वाह्य अर्थका वाचक है, ऐसा माने विना सच और झूठको व्यवस्था नहीं वन
सकती। बतः शब्द अनुमान प्रमाण नहीं है; वर्गोकि उसका विषय तथा उसकी
उत्पादक सामग्री अनुमानसे सिन्न है।

वांदोंका प्रवप्त —वांदोंका कहना है कि 'सारका अनुमान प्रमाणमें अत्यभीव नहीं होता' यह कहना चित्र हो है यदि सान्द्रप्रमाण होता तो उसका
अनुमानमें अन्तर्भाव करनेका प्रयास ठीक या, किन्तु सन्द तो प्रमाण ही नहीं है
और उसके अप्रमाण होनेका-कारण यह है कि सन्दर्भ अर्थके साथ कोई सम्बन्ध
महीं है। पदि शब्द और अर्थका कोई सम्बन्ध है तो यह सादास्य सम्बन्ध है या
तदुर्वात सम्बन्ध है? तादास्य सम्बन्ध तो हो नहीं सकता; वर्षोंकि सन्दर्भ प्रमाणमें रहता है। तथा यदि सन्द और अर्थका
तादास्य माना जायेगा तो छुरा शब्दका उच्चारण करते ही मुख बिर जायेगा
और छहु, तब्द कहते ही मुख जहु से भर जायेगा; वर्षोक्त सन्द और अर्थक हो
है। इत्री तरह शब्द और अर्थमें तहुर्वात सम्बन्ध भी नहीं है; वर्षोंक अर्थके
अभावमें भी शब्द की र अर्थमें तहुर्वात सम्बन्ध भी नहीं है; वर्षोंक अर्थके
अभावमें भी शब्द की उन्हें प्रमाण कैसे माना जो सकता है। केवल विकट्य वासाहों करा सकते तब उन्हें प्रमाण कैसे माना जो सकता है। कित विवच्द वासाहों हो सहरोंका जम्म होता है तभी तो वे ऐसे-ऐसे सात करते हैं, जिनमें वास्व
अर्थकी गम्य भी नहीं पायो जाती। जैसे-अंगुलिक अग्रमाणमें सो हायो है।

शायद कहा जाये कि इस प्रकारके ज्ञान करानेमें शब्द कारण नहीं है किन्तु पृष्यका दोप ही कारण है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नही है; क्योंकि दोषी मनुष्य पदि गूँगा हो तो इस प्रकारका अमत्य ज्ञान नहीं करा सकता। और हृदय-में कलुपता नहीं होनेपर भी यदि कोई आप्त पुरुष इस प्रकारका बावय कह दे तो सुननेवालेको सुरन्त असत्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अतः यह सब्योंकी ही महिमा है, बबता पुरुषके दोषोंका इसमें कोई अपराय नहीं है, शायद आप कहें कि आप्त पुरुष इस प्रकारके निर्माक सावय नहीं दोल सकता और जो ऐसे

१. प्रमाण वा॰ टी॰ ३। २१२। तत्त्वसंग्रह, ए० ४४०।

२. प्रमाण वार्ग्धा १। २८८।

वाबय बोलता है वह आप्त नहीं है। तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; वयोंकि यदि निर्दोष ववताके ढारा इस प्रकारके वाक्योंका (अंगुलिके अग्रमागमें सो हायो रहते हैं) प्रयोग होनेपर भी उन्हें सुनकर श्रोताको अयथाय ज्ञान उत्पन्न नहीता तो यह माना जा सकता था कि इस प्रकारके अयथाय ज्ञान करानेका कारण बवताका दोप है। किन्तु जब आप कहते हैं कि आप्त पुस्प इस प्रकारके वाक्योंका प्रयोग नहीं करता तब तो हमें यह सन्देह बना ही रहता है कि शाव्योंका प्रयोग नहीं करता तब तो हमें यह सन्देह बना ही रहता है कि शाव्योंका प्रयोग नहीं होता। दूसरे, इस प्रकारके वाक्योंका अभावक कारण अयथाय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। दूसरे, इस प्रकारके वाक्योंका अभावक कारण अयथाय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। दूसरे, इस प्रकारके वाक्योंका अपयोगता आप्त मो हो सकता है; क्योंकि इस प्रकारके शब्दोंका उच्चारण करने-पर भी उसके अन्तर्रगमें सोवीके न होनेसे उनके आप्त होनेम कोई विरोध नहीं आता। आप्त भी किसीको उपदेश देते हुए कह सकता है कि 'मेरी अंगुलिके नोकमें सो हाथों रहते हैं।' इस प्रकारके बाक्य नहीं वोलमा चाहिए। अतः यह सब्दोंको हो महिमा है, दोषोंकी नहीं। अतः विकल्प वासनासे शब्दोंका जन्म होता है कीर शब्दोंके छूता भी नहीं है।

उत्तरपक्ष--जैनोंका कहना है कि सब्द और अर्थमें तादास्य और तहुत्पत्ति सम्बन्ध न होनेपर भी योग्यता रूप सम्बन्ध पागा जाता है। जैसे यक्षुका घटादि-के रूपके साथ तादास्य तहुरश्ति सम्बन्ध नहीं होनेपर भी योग्यता रूप सम्बन्ध देखा जाता है।

चौद्ध-पदि योग्यता रूप सम्बन्धसे शब्द अर्थका वाचक है तो अर्थ भी शब्दका वाचक वया नहीं होगा।

जैन — ऐसा कहना ठीक नहीं है; वर्षोक्ति पदार्थोकी शक्तियाँ निश्चित होती हैं। जैसे ज्ञानमें ज्ञापक शक्ति और ज्ञेममें ज्ञाप्य शक्ति नियत है वैसे हो शब्दमें प्रतिपादक शक्ति और अर्थमें प्रतिपाद्य शक्ति प्रतिनियत है। अर्थीत् शब्दमें कहनेको शक्ति हैं और अर्थमें कही जानेको शक्ति है। इसीका नाम योग्यता है।

यौद्ध--यदि शब्द योग्यताको वजहसे अर्थको कहता है तो जन्मसे हो पृथ्वीके गर्भमें पले हुए युवकको भी शब्द सुनकर अर्थका बोध होना चाहिए।

जैन--ऐसा कहना भी उचित नहीं है बर्योंकि 'इस शब्दका यह अर्य वाच्य हैं और इस अर्यका वाचक अमुक शब्द हैं' इस प्रकारका संकेतज्ञान जिसे होता

१. न्या० कु० च०, प० ५३८ ।

प्रतोतिविच्छ है।

है उसीको पाटर अपने अर्थको कहता है, और जिसे इस प्रकारका संकेतज्ञा नहीं होता उसे पाटर सुनकर भी अर्थका ज्ञान नहीं होता है। अन्यया उस युवर को पून देखकर अम्मिका भी आन हो जाना चाहिए।

बौद्ध--जिस पुरुपमें साध्य और साधनके अविनामान सम्बन्धको जाना है जसे ही साधनको देखकर साध्यका ज्ञान होता है, सबको नहीं हो सकता ।

जैन-नी जिसने शब्द ओर अर्थके संकेतको जाना है उसीको शब्द सुनक बाच्य अर्थका बोध होता है ऐसा मातना चाहिए।

चौद्ध-- सन्द और अर्थका संकेत तो पुरुष अपनी इन्छानुवार करते हैं किन्तु वस्तुको न्यवस्या पुरुषको इन्छानुवार होना जवित नही है। ऐसा होनेरे बड़ी गड्यड़ी जपस्थित होगी। तब तो अर्थभी बाबक और सन्द भी बान्य वर्य नहीं हो जायेगा; बर्योंकि पुरुषको इन्छा तो निरंक्स है ?

जैन-ऐसा कहना ठीक नहीं है; वयोंकि जैसे धूम और अग्निका खिननाभाव

सम्बन्ध स्वामाविक हैं फिर भी उसके प्रहण करनेके लिए तके बादिकी आव-स्यकता पड़ती है। वैसे ही धन्द और अर्धमें बान्य-वावकाविकल्प सम्बन्ध स्वामाविक ही है, केबल उसको जाननेके लिए संकेत प्रहणको बादस्यकता होती है। यदि इस स्वामाविक सम्बन्धमें न्यतिक्रम किया वायेगा तो रोपक को पटमें पटमें जो प्रकादम-प्रकाशक चामित है, उसमें भी न्यतिक्रमको बापित खहो होगों। बोर ऐसा होनेपर दीपक प्रकास्य और घट प्रकाशक हो जायेगा। यदि ऐसा होना प्रतीतिविक्स है तो सन्दका बाच्य और अर्थका वाचक होना भी

थोद्धं—सहदमें एक अर्थका ज्ञांन करानेकी स्वाभाविक स्वित है अयवा अनेक अर्थका ज्ञान करानेकी स्वाभाविक स्वित है ? यदि एक अर्थका ही ज्ञान करानेकी स्वाभाविक स्वित है ? यदि एक अर्थका ही ज्ञान करानेकी शिवत है तो जैसे पूमसे कभी भी अग्निके प्रिया अन्यका ज्ञान नहीं ही संकता देसे ही सेकड़ों संकत करनेपर भी शब्द अपने नियत अर्थका हो बोध करायिया, उसके सिया अन्य अर्थका दीय नहीं करा सकता। और यदि शब्दमें अर्थक अर्थका ज्ञान करानेक अर्थका ज्ञान करानेक अर्थका ज्ञान करानेक अर्थका ज्ञान करानेक अर्थका ज्ञान करानेकी स्वामाविक स्वित है तो उससे एक साम अनेक

जैन-पर चर्बा भी ठीक नहीं है, सब शब्दोंमें सब अवॉको कहनेको शब्द होती है, किन्तु प्रतिनियत संकेत कर लेनेसे प्रत्येक सब्द प्रतिनियत अर्थका ही

होती है, किन्तु प्रतिनियत सकत कर छन्छ प्रत्यक राज्य प्राधानम्य अपका हा प्रतिपादन करता है। एक ही शब्दका विभिन्न देशोगे विभिन्न अर्घीमें संकेत

अर्थोका ही बोध होगा, प्रतिनियत अर्थका बोध नहीं होगा ।

पामा जाता है। जैसे मालवेमें कर्कटिका (ककड़ी) शब्दका अर्थ फलविशेष होता है कोर गुजरातमें उसका अर्थ 'योनि' होता है। देखा जाता है कि सर्वन्न रूपको जाननेमें समर्थ चक्षु भी पासमें अर्थिरा होनेपर दूरवर्ती रूपको जानती है, दूरमें अर्थेरा होनेसे समीपवर्ती रूपको जानती है, विशिष्ट अंजन लगा रूनेसे अर्थकारमें स्वित्व वस्तुको भी जान लेती है, किर्जु आंखमें कौच-कामला रोग होनेसे पीत रंगके अभावमें भी स्वेत शंबको पीत रूपसे जानती है। अतः जैसे अर्वेक रूपोंको जाननेमें समर्थ होते हुए भी चक्षु प्रतिनियत सहायकको वजहसे प्रतिनियत रूपका हो जान करता है।

थौद्ध —जब चक्षुकी तरह धन्दका अर्थके साथ योग्यता रूप सम्बन्ध है तो चक्षुकी ही तरह घन्द संकेत प्रहणके बिना ही अर्थका ज्ञान क्यों नहीं कराता ?

जैन—शब्द ज्ञापक है अतः वह संकेतकी अपेक्षासे ही अर्थका आग कराता है; वर्षोक जो ज्ञापक होता है वह ज्ञापक और जाय्यके सम्बन्धको जिसने पहलेसे जान लिया है उस पृष्यको ही ज्ञाय्यका ज्ञान कराता है; जैसे घूम । इसी तरह शब्द मी ज्ञापक है। किन्तु चशु ज्ञापक नहीं है, कारक है, अतः वह सम्बन्ध प्रहणके बिना हो रूपादिम ज्ञानको उत्तरन करता है। जो स्वयं प्रतीयमान होकर बजात अर्थको प्रतीतिम हेतु होता है उसे ज्ञापक कहते है। यह बात शब्दमें ही है, चशुमें नहीं है। अतः शब्द संकेतग्राही पृष्यको हो अपने अर्थका ज्ञान कराता है। श्रीक तो स्वामाविक है। श्रीक एके प्रकाशनको चशुमें श्रीक है। श्रीक तो स्वामाविक है। अतः जैसे रूपके प्रकाशनको चशुमें श्रीक है वैसे ही अर्थके प्रकाशनकी चशुमें श्रीक है वैसे ही अर्थके प्रकाशनकी श्रीक श्रीक श्रीक श्रीक प्रकाशनकी श्रीक श्रीक

अतः बीढोंका यह कहना कि 'दाबर अर्थको नहीं छूता', ठीक नहीं है, वयोंकि आप्तका दाबर अर्थको स्पर्ध नहीं करता, अववा अनाप्तका दाबर अर्थको स्पर्ध नहीं करता ? प्रथम पदामें प्रत्यक्ष त्राय हा है; क्योंकि यदि कोई आप्त (प्रामाणिक) पुरप यह कहें कि 'नदीके किनारे फल है' और उसको सुनकर कोई नदीके किनारे जाये ती उसे अवस्य फण मिल जाते हैं। यदि अनाप्त (अप्रामाणिक) पुरपके चाहर अर्थको स्पर्ध नहीं करते तो सव वाबरोंको अर्थको न छूनेवाला वर्षों कहते हैं। यदि ऐसा कहींगे तो काच-कामल रोगी मनुष्यका प्रत्यक्ष अर्थको ते किनारे जाते होंगे तो काच-कामल रोगी मनुष्यका प्रत्यक्ष अर्थको कि कान नहीं कराता, इसलिए निर्दाय वाद्युं उत्तयन हुए प्रत्यक्षको भी मिथ्या मानना पड़ेगा। इसीसे तीस्रप्त विकल्प भी खिण्डत हुआ समझना चाहिए; वर्षोंकि आप्त और अनाप्त पृथ्वोंके द्वारा उच्चारिस सब्दोंके सिवाय कोई घट्ट मात्र नहीं होता।

भौद्ध--श्राप्त पुष्प भी यदि कहें कि 'मेरी गुंगुलीको नोकपर सैकड़ों हार्ष पैठते हैं । तो सुननेवालेको मिथ्या ज्ञान होता है । अतः इस प्रकारका मिथ्य ज्ञान चरपन्न करना शब्योंका काम है । इसमें बस्ताके दोप कारण नहीं है ?

जैन—आन्त पुरुष इस प्रकारके निरर्थक वाक्य नहीं बोलते। यदि वे दूसरोंको इस प्रकारके वाक्य बोलनेका निर्धेष करते हुए कहते हैं कि मेरो अंगुका-की नीकपर सो हाथो बैठते हैं' ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए तो जनका बैसा कहना उचित ही है। जतः आन्तके द्वारा कहे हुए बाब्द जयमार्थ महीं हो सकते। इसलिए 'शब्द स्वयं अर्थका स्वयं नहीं करतें' ऐसा मानना मलते हैं, किन्तु पुरुषके दोगोंकी वजहते हो बाब्द अययार्थ होते हैं।

बीद-पुरप गुणवान् ही अवचा सदीप हो, वसका काम तो काट्योंका उडवारण माप कर देना है। अर्थका ज्ञान तो काट्योंके हो होता है, अतः यदि ज्ञान विपरीत होता है तो इसमें काट्योंका ही अपराध है, बनताके दोवोंका नहीं ?

जैत-च्य तो गुणवान् वनताके शब्दोंसे जी सत्य अर्थका ज्ञान होता है उसे भी शब्दका हो कार्य मानना होगा, वनताके गुणोंका नहीं । और ऐसी हियतिमें शब्दको सर्वया अयवार्थ मानना जीवत नहीं होगा ।

व्यतः वस्तुकी तरह अर्थमात्रको प्रकाशित करना हो सन्द्रका स्वस्य है। और यथार्थ अपवा अप्रवार्थका प्रकाशन करना गुणों और दोयोंका काम है। जैसे निर्मलता आदि गुणोंके होनेपर वस्तु अस्तुका ठीक ठीक प्रकाशन करते हैं और काय-कामल आदि दोणोंके होनेपर कुछना कुछ स्विलाते हैं, इसी तरह शब्द भी वद्याके गुणों और दोयोंकी अपेशांसे सर्य वयवा असरय वस्तुका करता है। अतः अर्थका आपे करामें निर्मल होनेसे प्रत्यक्ष जारिकी तरह हो बदद में प्रमाण है। श्रवः अर्थका आपि परप्यका सिराकरण किया जाता है, तथा स्त्रीके हारा ही स्वप्यक्ष सामन और परप्यका निराकरण किया जाता है, तथा स्त्रीके हारा समस्त तस्वोंमें उत्पन्त हुए विवाद-को हुए किया जाता है।

मीमांस्वका पूर्वपक्ष--मीमांसक का कहना है कि शब्दका अर्थने साथ सम्बन्ध है यह तो ठीक है, किन्तु विचारणीय यह है कि शब्द और अर्थका सम्ब-च्य सिर्ट्य है अथवा अनित्य है। अनित्य मानना ठीक नहीं है; वर्गोकि अनित्य सम्बन्धका करना शब्य नहीं है। 'यह संशा इस अर्थको है' इस प्रकारका सम्बन्ध

१. न्या० कु० च०, ५० ५४३।

प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जाता है अथवा प्रत्येक शब्दको लेकर किया जाता है अथवा प्रत्येक अर्थको लेकर किया जाता है ?

प्रथम पक्षमें पुरुषके द्वारा प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जानेवाला शब्दार्थ सम्बन्ध एक ही है अथवा अनेक है ? यदि वह एक है तो क्रतक ( किया हुआ ) कैसे हैं ? पहले भी उसका सद्भाव था अतः वह अक्रतक ही ठहरता है। क्योंकि सत् वस्तु-का पुरुषसे ज्याम मानना युवत नहीं है। ही, पुरुषके ब्यापारसे सत्को अभिव्यतित ही हो सकती है। यदि पुरुषके द्वारा प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जानेवाला शब्दार्य-सम्बन्ध अनेक है हो 'गी' शब्दका अर्थ 'गलकम्बलवाला' है और 'अद्य' शब्दका अर्थ 'वयालवाला' है इस प्रकार एक अर्थको संगति कैसे हो सकेगी ?

तथा प्रत्येक पृष्यके प्रति वान्दार्थका कर्ता एक ही है अपया अनेक है ? यदि एक है तो यह देशान्तरमें रहनेवाले पृष्योंके प्रति शब्द और अर्थका सम्बन्ध कैसे करता है ? यदि उन-उन देशोंमें जाकर करता है तो पूरी आयु बिता रेनेपर भी वह इस कामको नहीं कर सकता। शायद कहा जाये कि एक पुष्प निकटवर्ती बहुत- में प्रदेशोंमें शब्द और अर्थके सम्बन्धका निर्धारण करता है। किर उन प्रदेशोंक कुष्प अर्थ प्रदेशोंने जाकर वही काम करते हैं। इस तरह सर्वत्र ब्यवहार हो जाता है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि कुष्ठ प्रयोजन होनेसे ये आयु देशोंके पृष्प सर्वत्र वसी जायंगे ? अतः जहाँ वे नहीं जायंगे वहीं व्यवहार नहीं होने स्वार देशों कुष्प सर्वत्र वसी जायंगे? अतः जहाँ वे नहीं जायंगे वहीं व्यवहार नहीं होगा।

यदि शब्द और अपेंक सम्बन्धको निर्धारण करनेवाले अनेक पुन्त है तो सब देशों और कालों में, शब्दार्थसंकेतमें एकरूपता नहीं हो सकती। सायद कहा जाये कि शब्दार्थसंकेतके कर्ता सब पुरुष एक जगह एकत्र होकर और परस्परमें विचार करके एक प्रकारका ही संकेत निर्धारित करते हैं, इसलिए संकेतों में एकरूपता रहती हैं। किन्तु ऐवा कहना भी उचित नहीं है, पर्योक्त स्वतन्त्रतापूर्वक शब्दा करनेवाले पुरुष, मिलकर संकेतका निर्धारण वर्षों करेंगे? असः पहला पक्ष ठीक नहीं है। यदि प्रत्येक शब्दका संकेत ग्रहण किया जाता है अर्थेक शब्दका उच्चारण करके किया जाता है अर्थेक शब्दका उच्चारण करें है। किया जाता है अर्थेन शब्द हो जायेगा। और यदि प्रत्येक शब्दका उच्चारण करते, संकेत निर्धारम्य हो जायेगा। और यदि प्रत्येक शब्दका उच्चारण करते, संकेत निराप्तम हो जायेगा। और यदि प्रत्येक शब्दका उच्चारण करते, संकेत निराप्तम हो जायेगा। और यदि प्रत्येक शब्दका उच्चारण करने, संकेत महत्य करना, साव्य

१. शानरमा० शशप्र ।

२. मी० श्लो०, प्र० ६४४।

नहीं है। इसी तरह प्रत्येक अर्थका सम्यत्य कर सकना भी अशयय है; वर्गोक कथी-का अन्त नहीं है तथा वे दूर-दूर देशों में फैले, हुए है। अतः सब्द और अर्थका सम्बन्ध नित्य ही मानना चाहिए। उसकी प्रतीति तीन प्रमाणींसे होती है। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको, जिसने शब्द और अर्थका सम्बन्ध ग्रहण कर लिया है, कहता हैं — देवदत्त ! उण्डेसे सफेर गौको भगाओ। तो पासमें खड़ा हुआ दूसरा मनुष्य जिसने शब्द और अर्थका सम्बन्ध ग्रहण नहीं किया है, अवणीत्यत्ये शब्दकी सुनता है और चलुके डारा अर्थका प्रत्यक्ष करता है। वह देखता है कि उत्त सुनता है और चलुके डारा अर्थका प्रत्यक्ष करता है। वह देखता है कि उत्त सुनता ही देवदत्त नामक पुष्प डच्डा लेकर सफेर गौम मगाता है अतः बावधको सुनते ही देवदत्त नामक पुष्प डच्डा लेकर सफेर गौम मगाता है अतः वह अनुमानते जान लेता है कि इन शब्दोंना सह अर्थ है। उसके परचात् अन्यणी-नुप्पचित्ते वह यह निरुप्य करता है कि इन शब्दोंने इस प्रकारके अर्थको कहनेको शक्ति न होती तो शब्दोंको सुनते ही देवदत्त ऐसा न करता।

लतः इन घट्योंमें इस अर्थको कहनेकी चाबित है । इस प्रकार शब्द और अर्थके नित्य सम्बन्धकी प्रतीति प्रस्यक्ष, लनुमान और अर्थापत्ति प्रमाणसे होती है ।

उत्तरपक्ष-जिनोंकी कहना है कि विचार करनेवर सब्द और अर्थका निर्ध सम्बन्ध नहीं बनता। इसका विशेष इस प्रकार है - सब्द और अर्थका निर्ध सम्बन्ध स्वभावसे ही है अयवा सम्बन्धियोंके निर्ध होनेसे उनका सम्बन्ध भी निर्ध है? यदि स्वभावसे ही है अयवा सम्बन्धियोंके निर्ध होनेसे उनका सम्बन्ध भी निर्ध है? यदि स्वभावसे ही है तो इस निर्ध सम्बन्ध है। यद निर्द्ध एकहम् सम्बन्ध शब्दार्थका प्रकाशक होता है, तो फिर यह निर्ध एकह्म तो नहीं रहा तब तो ज्यवत और अव्ययत रूपसे उनके भेद हो जाते हैं; व्योक्ति निर्द्ध एकह्म वस्तु यदि व्यवत है तो सर्वा रूपसे उनके भेद हो जाते हैं; व्योक्ति निर्द्ध एकह्म वस्तु यदि व्यवत है तो स्वेष प्रकाशक है तो मैंकेत तो पूष्पाधीन हैं। ऐसी स्वितिम वह पूष्प अतोदिय ज्ञानसे रहित होनेके कारण वेदम विपरीत संकेत मी कर सकता है। और ऐसा होनेसे वेद अप्रमाण ठहरेगा। अतः सम्बन्ध स्वभावसे निर्ध सम्बन्ध की है। सम्बन्धियोंके निर्ध होनेसे भी सम्बन्ध निर्ध नहीं है। सम्बन्धियोंके निर्ध होनेसे भी सम्बन्ध निर्ध नहीं है। सम्बन्धियोंके निर्ध साम्बन्ध की है है स्वान्धियोंके निर्ध तथा हमें हैं। सम्बन्ध की है – सम्बन्ध निर्ध तथा हमें हैं। सम्बन्ध की निर्ध निर्ध कार्य क्षेत्र निर्ध निर्ध कार्य क्षेत्र निर्ध निर्ध है। सम्बन्धियोंके निर्ध तथा हमें हैं। स्वान्धि निर्ध तथा कार्य है। सम्बन्धि निर्ध है। सम्बन्धि निर्ध की सम्बन्ध निर्ध निर्ध है। सम्बन्धि की सिर्ध है। सम्बन्धि सम्बन्ध की निर्ध तथा कार्य है। सम्बन्धि सम्बन्ध की सम्बन्ध निर्ध है। सम्बन्धि सम्बन्ध सम्बन्ध कि सम्बन्ध है। सम्बन्धि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध है। सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध है। सम्बन्ध कि सम्यन कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्यन कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्बन्ध कि सम्य

मीमांसक—राज्यता अर्थ सामान्य है। और सामान्य निरम है, इसलिए सामान्यके आश्वित सम्बन्ध भी निरम है।

१. मी० श्लो०, सम्बन्ध०, १४०-१४१

२. न्या० कु० च०, पू० ५४६(५५०) प्रतेयक्र० सा० ४०४-४२७।

ं जैन-ऐसा कहना ठीक नहीं है, शब्दका अर्थ सामान्य नहीं है, किन्तु सामान्यवान् है इसका आगे समर्थन करेंगे।

शब्द और अर्थ — दोनोंको नित्य माननेपर जमय प्रसमें दिये गये दोषोंका प्रसंग आता है, अतः सम्बन्धियोंके नित्य होनेसे भी सम्बन्ध नित्य नहीं है। जरा देरके लिए शब्दार्थसम्बन्ध नित्य मान भी लिया जाये सो यह प्रस्त पैदा होता है कि वह सम्बन्ध कैसे जाना जाता है—इन्द्रिय प्रत्यक्षसे अथवा अतीन्द्रिय प्रत्यक्षसे अथवा अतीन्द्रिय प्रत्यक्षसे अथवा अतीन्द्रिय प्रत्यक्षसे अथवा अनुमानसे। प्रयम पक्ष ठीक नहीं है, वर्थोंकि नित्य स्वभावका किसी भी इन्द्रियले प्रत्यक्ष होता सम्भव नहीं है। यदि वह अतीन्द्रिय है तो उससे अर्थका ज्ञान कैसे हो सकता है; वर्थोंकि जो बजात है वह जापक (दूसरेका ज्ञान करानेवाला) नहीं हो सकता। इसीसे अनुमानसे भी नित्य सम्बन्ध प्रतिका ज्ञान करानेवाला) नहीं हो सकता। इसीसे अनुमानसे मी नित्य सम्बन्ध प्रति वर्धों के प्रतिका ज्ञान करानेवाला) वहीं हो सकती; वर्थों कि कोई भी लिंग अविनाभाव सम्बन्ध अप्रत्यक्ष होनेपर अवनाभाव सम्बन्धका प्रद्रण कर सकता। और शब्दार्थ सम्बन्धके अप्रत्यक्ष होनेपर अवनाभाव सम्बन्धका प्रद्रण कर सकता। और शब्दार्थ सम्बन्धके अप्रत्यक्ष होनेपर अवनाभाव सम्बन्धका प्रद्रण कर सकता। अर्थ उत्तर्व सम्बन्धके अप्रत्यक्ष होनेपर अवनाभाव सम्बन्धका प्रद्रण कर सकता। अर्थ उत्तर्व सम्बन्धके अप्रत्यक्ष होनेपर अवनाभाव सम्बन्धका प्रद्रण कर सकता। उत्तर होने अतिन सम्बन्धको प्रदेश होनेपर अवनाभाव सम्बन्धको प्रति नहीं होते अतः उत्तर्व सम्बन्धको प्रति नहीं होते। अतः उत्तर्व अतिन्य ही भानना चाहिए।

शन्दार्थके अंतिस्य सम्बन्ध माननेमें मीमांतकोंने पहले जो आयत्तियों उपस्थित की हैं वे विवारपूर्ण नहीं है। सान्द्रस्थवहार अनादि है; ययोकि विद्यमान जगत्का निर्मूल विनासस्य महाप्रलय और फिर अविद्यमान जगत्को सृष्टि न हम जैन ही मानते हैं और न मीमांत्रक ही मानते हैं। अतः सृष्टिके आरम्भमे सन्दार्थ सम्बन्ध प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जाता है आदि, कथन न्यर्थ ही है। यदि सन्या प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जाता है आदि, कथन न्यर्थ ही है। यदि सन्या प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जाता है अव भी उसकी अभिन्यवित तो अनित्य ही माननी होगी। उसमे भी ये सब दूषण दिये जा सकते हैं। अतः योग्यतास्य सम्यन्धके द्वारा हो शब्द अर्थका प्रतिपादक होता है। यही मानना श्रेष्ठ है।

शान्द्रके अर्थके विषयमें बौदोंका पूर्व पक्ष-बौदोंका कहना है कि धूत अविसंवादी नहीं हो सकता; वर्धोंकि जो शब्द सत् अर्थमें देखे जाते हैं वे हो शब्द अर्थके अभावमें भी देखे जाते हैं। अतः शब्द विधिरूपसे अर्थका कवन नही करते। इसलिए अन्वापोह को हो शब्दार्थ मानना चाहिए। बौद्ध मतके अनुसार

१. न्या० कु० च०, पृ० ५५१ । प्रमाणवा० शेर०७। २. तस्त्र सं० पं०. पृ० २७४। प्रमाणवा० टी० री४= ।

पान्द और लिंगका विषय माह्य लयं नहीं है। यदि बाह्य वर्ष पन्दम विषय है तो वह स्वल्क्षण एवं वाह्य लयं है लयवा सामान्यरूप अर्थ है ? पहला पक्ष ठीक नहीं है; वर्गोंक स्वलक्षण इस लयं संकेत प्रहण नहीं किया जा सकता, अतः उत्तमें पान्दों की प्रवृत्ति नहीं होती। संकेत प्रहण उसीमें किया जा सकता है जो संकेत क्ष्यवहारके कालमें मौजूद रहे। किन्तु स्वलक्षण अर्थ तो एक्ष्मणवर्ती और निरंत परमाणुरूप होता है, अतः वह देशान्तर और कालान्तरका अनुवरण नहीं करता। वर्गोंक विवक्षित देश और विवक्षित कालमें जो अर्थ हैं वह अन्य है तथा देशान्तर और कालान्तरमें जो अर्थ हैं वह अन्य है। अतः ऐसे अर्थमें संकेत प्रहण कैसे किया जा सकता है।

तथा, 'यह राज्य इस अर्थका वाचक है' यह सम्बन्ध जिस शानमें प्रतिप्रासित हीता है उस शानमें प्रतिप्रासित कीता है उस शानमें प्रतिप्रासित कीता है उस शानमें प्रतिप्रासित कीता होते; क्यों कि शब्द श्रोवेन्द्रियका विषय है और वर्ध चस्तुका विषय है। और जो जिस शानमें प्रतिभासित नहीं होते वह शान उन दोनों का सम्बन्ध नहीं कर सकता। जैसे गो शब्द और गो अर्थक सम्बन्धशानमें अरब सन्द और अरब अर्थका प्रतिभास नहीं होता अतः वह शान उन दोनों का सम्बन्ध नहीं करा सकता। इसी तरह चक्षु और श्रोव इन्द्रियन्य शानमें प्रतिभासमान होनेवाले सर्थव्य स्वस्था तथा शब्दका 'यह इसका वाचक है' इस सम्बन्धशारी शानमें प्रतिभास नहीं होता।

दूसरे, जिस शब्दका जिस अर्थके साथ सम्बन्ध निर्धारित नहीं हुआ है, यह सबद उस अर्थका ज्ञान नहीं करा सकता। जैसे गोदाब्दका अदब अर्थके साथ सम्बन्ध नहीं कर सकता। इसे तरह स्वलक्षणहण अर्थके साथ किसी भी शब्दका सम्बन्ध नहीं है। अतः शब्दके स्वलक्षणहण अर्थका बोध नहीं हो सकता। यदि शब्दज्ञान स्वल्हाणको विषय करता है, तो इन्द्रियज्ञच्य ज्ञानको तरह ही बाब्दज्ञान भी स्वष्ट होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बस्तुके स्पष्ट और अस्पष्ट देते कप हो, जिससे शब्दज्ञानमें बस्तुणक करता है। अतः स्वल्याण करा हो प्रतिभास हो। अतः स्वल्याण करता हो प्रतिभास हो। अतः स्वल्याण कर्या अर्थक अर्थक अर्थक स्वल्या विषय नहीं है। सकता।

सामान्यरूप अर्थ भी बान्दका विषय नहीं हैं; क्योंकि वास्तविक सामान्य ही असम्भवें हैं। भीर असम्भव वह इसलिए हैं कि वह खर विषाणकी तरह अर्थ-

१. तत्त्वसं० पं०, पृ०. २०१ । अपोहसिद्धि, पृ० ७ ।

२. प्रमाणवा० स्ववृ० शहर ।

क्रियाकारी नहीं है। निस्य एकरूप सामान्य न क्रमसे ही अर्थिकया (कार्य) कर सकता है और न एक साथ ही कर सकता है। अतः शब्दका विषय अर्थ नहीं है, किन्तु अन्यापोह है।

अपोहका मतलब है निपेध । उसके दो भेद है-पर्युदास और प्रसज्य । पर्युदासके भी दो भेद हैं - बुद्धिरूप और अर्थरूप । जैसे एक सामान्यके बिना भी हरें आदि अनेक औपधियाँ ज्वर आदिके शमनरूप कार्यको करतो है. बैसे ही शावलेय आदि अर्थ भी परस्परमें भेदके होते हुए भी स्वभावसे ही एकाकार प्रत्यवमर्शके कारण होते हैं। इन अयोंके अनुभवके बलसे जो सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है. उस ज्ञानमें अर्थाकार रूपसे जो अर्थका आभास होता है. उसे अपोह कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि उसे अपोह क्यों कहते हैं ? चार कारणों-से उसे अपोह कहते हैं। प्रयम, विकल्पान्तरवर्ती आकारोंसे भिन्न होकर वह स्वयं प्रतिभासमान होता है अथवा स्वाकारसे इतर आकारोंका उन्मूलन करता है, जिसके द्वारा अन्यका अपोह ( व्यावृत्ति ) किया जाये, या जो अन्यसे अपोहित हो उसे अन्यापोह कहते हैं । वह अन्यापोह शब्दका मुख्य रूपसे अभिधेय (अर्थ) है । शेप तीन कारणोंसे औपचारिक अन्यापीह इस प्रकार है-कारणमें कार्यका आरोप करनेसे, जैसे उनत अन्यापोहका कार्य इतरसे ज्यावृत्त (भिन्न ) वस्तुकी प्राप्ति है। अतः उसका कारण होनेसे कार्यवर्म अन्य व्यावत्तिका अपोहरूप कारणमें आरोप किया जाता है। दूसरा, कार्यमें कारणधर्मका आरोप-एक प्रत्यवमर्शरूप अन्यापोहका कारण अन्यसे असंसृष्ट स्वलक्षण रूप अर्थ है: वयोंकि उसके निर्विकल्प प्रत्यक्षसे ही उक्त अन्यापोहका जन्म हमा है। और कारण रूप स्वलक्षणमें अन्य व्यावत्ति है ही, अतः उस अन्य व्यावत्तिका कार्यभत एक प्रत्यव-मर्श रूप अन्यापोहमें उपचार किया जाता है। तीसरे, विजातीयसे व्यावत्त स्व-लक्षणके साथ सविकल्पकमें प्रतिभासमान रूपका एकत्वाव्यवसाय होनेसे उसे अन्यापोह कहा जाता है। यह बुद्धिरूप अन्यापोहका स्वरूप है। और उस बुद्धिरूप अन्यापीहका कारण जो स्वलक्षण है वह अर्थरूप अन्यापीह है; वर्योक उसमें वह अन्य विजातीयोंसे न्यावृत्त है । यह पर्युदासरूप अपोहका कथन हुआ ।

'यह गो, अगो नही है' इस प्रकार केवल इतर व्यावृत्ति हो जो करता है वह प्रसम्ब रूप अन्यापोह है। सब्द केवल ऊपर कहे हुए अन्यापोहका हो वाचक है। सारांत यह है कि साध्यज्ञानमें जो प्रतिभाषित हो उसे हो सब्दार्थ

१. तस्त्र सं० पं०, ५० ३१६।

२. तत्त्व सं०, पं०, पु० ३१८।

मानना जीवत है। बाहरज्ञानमें न तो प्रसज्यप्रतिषेष (तुर्णाभावस्य) का ही अध्ययसाय होता है और न स्वलंखणका ही प्रतिभास होता है। किन्तु वाह्य अर्थकी निरुवायक एक भावती बुद्धि जत्यन होती है। अतः जे से ही शब्दार्थ मानना जाहिए। यह बौद्धका कहना है। तथा लोग जो जव्यक्ता अर्थका मानना जाहिए। यह बौद्धका कहना है। तथा लोग जो गव्यक्तारणमाव-संग्र वायव्य-वाचक भाव रूप सम्बन्ध मानते हैं वह भी वास्तवमें कार्यकारणमाव-से निरूप नहीं हैं, क्योंकि बुद्धिमें जो अर्थका प्रतिबिम्ब होता है, वह शब्द-जन्म है हससे जसे वाच्य कहते हैं। और शब्दको उसका जनक होनेसे वायक कहते हैं।

उत्तरपक्ष---जैनोंका कहना है कि सविकल्य बृद्धियें जो अर्थाकार प्रतिविद्या उत्पन्न होता है उसे आप सन्यापीह मानते हैं। अब प्रक्त यह है कि यह प्रतिविद्या किसका है—स्वलक्षणका अयंथा सामान्यका ? वह स्वलक्षणका प्रतिविद्या ती महीं ही सकता वर्गोंकि स्वलक्षण तो अग्वताकार है और प्रतिविद्या अगुगत एकक्ष्त है। यदि यह प्रतिविद्या सरक्षणका है तो स्वलक्षणकों भी अगुगत एकाकार ही होना वाहिए। यदि वह प्रतिविद्या सामान्यका है तो आप तो (बोद्ध) रामान्यकों असत् मानते है, अतः असत्का प्रतिविद्या के पह सकता है। यदि व्यक्त स्वलं अत्वत्य सामान्यकों हो सा वाहिए। यदि वह प्रतिविद्यका प्रतिविद्यक के पह सकता है। यदि व्यक्त स्वलं अत्वत्य सिक्त हो निरवायक है तो उससे बाह्य अर्थमें प्रवृत्ति केंसे होगी ?

बौद--अनर्थमें अर्थका अध्यवसाय करतेसे बाह्ममें प्रवृत्ति होती हैं।

१. न्या॰ कु॰ च॰, १० ४४७-४६६ । ममेवक॰ मा॰, १० ४३२-४४० ।

'करता । अतः वह स्वाकारमें बाह्य अयेका अथवा बाह्य अर्थमें स्वाकारका आरोप कैसे कर सकता है ?

यदि राज्य और लिंगसे केवल अवीहंकी प्रतीति होती है तो सब दाज्य पर्यायवाची हो जारेंगे; चर्योकि सभी राज्य वेवल अवीहको कहते हैं। और ऐसा होनेपर विशेषण-विशेष्यका भेद, अतीत आदि कालभेद, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि लिंगभेद, तथा एकवचन, हिवचन, बहुवचन आदि भेद दुर्लभ हो जायेगा। तथा लिंग और लिंगीमें भी कोई भेद नहीं रहेगा; चर्योकि दोनोंका अर्थ केवल अपोह है।

बौद-अपोहके भी भेद होते हैं, अतः उक्त आपित ठीक नहीं है ?

जैन-तब यह बतलायें कि अपोहके भेद कैसे होते हैं ? अपोक्षके भेदसे अपोह-के भेद होते हैं, अथवा वासनाके भेदसे अपोहके भेद होते हैं, अथवा भिन्न सामग्री-से उत्पन्न होनेके कारण अपोहके भेद है, अथवा विभिन्न कार्य करनेसे अपोहके भेद हैं, अथवा आध्ययके भेदसे अपोहके भेद होते हैं, अथवा स्वरूप भेदसे अपोहके भेद होते हैं ? यदि अपोहा अर्थों ने भेदसे अपोहके भेद मानते हैं तो 'सर्व' 'प्रमेय' सादि घट्द एकार्थवाची हो जायेंगे: वयोंकि सर्वराशिसे भिन्न 'असर्व' और मगस्त प्रमेय राशिसे भिन्न 'अप्रमेय' तो कोई है नहीं, जिसके अपोहसे सर्व आदि सिद हों। तथा ऐसी स्थितिमें बौद्ध मतमें प्रसिद्ध सत्त्व और कृतकत्व हेतु भी कैसे सिद्ध होंगे; वर्षोंकि बौद्धमतानुसार जगतुमें न तो कोई असत् है और न कोई अकृतक है, जिसके अपोहसे सत्त्व आदि हेतु सिद्ध हों ? अतः अपोह्यके भेदसे अपोहके भेद नहीं बनते । वासनाके भेदसे भी अपोहके भेद नहीं बनते । अनुभव-भेद होनेसे ही बासनाभेद होता है। किन्तु जब अपोह एकरूप है तो अनुभवमें भेद कैसे हो सकता है ? भिन्न-भिन्न सामग्रीसे उत्पन्न होनेके कारण भी अपोहमें भेद नहीं हो सकते; क्योंकि अपोह तो काल्पनिक है अत: सामग्रीविशेषसे उसकी उत्पत्ति ही नहीं बनती; क्योंकि जो काल्पनिक है वह किसीसे उत्पन्न नहीं होता । और यदि अपोह सामग्री विशेषसे उत्पन्न होता है तो वह कल्पित नहीं हो सकता । इसीसे विभिन्न कार्य करनेके कारण अपोहके भेद माननेका भी राण्डन हो जाता है; क्योंकि जो वास्तविक सत् नहीं है वह विभिन्न कार्य नहीं कर सकता, जैसे आकाशपुष्प । और यदि अपीह अनेक कार्य करता है तो उसे वास्तविक सत् मानना होगा । इसी तरह आध्रयमेंद और स्वरूपमेदसे अवोहमें भेद नहीं बनता; वर्षोंकि जो अवस्तुरूप है उसका न कोई आध्य होता है और न कोई स्वरूप होता है।

फिर भी यदि शब्द स्वरूपभेदसे भिन्न अपीहका कयन करता है, ऐसा ही आपका मन्तव्य है तो वह अपोह पर्युदास रूप है अथवा प्रसच्य रूप है ? यदि पर्युदास रूप है तो उसे भावान्तर स्वरूप ही मानना चाहिए। वह भावान्तर, विशेष है अथवा सामान्य है अथवा सामान्यसे उपलक्षित विशेष है, अथवा सामान्य और विशेषका समुदाय है ? चारों ही पक्षोंमें शन्दका अर्थ विधि ही सिद्ध होता है, अयोह नहीं। यदि शब्द स्वरूपभेदसे भिन्न प्रसन्य रूप अपोहको कहता है तो पाब्दका वर्ष केवल निषेष ही हुआ कहलाया। किन्तु यह ठीक नहीं है, वयोंकि ऐसी प्रतीति नहीं होती। दूसरेको समझानेके लिए हो शब्दका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा 'नील' को जानना चाहता है, न कि केवल भनीलके निर्येष मात्रको । यदि समझानेवाला जिज्ञासाकै प्रतिकूल सर्वका कथन करता है तो वह बुढिमान् सिद्ध नहीं होता । तथा यदि शब्द निषेध मात्रको कहता है तो 'नील' और 'कमल' शब्दका सामानाधिकरण्य नहीं बनता; वर्योकि नीलशब्द केवल अनीलका निर्पेध कहता है और 'कमल' शब्द अकमलका निर्पेध मात्र कहता है। ये दोनों निषेध एकधर्मीमें सम्बद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि भावरूप धर्मी और अभावरूप अनील और अकमलका सादातस्य बादि सम्बन्ध असम्भव है। तथा इन दोनों शब्दोंका विषय एकधर्मी भी नहीं है। 'अनिन्द्रिय' 'अनुदरा' सादि जिन शब्दोंमें 'नज्' लगा रहता है जन्हींका पर्युदासरूप सपना प्रसच्यरूप सर्थ होता है। किन्तु 'गी' इसमें तो 'नल्' नहीं है तब 'अगी' का पर्युदास करके गीशब्दकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? गौका अर्थ तो विधिरूपसे ही प्रवीत होता है। अतः सामान्यविशेषात्मक वस्तु ही शब्दका विषय मानना पाहिए। प्रतीतिका अपलाप करना चित्रत नहीं है। याच्य और याचकका सम्बन्ध तर्क-प्रमाणसे प्रतीत होता है, सर्वत सम्बन्धको प्रतीति उसीके द्वारा होती है।

्र बीह्-अतीत और अनागत अर्थके वाचक शब्द अर्थके अभावमें भी देखे जाते । है; सब शब्दोंका वर्धके साथ प्रतिबन्ध कैसे सिद्ध हो सकता है ?

जैन-हम सभी शब्दोंको वर्षका अविनाभावी नहीं मानते; किन्तु आप्तके द्वारा कहे हुए सुनिदिवत शब्दोंको हो अर्षका अविनाभावी मानते हैं। कुछ सब्द अर्थके व्यक्ति श्राम के किन्तु का किन्तु आपके व्यक्ति का किन्तु का कि

कहना उचित नहीं है। कारणसामग्रीका भेद होनेसे एक हो वर्षमें भिन्न-भिन्न प्रतिभासका होना देखा जाता है। जैसे एक ही वृद्यका प्रतिभास दूर देशवर्ती और निकट देशवर्ती मनुष्योंको बिभिन्न रूपसे होता है बैसे हो शब्दतान और प्रत्यक्ष- ज्ञानका विषय एक होते हुए भी शब्द और इन्द्रिय आदि रूप सामग्रोका भेद होने से शाब्दतान अस्पष्ट होता है कोर प्रत्यक्षान स्पष्ट होता है। बत: अन्येको और बांबिंगले मनुष्यको एक हो विषयका भिन्न प्रतिभास होता है।

'वाच्यवाचकभाव कार्यकारण भावते भिन्न नहीं है' यह कहना भी ठीक नहीं है। वर्षोकि भौडोंकी मान्यताके अनुसार सन्दोच्चारणके परचात् श्रोताकी बुद्धिमें ओ प्रतिबिग्व होता है, चूँकि यह शब्दजन्य है, अतः वह वाच्य है और सब्द उसका जनक होनेसे वाचक है। यदि कार्यकारण भाव और वाच्यवाचक माय एक ही है तो श्रोवज्ञानमें प्रतिभासमान शब्द अपने प्रविभासका कारण होता है अतः सब्द अपने प्रतिभासका मो वाचक हो जायेगा। तथा जैसे सब्द विकत्यका कारण है, अतः कारण होता है कि त्याच हो वाच्यवाचक माय प्रकारण है वैसे हो परम्परासे स्वल्क्षण मी उसका कारण है, अतः कारण होनेसे स्वलक्षण मी वाचक हो जायेगा। अतः बौद्धोंका अन्यापोहवाद समुचित प्रतिन नहीं होता।

राव्यार्थके विषयमं मीमांसकका पूर्वपक्ष—मीमांसक का कहना है कि सम्दोंका विषय सामान्य विगेपारमक वस्तु नहीं है, किन्तु सामान्य मात्र ही है। किसी एक व्यक्तिमें उस सामान्यको जानकर उसके द्वारा सर्वत्र तंकेत किया जा सकता है। किन्तु विदोप राव्यको जानकर उसके द्वारा सर्वत्र तंकेत किया जा सकता है। किन्तु विदोप राव्यका विषय नहीं हो मकता, वयोकि विदोप अववा व्यक्ति तो अनन्त है, उन सवको पूरो तरहसे ग्रहण करना दावय नहीं है। अवः उन सवको संकेत नहीं किया जा सकता। यदि जितने विदोपोंको उसलिय हो उत्तमें ही संकेत प्रहण माना जायेगा तो अन्य व्यक्तियोंमें संकेत ग्रहण न होने-से साव्यव्यवहार नहीं कन सकता। तथा जो असर्वज है वह कमसे अपया यूगपत् समस्त विदोपों (व्यविद्यों) को विषय नहीं कर सकता है वह कमसे अपया यूगपत् समस्त विदोपों (व्यविद्यों) को विषय नहीं कर सकता है। और सव विदोप व्यविद्योंको ग्रहण किये विना 'यह इसका बावक है और उदावच्य है' इम प्रकार व्यव्यवक्ति ग्रहण काने नियमस्य संकेत सम्भव नहीं है। और उपसे अधातमें पाव्य सुननेसे अर्थका ज्ञान नहीं होगा। सपा ऐसा होनेसे साव्यव्यवहारका उच्छेद हो जायेगा। अतः सावस्वयहारको जो मानता है उसे सामान्य मात्रमें हो संकेत ग्रहण मानना चाहिए। इसे लिए सामान्य ही श्वद्या है।

रे. न्या० कु॰ च०, पू० ५६६। मी० रतो०, स्वाकृति०, रतो० २४, रेन, ६२। तन्त्रवा० ११३१३ । सास्य दी० राशरथ । बाक्यर० २१३२।

जो सामाग्यविशिष्ट विशेषको अथवा जातिविश्विष्ट व्यक्तिको शब्दार्थ मानते हैं उनसे हमारा प्रश्न है कि शब्द जातिको कहता है अथवा जातिका कथन किये थिना हो व्यक्तिको कहता है ? यदि शब्द जातिको कहता हैं अथवा जातिका कथन किये थिना हो व्यक्तिको कहता है ? यदि शब्द जातिको कहतर व्यक्तिका कथन करता है, तो जातिक्य विशेषणको प्रतिपत्तिमें हो उसको स्वित शोण हो जानेसे यह कभी भी व्यक्तिक्य प्रतिपादन करता है तो केवल किया। यदि शब्द जातिको विना कहें हो व्यक्तिका प्रतिपादन करता है तो केवल विशेष मात्रका कथन करनेसे जातिमद्द वाचकत्वका सभाव हो हो आयेगा।

धायद कहा जाये कि यदि शब्द सामान्य मात्रको ही कहता है, विधोवों ( व्यक्तियों ) को नहीं कहता सो शब्दसे प्रयोजनायों मनुष्यको प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब्दसे केवल सामान्य मात्रको प्रतिपत्ति होगी और सामान्य मात्रसे प्रयोजन सिंह नहीं हो वक्ता। किन्तु ऐसा कहना वित्ति नहीं है, क्योंकि सामान्यको प्रतिपत्ति होतो है। पहले सामान्यको प्रतिपत्ति होतो है। पहले सामान्यको प्रतिपत्ति होतो है। पहले सामान्यको प्रतिपत्ति होतो है। स्वत्य सामान्यको प्रतिति होतो है। स्वत्य सामान्यको प्रतिति होतो है। स्वत्य सामान्यको प्रतिति होतो है। सामान्यको प्रतिति होतो है, प्रयोजन विद्यापको प्रतिति होतो है, प्रयोजन सामान्यसे लक्षित व्यविद्यापको प्रतीति होनेसे लक्ष्यत लक्ष्यणके हारा प्रयोजन-विद्योपको प्रतीति होती है।

जैतीका उत्तरपक्ष—जैतीका कहता है कि सामान्यमापको हो राब्दका विषय मानका उचित नहीं है। संकेतक अनुसार हो शब्द बावक होता है। और संकेत सामान्यविद्याल्ट विद्येपमें हो किया जाता है, न कि सामान्यमाप्रमे । केवक सामान्य अथवा जाति न तो प्रवृत्तिका विषय है और न वह पानी भरना आदि किसी वर्षक्रियामें हो उपयोगी है, पर्योकि गी, पट आदि व्यवित कार्यक्र है, भोत्य पर पटल्य जाति कार्यकारी नहीं है। अतः केवल सामान्यमें शाब्दव्यव-हार अग्रम्मव है। और इसिलए जसमें संकेत प्रहुण कराव्यवे है। देश प्रकार के बाल्दते हम कारका वर्ष ममझना चाहिए। और हम प्रकार कर्यों हम प्रकार का वर्ष्य स्वानक स्वयं स्वतः स्वयं स्वतः स्वयं स्वतः स्वयं स्वतः स्वयं स्वतः स्वयं स्वतः स्वयं स्

'व्यक्ति अनन्त हैं, उन सबको प्रहण करना धावप नहीं हूं' हरवादि कवन भो समुचित नहीं हैं। जैसे साध्यक्ष्प व्यक्ति और साधनकप व्यक्ति अर्थात् अर्थन और धुम अनन्त हैं किर भी तकेंग्रमाणके हारा उन सबका नान हो जाता हैं।

१. त्या० क्व० व०, ए० ५६८।

वैसे ही सद्वापरिणामसे युक्त वाज्य और वाज्कोंके कनन्त होनेपर भी तर्ज-प्रमाणसे जन सबका ग्रहण सम्भव है। शब्द और अर्थके नित्य सम्बन्धका निपेष करते समय तथा अपीहका खण्डन करते समय इसपर प्रकाश डाला गया है। अत: 'जो असर्वक है वह समस्त विरोप व्यक्तियोंको एक साथ जानता है अथवा क्रमसे जानता है' इत्यादि कथन खण्डित ही जाता है; यथोंकि तर्कप्रमाणके द्वारा असर्वक व्यक्ति भी समस्त विरोपोंको ग्रहण कर सकता है।

तथा 'जातिको कहकर रान्द व्यक्तिको कहता है' इत्यादि कथन भी ठीक नहीं है; एक ही साथ एक ही ज्ञानमें जाति और व्यक्तिका प्रतिभास सम्भव है। प्रायद कहा जाये कि यदि जाति और व्यक्तिका प्रतिभास एक ही ज्ञानमें एक साथ होता है तो उसमें यह नियम नहीं बनेगा कि जाति विशेषण है और व्यक्ति विशेष्य है अथवा विशेषण भी विशेष्य रूप हो जायेगा। किन्तु ऐसा कथन भी उचित नहीं है एक ज्ञानमें एक साथ दण्ड और पुरुपकी प्रतीति होनेपर भी 'दण्ड ही विशेषण है और पुरुप ही विशेषण है' यह नियम बरायर प्रतीत होता है। 'यह पुरुप रूप हो विशेषण है' इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम हो तो विशेषण-विशेष्य भावको होती है। तथा जैसे कहा हो नोवाले ज्ञानमें विशेषण-विशेष्य भावके प्रतिति ही वरोष भी विशेषण-विशेष्य भावके प्रतिप्रकृति हो वर्ष प्रवाद होनेवाले ज्ञानमें विशेषण-विशेष्य भावके प्रतिप्रकृति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य भावके नियममें कोई विशेष नहीं आता, वैसे हो 'दण्ड' इस घडन्से होनेवाले ज्ञानमें भी विशेषण-विशेष्य भावके प्रतिप्रकृति पुरुप दोनोंको एक साथ प्रतीति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य भावके प्रतिप्रकृति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य भावके प्रतिप्रकृति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य से विशेषण की रहता है और पुरुप विशेष्य हो होता है। हो साथ प्रतीति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य से नियममें कोई विशेष नहीं आता—दण्ड विशेषण ही रहता है और पुरुप विशेष्य हो होता है।

स्तः जैसे 'दण्डी' बान्दसे दण्ड विशिष्ट पुरुपकी प्रतीति होती है बैसे हो 'गो' बान्दसे गोत्वविशिष्ट गोपिण्डकी प्रतीति होती हैं ।

मीमोसक---'गो' शब्दके सुननेसे 'कालो' 'चितकवरी' आदि विशेषोंकी प्रतीति नहीं होतो, अतः विशेष शब्दार्थ नहीं है।

जैन—'गी' राज्यते काला आदि विशेषोको प्रतीति नहीं होनेपर भो गोल्य-जातिविशिष्ट गलकम्बल तथा ककुदवाले व्यक्तिको प्रतीति होती. हो है । काला चितकबरा आदि विशेषोंको प्रतीति 'काला' 'चितकबरा' आदि शब्दोंने होती है । किन्तु इतसे सामान्य मात्र हो शब्दार्थ मानना उचित नहीं है, गोणस्य और प्रधानतासे जाति और व्यक्ति दोनोंको प्रतीति होती है । 'गोको साओ' इरवादि प्रयोगोमें सामान्यविशिष्ट व्यक्तिक साय हो 'लाने' रूप क्रियाका सम्बन्ध प्रतीत होता है । बतः सामान्य विशेषारमक वस्तु हो शब्दका अर्थ है । पहुँग शब्द विशेषणको कहता है फिर विदोध्यको कहता है 'हम प्रकार शब्दका व्यापार नहीं होता । शब्द एक साम हो विशेषण और विदोध्यका कथन करता है । 'वया, यदि शब्दमें सामान्यको हो प्रतीति होती हैं तो सामान्यसे ब्यक्तिको प्रतीति होनेका क्या कारण है ।

मीमांसक —व्यक्तिके साथ सामान्यका सम्बन्ध है। अतः सन्दर्भ प्रतीत सामान्यसे लक्षणाके द्वारा व्यक्तिको प्रतीति होतो है।

जैन—की व्यक्तिक साथ सामाध्यका वया सम्बन्ध है ? संयोग है अथवा समवाय है, अथवा सनुत्पत्ति सम्बन्ध है, या तादात्म्य सम्बन्ध है? संयोगमम्बन्ध तो नहीं हो सक्ता; क्योंकि संयोगसम्बन्ध द्रव्यका द्रायको साथ हो होता है, किन्तु सामाध्य द्रव्य नहीं हैं। समवाय सम्बन्ध भी नही हो सक्ता; क्योंकि मोमासक समवाय सम्बन्ध गहीं मानते। ह्वीछिए सामान्य और विशेषमें तदुर्जात सम्बन्ध भी नहीं है; यथि दोनोंमें तादात्म्य सम्बन्ध मानते है तब तो एक ही 'गो' शब्दो सामान्य-विशेषकी विशेषण-विशेषण स्वीविष्ठ सामान्य-विशेषकी विशेषण-विशेषण स्वीविष्ठ सामान्य-विशेषकी विशेषण-विशेषण स्वीविष्ठ एक साथ प्रतीति होनेते केवल सामान्यकी ही शब्दार्थ मानना उचित नहीं है।

त्त्वा दाब्दत्रयोगके समय ही जाति और ब्यक्तिके सम्बन्धकी प्रतीित होती है, अयवा पहले । प्रयम वस ठीक नहीं हैं; "वयाँकि श्रव्दीज्वारणके कालमें व्यक्तिकी प्रतीति नहीं होतो, यदि होती है तो फिर लदकाकी क्या आवस्यकता है ? यदि स्वादोब्दारण कालमे वहले जाति और व्यक्तिका तावारम्य सम्बन्ध प्रतीत हुआ है तो होने, किन्तु यह इसका मतलय नहीं है कि चन दोनोंका सर्वत्र सर्वत सम्बन्ध होना ही चाहिए ! यदि ऐसा माना जायेगा तो कभी कहींपर पटका सुक्लक्ष्यके साथ तादारम्य देखनेस सर्वत्र चनका तादारम्य मान मानना होगा।

मीमांसक-जातिका यही स्वरूप है कि वह व्यक्तिमें रहती है।

जैन—पदि व्यक्तिमें रहना हो जातिका स्वरूप है तो वह जाति सर्वेश्यापक है अपना व्यक्तिमात्रमें ब्यापक है ? प्रमम पदा तो ठोक नहीं है, ध्योकि जातिका रूप व्यक्तिमात्रमें ब्यापक है कि क्या व्यक्तियों अन्तराखमें जातिका अमाव मानना होगा व्यक्ति वहाँ व्यक्तिक न होनेसे जातिके स्वरूपका अमाव है। दूतरे पराम व्यक्तिक तरह ब्यक्ति भी अनेक माननी होगी। और तय जाति और व्यक्तिमें कोई भेद न होनेसे या तो दोनोंकी हो ग्राध्याय मानना होगा, अथवा दोनोंमें से

किसीको भी शब्दार्थ मत मानो । तथा, गो शब्दसे यदि केवल गोत्वको प्रतीति होती है तो 'गो' शब्दको सुनकर किसी भी व्यक्तिमें प्रवृत्ति नहीं बनती; वयोंकि व्यक्तिमें प्रवृत्ति नहीं बनती; वयोंकि व्यक्तिमें प्रतीति उससे नहीं होती। जिसको प्रतीति होनेपर भी जो प्रतीत नहीं होता, उसको प्रतीतिसे उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे जलको प्रतीति होनेपर अग्निकी प्रतीति नहीं होगी। अतः जलको प्रतीतिसे अग्निमें प्रवृत्ति नहीं होती। वैसे हो गो शब्दसे गोत्व मात्रको प्रतीति होनेपर भी खण्डी, मृण्डी आदि व्यक्तिविसे हो गो शब्दसे गोत्व मात्रको प्रतीति होनेपर भी खण्डी, मृण्डी आदि व्यक्तिविसे हो प्रतीति नहीं होती। अतः गोशब्दको सुनकर उनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

यदि यो शब्दसे प्रतीयमान गोरब गोव्यवितसे सम्बद्ध हो प्रतीत होता है तो फिर सामान्य हो शब्दार्थ नहीं सिद्ध होता । क्योंकि शब्दसे विशेषण-विशेष्य भावसे युक्त सामान्य और विशेषको प्रतीति होती है ।

सीमांसक—गो शब्दसे साक्षात् प्रतीति तो गोत्व सामान्यकी ही होती है, हिन्तु सामान्य व्यक्तिके बिना नही रहता, अतः उसकी अन्ययानुपत्तिसे हो व्यक्ति-की प्रतीति होती है।

जैन—तत्र तो जाति हो शब्दार्थ हुआ, वर्योकि व्यक्तिकी प्रतीति तो अर्था-पत्ति प्रमाणसे होती हैं। ऐसी स्थितिमें लक्षणाके द्वारा शब्द दियोपका प्रतिवादक नहीं हो सकता।

मीमांसक—यह शब्दका हो आन्तरिक कार्य है कि वह सामान्यको कहकर सामान्यको प्रतिपत्तिमें सहायक व्यक्तिका भी लक्षणाके द्वारा बोध करा देता है।

जैन—ऐसा , कहना समुधित नहीं है; व्यों कि संकेतके स्मरणकी सहायतासे जहीं सन्दर्भ प्रवृत्ति होती है वहीं उसका अर्थ है, किन्तु उस अर्थके अविनाभावोके रूपमें जिस-जिसको प्रमाणान्तरसे प्रशिति होती हो उन सबको शब्दके उदरमें हालना उचित नहीं है। यदि ऐसा किया जायेगा तो प्रत्यक्षविद्ध प्रमक्षी अन्यया- नृपपत्तिसे जानो गयी अगिनको भी प्रत्यक्ष पिद्ध मानना पढ़ेगा। अतः जो प्रमाणसे सस्सुकी व्यवस्था करना चाहित है उनहें जो जिससे और प्रतिमापित होता है उस उसका विषय मानना नाहित। जैसे चसु आदिसे होनेवाले जानमें मोल आदि स्वत्य करना प्रतिमास होता है अतः वही उसका विषय है। उसी तरह गो आदि शहरोसे मो आदि वस्नुका प्रतिमास होता है अतः वही उसका विषय है। उसी तरह गो आदि वस्नुका प्रतिमास होता है अतः वही उसका विषय है। उसी तरह गो आदि शहरोसे मो आदि वस्नुका प्रतिमास होता है। अतः वही उस शहरका विषय है। अतः वही उस शहरका विषय है। सामस्य मान उसका विषय नहीं है।

शब्दको नित्य माननेपाछे भीमांत्रकका पूर्वपक्ष-भीमांत्रक का कहना है कि यदि शब्दको अनित्य माना जायेगा वो वह उत्पन्न होते हो नष्ट हो जायेगा। ऐसी स्थितिमें जिस शब्दमें संकेत महण किया है वह शब्द व्यवहारकालमें नहीं रह सकेगा। और ऐसा होनेसे शब्द अर्थका प्रतिपादक नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत शब्दको नित्य माननेपर जो शब्द संकेतकालमें है यही व्यवहारकालमें भी बना रहेगा। अतः यह अर्थका प्रतिपादन कर सकेगा।

प्रमाणसे भी राज्यकी नित्यता ही सिद्ध होती है। 'बही यह 'ग' है' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा नामक प्रत्यससे हाज्योंको नित्यताको प्रतीति होती है। यह प्रत्यभिज्ञान न सो कहान रूप है, क्योंकि प्रत्येक प्राणीको 'यह वही राज्य है' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है, न संशयरूप हो है; क्योंकि जो ज्ञान दोलायमान होता है से संशय कहते हैं। किन्तु यह ज्ञान तो एक अंशको ही विषय करता है। न यह पित्याज्ञान होते हैं। जो ज्ञान वाधित होता है बही मिथ्या होता है। जो सोपमें होनेवाला चौटीका ज्ञान। किन्तु यह ज्ञान तो निर्वाध है।

थोमेन्द्रियसे ही 'यह बही 'य' है' यह जान उत्पन्न होता है। अतः यह प्रस्वहा हो है। शायद कहा जाये कि यह जान स्मरणपूर्वक होता है इसिलए प्रस्वहा नहीं है। किन्तु ऐसा कहना युक्त नहीं हैं। <u>यहाप यह जान स्मरणपूर्वक हो होता है किर भी इन्द्रिय और अर्थका राम्यन्य होनेपर हो होता है</u>। इसिलए यह प्रस्वा हो हैं।

इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानसे शब्दके <u>निर्मा सिळ होनेपर प्रायका उच्यारण</u> समुका जनक नहीं है, किन्तु अ<u>निभ्यं का है</u>। अपीत् उच्यारण करमेरी पूर्व विद्यान काइ व्यक्त हो जाता है। अतः उसके आधारपर हम यह अनुमान कर सकते है—पूर्वकालमें भी शब्दका उच्यारण उसका अभिव्यं कर्षा, उच्चारण होने हैं। जोने उच्यारण होता है। उसे इस अलं क्षालमें किया जानेवाला उच्यारण। पूर्वकालका उच्यारण। क्षालमें इस जाते वह भी शब्दका उप्योक्त हो था। तथा वियायस्त कालमें भी पह करा यह भी शब्दका अपेक हो था। तथा वियायस्त कालमें भी पह सामाण से भी शब्दका क्षालमें भी काल है, जीने वर्तमानकाण। बता अनुमान प्रमाण से भी शब्दकों निर्मात सिळ होती है। तथा—चास्ट निरम् है। वर्षी स्वर्णीन्त्रयका वियम होता है यह यह वर्षी काले स्वर्णीन्त्रयका वियम होता है यह यह

१. ज्यान जुन चन, पन ६६७। मीन इसीन, राष्ट्रिन, रेक्षोन रे.। २. शावर मान रोरीरना पृहसीन रोरोरना मीन रत्नोन, राष्ट्रान रत्नोन रहा।

नित्य होता है, जैसे शब्दत्व । उसी सरहसे शब्द भी श्रवणेन्द्रियका विषय है । अतः नित्य है ।

सथा, विभिन्न देशों और विभिन्न कालोंमें जो गो शब्द, यो व्यक्ति बीर गोरव बृद्धियों है वे सब एक हो गो शब्दके विषय हैं; वयोंकि 'गी' इस रूपसे उत्पन्न होते हैं। जैसे बाजकलको उत्पन्न गो शब्द बृद्धि । जो गौ शब्द कल था वहीं बाज भी हैं; वयोंकि 'गी' इस रूपसे ही यह जाना जाता है, जैसे बाजका उच्चारित गो शब्द । अववा आजका गौ शब्द कल भी था क्योंकि 'गी' इस रूपसे हो वह जाना जाता है, जैसे कलका उच्चारित गौ शब्द । तथा वाचक सब्द नित्य हैं; क्योंकि वह वाच्य-वाचकरूप सम्बन्धके बलसे ही अर्थका ज्ञान कराता है। जो बनित्य होता है वह सम्बन्धके बलसे अर्थका ज्ञान नहीं कराता जैसे वीपक अयवा विजलीका प्रकाश।

क्षयंपित प्रमाणसे भी सान्दकी नित्यता सिद्ध है। गन्द नित्य है यदि वह नित्य न होता तो उससे वर्षका बोध नहीं होता। जिस सन्दका वर्षके साथ सम्बन्ध जान लिया जाता है उसी सान्दसे वर्षका बोध होता है, व्ययया नहीं होता। सन्दके अनित्य होनेपर गृहीत सम्बन्धको अनुवृत्ति उत्तरकालमें नहीं हो सकती, क्योंकि उसी समय उसका विनास हो जाता है।

चायर कहा जाये कि 'ग', 'ग', 'क', 'क' ब्रादि घड़द समान होते हैं। अतः छमान होनेसे बनित्य होनेपर भो घड़द अर्थको प्रतिपत्तिमें हेतु हो सकता है, इसिलए अर्पापत्ति प्रमाणसे घड़दको नित्यता सिद्ध नहीं होती। किन्तु ऐसा कहना युवत नहीं है; वर्षोकि विचार करनेपर सब्दोंकी समानता नहीं बनती, अतः समानताकी बजहसे सब्द प्रयंकी प्रतिपत्तिमें हेतु नहीं हो सकता। इसिलए घष्टको नित्य ही मानना चाहिल।

## उत्तरपक्ष-शब्द अनित्य है

जैनोंका कहना है कि 'यह बही गकार है' इस प्रत्यमिज्ञानके द्वारा राज्यको नित्य किंद्र करना अविचारपूर्ण है। यह प्रत्यमिज्ञान साद्द्यमुलक हैं, अवः

१. मी० श्लो०, शम्दनि०, श्लो० ४१०-४२१।

२. शाबरभा० शशहदा

२. न्या० सु:० ऱ्य०, पृ० ७०३-७२०। प्रमेयक्०, मा० प्० ४०१-४२७।

शब्दको नित्य माननेवाले मोमांसकका पूर्ववक्ष — भोमांसको का कहना है कि यदि शब्दको अनित्य माना जायेगा तो वह उत्पन्न होते हो नए हो जायेगा । ऐसी स्थितिमें जिस शब्दमें संकेत ग्रहण किया है यह शब्द व्यवहारकालमें नहीं रह सकेगा। और ऐसा होतेसे शब्द अर्थका प्रतिपादक नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत शब्दको नित्य माननेवर जो शब्द संकेतकालमें है यही व्यवहारकालमें भी बना रहेगा। जतः वह अर्थका प्रतिपादक कर सकेगा।

प्रमाणिसे भी सन्दक्ती निरयता ही सिद्ध होती है। 'यही यह 'ग' है' इत्यादि प्रत्यिम्मा नामक प्रथ्यससे शन्दोंकी निरयताकी प्रतीति होती है। यह प्रत्यिम्मान न तो जजान रूप है, क्योंकि प्रत्येक प्राणीकी 'यह वही शन्द है' इस प्रकारका प्रत्यिभज्ञान होता है, न संजयरूप ही है, क्योंकि जो जान दोलायमान होता है उसे संजय कहते हैं। किन्तु यह जान तो एक लंशको ही विषय करता है। न यह मिथ्याज्ञान होते है। जो जान वाधित होता है वही मिथ्या होता है। जोस सीपमें होनेवाला वोदीका ज्ञान। किन्तु यह ज्ञान हो गिर्मा होता है।

थोनेन्द्रियसे ही 'यह बही 'ग' है' यह ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः यह अस्वदा ही है। सायद कहा जाये कि यह ज्ञान स्मरणपूर्वक होता है इसिलए प्रस्यदा नहीं है। किन्तु ऐसा कहना युवन नहीं है। यद्यपि यह ज्ञान स्मरणपूर्वक हो होता है किन्तु ऐसा कहना युवन नहीं है। यद्यपि यह ज्ञान स्मरणपूर्वक हो होता है हिन्दा और अर्थका यहबन्म होनेपर हो होता है। इसिलए यह प्रस्यक्ष ही है।

हत प्रकार प्रस्तिभिज्ञान शान्यके <u>नित्य विद्य हो</u>नेपर दाह्यका उच्चारण त्यक्ता जनक नहीं है, किन्सु <u>अभिन्यं उक् हैं</u>। अधीत उच्चारण करनेते पूर्व विद्यमान शब्द व्ययस हो जाता है। अतः उसके आधारपर हम यह अनुमान कर सकते हैं—पूर्वेकालमें भी शब्दका उच्चारण उनका अभिन्यं अक था, उच्चारण होनेते। जो-जो उच्चारण होता है, यह-वह स्वद्यका व्यंवक होता है। जैते हस कालमें किया जानेवाला उच्चारण। पूर्वकालका उच्चारण भी चूँकि उच्चारण है, अतः यह भी शब्दका ध्यंकक हो या। तथा विद्ययस्य कालमें भी यही गकार आदि थे, व्यांकि वह भी काल है, जैसे वर्तमानकाल। अतः अनुमान प्रमाणसे भी शब्दको निरयता विद्य होती है। तथा—राज्य निरय है; व्यांकि अवर्णान्यस्य विषय है। जो-जो अवर्णान्यका विषय होता है यह-वह

१. न्या० कु० च०, ५० ६६७। मां० श्ली०, शब्दनि०, श्ली० ३। २. शावर मा० शरारण कुरती० शहारेष्ट । मां० रली०, शब्दा० रली० ३३।

नित्य होता है, जैसे घाट्यत्व । उसी तरहसे घाट्य भी श्रवणेन्द्रियका विषय है। स्रतः नित्य है ।

तथा, विभिन्न देशों और विभिन्न कालोंमें जो गो सब्द, गो ब्यक्ति और गीत बुद्धियों है वे सब एक ही गो शब्दके विषय है; क्योंकि 'गों' इस रूपसे उत्पन्न होते हैं। जैसे आजकलको उत्पन्न गो शब्द बुद्धि । जो गो सब्द कल या वही आज भी है; क्योंकि 'गों' इस रूपसे ही वह जाना जाता है, जैसे आजका उच्चारित गो शब्द । अयवा आजका गो सब्द कल भी या क्योंकि 'गों' इस रूपसे ही वह जाना जाता है, जैसे कलका उच्चारित गो शब्द । तथा वाचक स्पन्न हो वह जाना जाता है, जैसे कलका उच्चारित गो शब्द । तथा वाचक सम्बन्धि वह जाना जाता है, जैसे कलका अव्यार्थित गो शब्द । तथा वाचक स्पन्न नित्य है; क्योंकि वह वाच्य-वाचकरूप सम्बन्धि वलसे हो अर्थका झान कराता है । जो अनित्य होता है वह सम्बन्धि सलसे अर्थका झान नहीं कराता जैसे दीपक अयवा विजलोका प्रकार।

अर्थापत्ति प्रमाणसे भी राज्यकी नित्यता सिद्ध है। शब्द नित्य है मदि वह नित्य न होता तो उससे अर्थका बोघ नहीं होता। जिस शब्दका अर्थक साथ सम्बन्ध जान लिया जाता है उसी शब्दसे अर्थका बोध होता है, अन्यया नहीं होता। शब्दके अनित्य होनेपर गृहीत सम्बन्धकी अनुवृत्ति उत्तरकालमें नहीं हो सकती, वर्थोंकि उसी समय उसका विनाश हो जाता है।

शायर कहा जाये कि 'ग', 'ग', 'क', 'क' बादि शब्द समान होते हैं। अतः समान होते हैं । अतः समान होते हैं तो तिरात होते पर भी सब्द अर्थकी प्रतिपत्तिमें हेतु हो सकता है, इसिलए अर्थापित प्रमाणते शब्दकी तिरवता सिद्ध नहीं होती । किन्तु ऐसा कहना युवत नहीं है; वर्थोंकि विचार करनेपर शब्दोंकी समानता नहीं सनतो, अतः समानताकी सजहते शब्द अर्थको प्रतिपत्तिमें हेतु नहीं हो सकता । इसिलए शब्दको नित्य ही मानना चाहिए ।

## उत्तरपक्ष-शब्द अनित्य है

जैनोंका कहना<sup>3</sup> है कि 'यह वही गकार है' इस प्रत्यमिज्ञानके द्वारा राज्यको नित्य [सिद्ध करना अविचारपूर्ण है। यह प्रत्यमिज्ञान सादुरवसूलक है, जवः

१. मी० श्लो०, शब्दनि०, श्लो० ४१८-४२१।

२. शाबरभा० शशार=।

इ. म्या० जुळ च्य०, पूठ ७०३-७२०। प्रमेयक०, माठ पूठ ४०६-४२७।

उससे गकारका एकत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। वया 'यह वही दीपक है' अयवा कट जानेके परवात् पुनः उत्पन्न हुए नखोंमें 'यह वही पुराना नस है' इत्यादि प्रत्यमिज्ञानोंसे दीपक और नखोंका एकत्व सिद्ध हो सकता है ?

भीमां०- दीपकके कारण तैल लादिका उत्तरीत्तर क्षय देखा जाता है, अतः दीपक आदिका क्षण-क्षणमें अन्य-अन्य होना प्रसिद्ध ही है, इसलिए दीपक एक नहीं हो सकता, किन्तु शब्दमें ऐसी बात नहीं है।

जैन-राय्दके कारण तालु आदिका संयोग विभाग वर्गरहका भी उत्तरोत्तर क्षम देवा जाता है, जत: दावर भी प्रतिसमय अन्य-अन्य होता है, इसलिए सव्य एक नहीं है।

सीमां ०-तालु आदिका संयोग और विभाग शब्दको व्यक्त करनेवाली वायु-को सरपन्न करता है शब्दको नहीं ?

जैन-तो, बत्ती, तेल और बागके संयोगसे भी दोपक उत्पन्न नहीं होता, किन्तु दोपकको व्यक्त करनेवानी बायु उत्पन्न होती है, यह भी मान लीजिए। दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है।

बतः प्रत्यभिज्ञानसे शब्दकी नित्यता सिद्ध नहीं होती । पर्योकि प्रत्यक्षसे हम शब्दको नष्ट होते और उत्पन्न होते देखते हैं। प्रत्येक प्राणीको दिन्द्रय व्यापारके पश्चात् ही यह प्रतीति होती है कि सत्पन्न हुआ घट्य नष्ट हो गया । शायद कहा जाये कि यह प्रतीति उक्त प्रत्यभिज्ञानमें बाधित वयों नहीं है? हम ऊपर कह आये हैं 'यह वही शब्द हैं' यह प्रत्यभिज्ञान सादृश्यमूलक होनेसे मिथ्या है। अतः वह बाद्यको नित्य सिद्ध नही कर सकता। यदि शब्द नित्य है तो उच्चारणसे पहले उसका अनपलम्म वयों होता है ? इन्द्रियका अभाव होनेसे, अथवा शब्दने निकट न होने-से, अथवा शब्दके बावृत ( ढका हुआ ) होनेसे ? पहला पदा ठीक नहीं है; स्पोंकि उच्यारणके परचात् राज्यको उपलब्धि होती है। यदि इन्द्रियका अभाव होनेसे दान्दकी अनुपलन्यि होती तो उच्चारणके परचात भी घन्दका ज्ञान नहीं होना चाहिए या । शायद कहा जाये कि चच्चारणसे पहले शब्दकी ग्राहक श्रीत इन्द्रिय नहीं थी, उच्चारणके समय हो शब्दके साथ इन्द्रिय उत्पन्न हो जाती है, किन्तु यह बात तो प्रतीतिविषद है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; पर्योक्ति जब राज्य नित्य और व्यापक है तो वह सर्वेत्र ही पाया जाना चाहिए। तीसरा पदा भी ठीक नहीं है; पर्योकि जब पान्द नित्य और एक स्वमाव है तो वह बावृत नहीं हो सकता । दृश्य स्वभावको छोड़कर अदृश्य स्वभावको स्वीकार किये बिना शहरका

बावृत होना नहीं बन सकता। बीर ऐसा माननेसे शब्द निर्यंकस्वभाव नहीं रहता, तथा जैसे दोपकके व्यापारसे पहले स्पर्शन प्रत्यक्षसे अन्यकारमें घटका अस्तित्व सिद्ध है, देसे हो व्यंजकके व्यापारसे पहले यदि किसी प्रमाणसे शब्दका अस्तित्व सिद्ध हो तो शब्दका आवृत होना सिद्ध हो सकता है, किन्तु व्यंजकके व्यापारसे पहले किसी प्रमाणसे शब्दका सद्भाव सिद्ध नही होता।

योड़ो देरके लिए शब्दोंका आवरण मान भी लिया जाये तो वह आयरण दूरम है अथवा अदृहम है, नित्म है अपवा अनित्म है, व्यापक है अथवा अव्यापक है, एक है अथवा अनेक है ? वह आवरण दृहम नहीं है; क्योंकि प्रत्मक्ष प्रमाणसे उसकी प्रतीति नहीं होती। यदि होती तो किर उसमें किसोको कोई विवाद ही न होता। यदि आवरण अदृहम है तो उसका अस्तित्व कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

मीमो०-नित्य सत् शब्दने उच्चारणसे पहले अनुपल्ड्य होनेमें कोर कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए अदृश्य होते हुए मी आवरणको ही उसका कारण मानना पड़ता है (

जैन-इसमें तो अन्योग्याश्रय नामका दोप बाता है-राव्यका बावरण सिद्ध होनेपर नित्य सत् शब्दकी उच्चारणसे पहले अनुपलब्धि सिद्ध होती है। और उसके सिद्ध होनेपर आवरणको सिद्धि होती है।

यदि आवरण निस्त है तो घाट्यको उपलब्धि कभी भी नही हो सकेगी। यदि आवरण अनित्य है तो एक बार उसके नष्ट हो जानेपर पुनः उसके उत्पन्न होनेका कोई कारण नहीं है। अतः सदा सबको घाट्यको उपलब्धिका प्रसंग आता है। अवस्पन को वापक होना तो सम्भव हो नहीं है, वर्षों कि आवरण रूपसे मानी गयो वासु अव्यापक है। यदि आवरक वासुको व्यापक माना जायेगा को आवार्य वासु अवारक वासु अवारक वासु अवारक वासु अवारक वासु अवारक होना ?

तथा, यदि सब पास्टोका एक हो आवरण है तो एक सन्दर्की उपलब्धि होने-पर सब पास्टोंकी उपलब्धिका प्रसंग आता है; क्योंकि विवक्षित पास्टके आवरण-का बिनाश होनेपर एक पास्टकी तरह सभी पास्ट निरावरण हो जायेंगे। यदि आवरणका विनाश होनेपर सब पास्टोंकी उपलब्धि नहीं होतो तो बिविशत पास्ट-को भो उपलब्धि नहीं होनो चाहिए। सब पास्टोंके विभिन्न आवरण मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि क्यापक होनेसे जब सब सब्दोंका एक हो देस है और एक ही इन्द्रियसे सबका प्रहुण होता है तो आवरणभेद और स्थंजकमेद नहीं वनता । तथा शब्दकी व्यंजक व्वति किस प्रमाणसे सिद्ध है ?

मीमां॰-अर्थापत्ति प्रमाणसे घ्वतियाँकी प्रतीति इस प्रकार होती है-शब्द निस्य है, इसलिए वह उत्पन्न नहीं होता। केवल संस्कार ही किया जाता है। यदि घ्वतियाँ न होतीं तो यह विशिष्ट संस्कार न होता। अतः व्यंजक घ्वतिका अस्तित्व सिद्ध है।

जैन—मोमांवकोंने तीन प्रकारका संस्कार माना है—सब्दसंस्कार, इन्द्रियसंस्कार और उमयसंस्कार। प्रथम पत्तमें सब्दसंस्कार आपका क्या आगय है? सब्दकी उपलब्धि, अयवा सब्दमें किसी अतिस्वयं देशा जाना अयवा साव्यके स्वरूपकी परिपृष्टि होना, अयवा व्यवकोंका निकट होना, अयवा आवरणका हट जाना। यदि सब्दकों उपलब्धिका नाम संस्कार है तो उससे व्यवक्रिका लाम संस्कार है तो उससे व्यवक्रिका अस्ति व कैसे जाना जा सकतो है, क्योंकि सब्दकी उपलब्धि तो शब्द और प्राप्त हे होनेपर होती है। दूसरे पद्ममें वह अतिस्व सब्दर्श मिन्न किया जाता है अयवा अनित्व किया जाता है? यदि वह अतिस्व सब्दर्श मिन्न हैतो सब्दमें कुछ भी नहीं हुआ कहलाया। अतः अतिस्वक होनेपर भी शब्द सुनाई नहीं देया। यदि अतिस्व सहस्व अमिन्न है तो अतिस्वको तरह सब्द भी उद्धरा हुआ कहलाया। और ऐसा होनेपर सब्द अनित्य ठहरेगा। तथा, ये उद्धरम हुआ कहलाया। और ऐसा होनेपर सब्द अनित्य ठहरेगा। तथा, ये उद्धरम होने अपन मही ठहरा। तथा और देसमें सब्दकी दृश्य और अन्य देसमें अद्ध्य माननेसे सब्दकी निर्म सब्द व्याक नहीं ठहरा। तथा और उसमें सब्दकी दृश्य और अन्य देसमें अद्ध्य माननेसे सब्दकी निर्माताका पति होता है।

शहर के स्वरूपको पुष्टिष्प संस्कार भी नहीं बनता; वर्षोकि नित्य शहर के स्वमायको बदला नहीं जा सकता । व्यंजकोंको निकटता रूप संस्कार भी ठीक नहीं है; वर्षोंकि फिर तो सबैब सर्वदा सब लोग सब शहरोंको सुन सर्केंगे । बावरणका हट जाना रूप संस्कार माननेपर भी एक साथ सब शहरोंकी जपलव्यका प्रसंग जाता है, जब शहर संस्कार रूप अभिव्यवित तो ठीक मही है।

इन्द्रियसंस्कार रूप व्यक्तिव्यक्ति भी विचारपूर्ण नहीं है; वयोंकि श्रीक्ता एक वार संस्कार होनेपर एक साथ समस्त घन्टोंको ग्रहण करनेका प्रसंग वाता है। वला नामकी औपधिके तेलसे संस्कारित कान किन्हों बान्दोंको सुने और किन्होंको न सुने, ऐसा नहीं देखा जाता। याद्य और श्रीन दोनोंके संस्कारको व्यक्तिव्यक्ति मानना भी ठीक नहीं है, वर्योकि दोनों प्रजोमें जी दोप दिये है से सब दोप इस प्रवर्म जाते हैं। अतः घट्टको नित्य और एक-रूप माननेपर जावाय-आवारकपना और व्यंग्य-व्यंजकपना नहीं बनता। इसिलए उच्चारणसे पहले घट्टकी बारकपनिवादका कारण बावरण नहीं है। किन्तु ताल

जादिके न्यापारके परवात् शब्दको उपलब्धि और तालु लादिके न्यापारके बमावमें नाव्यक्षी अनुपलन्ति देखनेसे यही मानना पड़ता है कि सन्द्र तालु लादिके न्यापार-से उरपन्न होता है।

अतः पहले जो यह कहा है— विवादमस्त कालमें भी यही गकार आदि थे' वह ठोक नहीं है; क्योंकि उच्चारणके पश्चात् मकार आदिका विनाय प्रत्यक्षये देखा जाता है। अतः कालान्वरमें उच्चारणके पश्चात् भी गकार आदिका सद्भाव सिद्ध करनेवाला अनुमान प्रत्यक्षये वाधित होनेके कारण गमक नहीं हो सकता । इस तरह तो विजलो वगरहको भी नित्य विद्ध किया जा सकता है। कहा जा सकता है— विवादमस्त कालमें भी विजलो थी; क्योंकि वह भी काल है, जैसे विजलोसे सम्बद्ध काल। यदि विजलोको नित्य सिद्ध करना प्रतीतिविषद्ध हैं तो भाव्य हैं इत्यादि करना प्रतीतिविषद्ध हैं तो भाव्य हैं इत्यादि करना प्रतीतिविषद्ध हैं तो भाव्य किया हैं इत्यादि करना भी व्याल हैं। तथा व्यनिके उदात बादि भामित हैं व्याभिवारों मी हैं; क्योंकि व्यनिके पर्म उदात आदिको प्रवानिवयके विषय हैं व्याभिवारों मी हैं; क्योंकि व्यनिके पर्म उदात आदिको प्रवानिवयके विषय हीं के व्याप साता है। यदि वे उदात बादि पर्म प्रवणित्यके विषय नहीं है तो थोत्रके द्वारा सब्दग्त पर्म रूपसे उनकी उपलब्धिय नहीं होनी चाहिए।

तया जो यह कहा है— विभिन्न देशों और विभिन्न कालों में जो गोशब्द आदि पाये जाते हैं वे सब एक हो गोशब्दके विषय हैं वह भी ठोक नहीं है; व्योंकि लिपिक्प गोशब्द युद्धिसे इसमें व्यभिचार लाता है। वह भी 'गो' इस उल्लेखपूर्वक उत्पन्न होती है, किन्तु उसका विषय एक ही गोशब्द नहीं है; व्योंकि लिपिक्प गोशब्द देशभेद और कालभेदेसे भिन्न होता है।

तथा जो यह कहा है—'जो गोराब्द कल था वही आज भी है' यह भो
ठीक नहीं है, वर्गीक कलके और आजके गो घडरकी भिन्नता प्रत्यक्षसिद्ध है।
अन्यया कलकी और आजको विजलोक प्रकाराको भी एक मानना होगा। कह
सकते हैं कि कलवाला विजलोका प्रकारा हो आज भी है; वर्गीकि विजलोका
प्रकारा है। यदि प्रत्यक्षसे विजलोका प्रकारा तीय, तीयतर आदि रूपसे विभिन्न
स्वभाववाला प्रतीत होता है इसलिए उसका ऐवर सिद्ध करनेवाला अनुमान ठोक
नहीं है तो प्रोत्र प्रत्यक्षमें गोराब्द भो तीय आदि घमींसे युक्त हो प्रतीत होता
है अतः उसको भी एक विद्ध करना ठोक नहीं है। यदि दाब्दमें तीय आदि धमें औराधिक हैं तो विजलोके प्रकाराम ये औराधिक यरों नहीं है? गायद कहा
जामे कि तीय, तीयतर आदि धमींसे पूर्व गूढ विजलोका जान कमी भी नहीं
होता अतः विजलोमें तीपादि धमींसे पूर्व गूढ विजलोका जान कमी भी नहीं सुद्ध सन्दको प्रतीति स्वप्नमें भी नहीं होती । अतः सन्दको भी अनेक ही मानना चाहिए ।

तथा जो यह कहा है— 'शब्द नित्य है अन्यया उससे अर्थका बोघ नृहों हो सकता ।' यह भी ठीक नहीं है, जैसे पून वगैरह अनित्य हैं फिर भी सद्शता-की वजहसे अनित्य धूमसे भी सर्वत्र अिनका ज्ञान होता देखा जाता है वसे ही शब्द के अनित्य होनेपर भी उससे अर्थका ज्ञान होता है। संकेत कालमें जिस धूमको देखा या सर्वत्र उसी धूमसे अनित्य ज्ञान होता है' ऐसा तो नियम नहीं है। रसोईपरमें देखे हुए धूमके सद्धा पर्वतके धूमसे भी अनित्य ज्ञान होता है। रसोईपर और पर्वतके धूम एक नहीं हैं। अतः जैसे धूम सामान्य क्षान्य ज्ञान होता है। स्वी है से ही शब्द सामान्य अर्थका वाचक होता है। अतः चूंकि अनित्य सर्वत की अर्थका ज्ञान हो सकता है इसिल्ए उसे नित्य मानना ठीक नहीं है। अतः आब्य अनित्य है स्वी ही का का स्वी है। तथा शब्द कार्य है स्वी ही सह कार्य है स्वा स्वा शब्द कार्य है स्वी है। स्वा हो सकता है इसिल्ए उसे नित्य मानना ठीक नहीं है। अतः आब्य अनित्य है स्वी है सह कार्य है वा शब्द कार्य है सह कार्य है सामान्य है सह कार्य है। स्वा शब्द कार्य है सह कार्य है सह कार्य है। स्वा शब्द कार्य है होता है। स्वा हो हो होता ।

इस प्रकार जब वर्ण पोरुपेय ( पुरुषके प्रयत्नसे उत्पन्न ) सिद्ध हो गये तो पद और वाषय भी स्वयं ही पोरुपेय सिद्ध हो जाते हैं; धर्मोकि वर्णोके ही समुदायका

नाम पद और पदोंके समुदायका नाम वाक्य है।

बेदको अवीरुपेय माननेवाळ मीमांसकाँका पूर्वपंक्ष— मीमांसकका कहना है कि लोकिक सन्द भन्ने ही पीएपेय हों, किन्तु बैदिक सन्द पीरुपेय नहीं हैं; वर्षोंकि वेद अपीरुपेय हैं, वर्षोंकि वेद अपीरुपेय हैं, वर्षोंकि वेद अपीरुपेय हैं, वर्षोंकि वेद अपीरुपेय हैं, वर्षोंकि स्मान्य होते हुए भी उसके कर्ताका समरण नहीं हैं। जेते आकास । यह स्मान्य होते हुए भी उसके कर्ताका समरण नहीं हैं। जेते आकास । यह होते असिद नहीं हैं; वर्षोंकि बेदके कर्ताका समरण नहीं हैं। जेते आकास । यह क्षेत्र अस्मान्य की स्मान्य करा होता। यदि कोई बेदको कर्ता होता तो वेदार्थका अनुष्ठान करते समय अनुष्ठाता लोग असके प्रामाण्यकी सिद्ध करनेके लिए कर्ताका समरण अवस्य करते; वर्षोंकि जो लोग सा वर्षका अनुष्ठान करते हैं वे अवस्य हो सा साम्यक कर्ताका समरण करते हैं । किन्तु वेदिविहित अतिन्द्योंन आदि यसीमें, जो बहुत पनन्यय तथा परियमसाध्य हैं, तथा जिनका फल भी अवस्ट हैं, वृद्धिमान लोग निर्संग्य प्रवृत्त होते हैं। यदि उनको वेदको सत्यताका तिरुप्य न होता तो वे उसमें इस तरहित कभी भी प्रवृत्त न होते और यह बात उसके वर्षट्टाके स्मरणके अभावमें चिटत नहीं होती। जैसे लोग अपने पिता आदिका स्मरण करके, कि हमारे चितावे ऐसा करनेको कहा था उनके डारा उपविष्य कर्मों प्रवृत्त होते हैं, इसी

१. न्या० कु० घ०, ६० ७२१ । शावरभा० १।१।४ । बहती० ए० १७७।

a le Fri

तरह वैदिक कर्मोका अनुष्ठान करते समय भी कर्ताका स्मरण होना चाहिए। किन्तु वेदार्थका अनुष्ठान करानेवाले प्रधान श्रैविणकोंको भी वेदके कर्ताका स्मरण नहीं है। अतः निरिचत है कि वेदका कोई कर्ता नहीं है।

सायद कोई कहें कि वेद एक रचना है, अतः महाभारतको तरह उसका भी कोई कर्ता होना चाहिए; किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है; वर्षोक्षि कर्तृक रचनाओंसे वेदको रचना विलक्षण है। केवल रचनामात्र देखकर कर्ताका अनु-मान करना उचित नहीं है, अन्यया किसी बुद्धिमान्को जगत्का रचिता भी मानना पड़ेगा। इसलिए रचना मात्रसे वेदमें कर्ताको आयंको करना अनुचित है। अतः वेदकी रचना अपौरुपेय है; वर्षोक्षि कर्ताको रचनाओंसे उसमें विलक्ष-णता पायो जाती है।

वैदका अध्ययन गुक्ते अध्ययनपूर्वक हो होता आवा है; क्योंकि उसे वेदाध्य-यन कहते हैं, जैसे आजकलका अध्ययन । तथा अतीत और अनागत काल मी बेदके कर्तासे रहित है; क्योंकि वे काल हैं, जैसे वर्तमान काल । इन दोनों अनु-मानोंसे भी वेद अपोष्टिय सिद्ध है । सायद कोई कहें कि किसी आप्त पुरुषके द्वारा रथा गया न होनेसे वेद प्रमाण कैसे हैं ? तो हमारा कहना है कि अपोष्ट्येय होनेसे ही वेद प्रमाण हैं; क्योंकि पुरुषके दोयोंके कारण ही वचन अप्रमाण होता है ।

र्शका—आप्त पुरुपके गुणोंके कारण ही शब्दमें प्रामाण्य (सवाई) आता है। और वेद आप्तके द्वारा रिबत नहीं है। अतः वह प्रमाण नहीं है?

. उत्तर—आदा पुरुषके गुणोंके कारण घाट्य में प्रामाण्य नहीं आता । आदा पुरुष दान्दोंका केवल उच्चारण करता है । और दान्द अपनी महिमासे ही अर्थका सच्चा ज्ञान कराता है । अतः वह स्वतः प्रमाण है ।

प्रांका—तब तो बनाप्त पुरुष भी सन्दोंका केवल उच्चारण हो करता है। और सब्द अपनी महिमासे ही असत्य ज्ञान कराता है अतः वह स्वतः अप्रमाण वयों नहीं है?

उत्तर—नहीं; वर्षोकि बनाप्त रिचित होना लादि दोपोंका अन्नामाण्यकी उत्पत्ति करनेके सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। बोर बाप्त रिचित होना लादि गुणोंका काम तो केवल दोपोंकी दूर करना मात्र है। बतः प्रामाण्य स्वतः बोर बन्नामाण्य परतः उत्पन्न होता है।

दांका—जब वेद आप्त रिचत भी नहीं है और अनाप्त रिचत भी नहीं है तो न वह प्रमाण हो कहा जावेगा और न अप्रमाण हो कहा जावेगा ?

१ मी० रतो० बाक्याधि०, रतो० ३६६ । शास्त्रदो०, ए० ६१७ ।

उत्तर—जिस वचनको पदरचना पुरुपकृत होती है उसका प्रामाण्य अपवा अप्रामाण्य पुरुपको प्रमाणता अपवा अप्रमाणतापर निर्भर है। किन्तु वेदको रचना तो नित्य है वह अपनी सामर्थ्यसे हो अपने अर्थका झान करानेमें समय है अतः उसका प्रामाण्य पुरुपके प्रामाण्य पर निर्भर नहीं है। अतः नित्य वेद स्वतः हो प्रमाण है।

उत्तरपक्ष-चेदके अपौरुपेयत्वकी समीक्षा- जैनोंका कहना है कि 'वेद छपीरुपेय है; वयोंकि स्मरण योग्य होते हुए भी उसके कर्ताका स्मरण नहीं होता, इत्यादि कथन समीचीन नहीं है; क्योंकि कर्ताका स्मरण नहीं हीनेका आश्रय यदि 'कतिके स्मरणका अभाव है तो हेतु व्यधिकरणासिद्ध टहरता है अयति साध्य भिन्न अधिकरणमें रहता है और हेतु भिन्न अधिकरणमें रहता है; क्योंकि कर्ताके स्मरणका अभाव तो आत्मामें रहता है और साध्य अपीरुपेयत्व वेदमें रहता है। तथा हेतु अज्ञातसिद्ध भी है; वयोंकि उसका ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है। कर्ताके स्मरणका अभाव प्रत्यक्षका तो विषय नहीं हो सकता; वर्षोंकि प्रत्यक्ष वो नियत रूपादिको हो जान सकता है, अभावको नहीं जान सकता। यदि प्रत्यक्ष क्षभावको भी जान लेगा तो मीमांसकोंके अभाव प्रमाणकी कल्पना निरर्थक ही हो जायेगी । यदि अभावप्रमाण 'कर्ताके स्मरणके अभाव'को जानता है तो मीमां-सकके मतानुसार अभावप्रमाणकी प्रवृत्तिके छिए सबसे प्रथम निपेड्य कर्तृस्मरणके सभावका आधारभूत बस्तुका ग्रहण होना जरूरी है। अतः यह बतलाइए कि कर्ताके स्मरणके अभावका आधार कौन है स्वारमा अववा सारे प्रमाता (जानने-बाले) ? यदि स्वारमा है तो 'मेरी आत्माम बेदके कर्ताका स्मरण नहीं है' क्या इतनेसे हो कर्ताके स्मरणका अभाव सिद्ध हो जायेगा ? अनेक पदार्थीका स्मरण मेरी बात्मामें नहीं है, किन्तु इससे उन सबका अभाव सिद्ध नहीं होता। यदि कर्ताके स्मरणके अभावका आधार सारे प्रमाता जन हैं तो 'तीनों छोकोंके प्रमाता गुण-वेदके कर्ताका स्मरण मुहीं-करते' यह बात असर्वज्ञ व्यक्ति नहीं जान सकता और यदि कोई जानता है तो सर्वज्ञताका प्रसंग आता है।

तथा सब देशोंमें जाकर और बहीके प्रमाताओं में पूछकर उन सब देशोंमें कर्ताके स्मरणका अभाव जाना जाता है, या बिना वहीं जाये ही? बिना बहीं जाये ही कर्ताके स्मरणका अभाव जान लेना तो मोमांडक मृतके विरुद्ध है; पृत्रोंकि मोमांबाइलोक्बार्तिक (अर्था), रली॰ २७)में कहा है कि 'उन-जन देशोंमें जानेपर भी यदि वह अर्थन मिल तो उसे असत् मानना चाहिए' अतः करिके

रे- न्या० कु० च०, पृ० ७२४।७३६ । प्रमेयक० मा०, पृ० ३६१-४०३ ।

स्मरणका अभाव जाननेके लिए सब देशोंमें जाना जरूरी है। अब सब देशोंमें जानेपर और वहाँके लोगोंसे पूछनेपर यदि वे लोग कहें भी कि हमें वेदके कर्ताका स्मरण नहीं है तो भी जन मनुष्योंका यह विश्वास कैसे किया जाये कि वे सब सब कहते हैं ? उन सबकी बाप्तताका ज्ञान होना तो सम्मय नहीं है।

तथा मीमांसकोंका मह भी कथन है कि अभावप्रमाणकी प्रवृत्ति वहीं होती है जहाँ वस्तुका अस्तिस्य जाननेवाले पौजों प्रमाणीकी प्रवृत्ति नहीं होती। किन्तु जब ' वैद स्वयं ही अपने कर्ताका अस्तिस्य वतलाता है तो उसमें अमावप्रमाणकी प्रवृत्ति कैसे ही सकती है। 'स हि उद्ये वेदकर्तारम्' (वेदका कर्ता छह है) 'यो ब्रह्माणं विदमाति पूर्व वेदांस्य प्रहिणोति' (को पहले ब्रह्माको रचता है फिर वेदोंको रचता है), 'तया प्रजापित: सोमें राजानमन्वमुकत, ततः अयो वेदाः अन्यमृज्यन्त' (प्रजा-पतिनं सोम राजाको रचा, फिर तीनों वेद क्वे) इत्यादि श्रृति वेदके कर्ताको बतलाती है। तथा पीराणिक ब्रह्माको वेदका कर्ता वतलाते हैं, योग महेरवरको वेदका कर्ता कहते हैं और जैन उसे कालासरको कृति बतलाते हैं।

तथा स्मृति-पुराण झादिको तरह वेदकी द्याखाएँ ऋषियोंक नामसे अंक्ति है जैसे काण्य, माध्यन्दित, तैत्तिरीय आदि । इनके क्ष्मियामांकित होनेका बया कारण है ? जिन क्षमियोंके नामसे ये शाखाएँ अंक्तित हैं ये उनके कर्ता ये, अध्यत्त इष्टा थे अथ्या उन्होंने उनका प्रकार किया था ? प्रयम पदामें वे अपीर-प्रया कैसे हुई अथ्या उनके कर्ताका अन्सरण कहाँ रहा ? दोप यो पसोंमें यदि कण्य आदि ऋषियोंने नष्ट हुई वश्या विस्मृत हुई वेदकी शाखाओंको देसा अय्या उन्हें प्रकारत किया ते निया अय्या उन्हें प्रकारत किया ते किर उन साखाओंकी परम्परा अविच्छित्र कहाँ रही और कैसे मीमांसक अतीन्द्रियदर्शी पुरुषका निषेष करते हैं ?

मीर्मासक—अविच्छित्र बाखाओंको ही उन-उन सम्प्रदायोंने देखा अथवा प्रकाशित किया ?

जैन—सो फिर जितने उपाध्यायोंने शाखाको देखा या प्रकाशित किया उन सबके नामसे वह शाखा अंक्ति होनो चाहिए ।

मीमोसक—यदापि योग वगैरह वेदका कर्ता मानते है, किन्तु 'कर्ता कौन है ?' इसमें विवाद है। अतः उनका करोहमरण अप्रमाण है ?

जैन—तो विवाद इसमें है कि कर्ता कीन है? न कि क्रांकि होने और न होनेमें ? ऐसी स्थितिमें कर्ताविदोधका स्मरण ही अप्रमाण हो सकता है, न कि क्रांमिप्रका स्मरण । अन्यधा कादम्बरी वर्षश्ह ग्रन्थोके भी कर्ताविदोधको स्कर विवाद है बाद: वह भी अपीरुपेय हो जायेंगे। मीमांसक—वेदमें केवल कही विद्योपको लेकर ही विवाद नहीं किंगु कर्ता सामान्यको लेकर मी विवाद है बतः वेदमें कर्तासामान्यका स्मरण भी क्षप्रमाण है। किन्तु कादम्बरो वगैरहमें तो कर्ताविदीयमें ही विवाद है बतः सबके कर्ती-सामान्यका स्मरण अप्रमाण नहीं है?

जैन—जैन, बौद वगैरह वेदके कर्ताका स्मरण करते हैं, मोमांतक महीं करते। हैंस प्रकार कर्तामात्रमें विवाद होनेके कारण यदि कर्तुमात्रका स्मरण अप्रमाण हो तो कर्ताके स्मरणको तरह कर्ताका अस्मरण अप्रमाण क्यों महीं है, विवाद हो दोनों हो पक्षोंमें है। अतः वेदको अपीरपेय सिद्ध करनेके लिए दिया गया 'कर्ताके स्मरणका अभाव' रूप हेतु अधिद्ध है। तथा विश्व भी है क्योंकि उसीके कर्ताका स्मरण अयवा अस्मरण होता है जो कार्य होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कर्ताका स्मरण होता है, जैसे घर। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कर्ताका स्मरण होता है विवाद करी होते हैं जिनके कर्ताका स्मरण होता है, जैसे घर। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कर्ताका स्मरण होते हैं ती वा विवाद करित स्मरणका अभाव होनेसे वेद अपीरपेय सिद्ध महीं होता।

तया जो यह कहा था कि 'जो जिस अयेका अनुष्ठान करता है वह अवस्य उसके कर्ताका स्मरण करता है,' वह भी ठोक नहीं हैं बयोंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। कर्ताका स्मरण किये बिना ही उनके बचनोसे अनुष्ठान करते हुए देखा जाता है। अतः महामारत आदिकी तरह हो वेद भी पौरुपेय हैं व्योंकि वह यदवाक्यात्मक रचना रूप है।

वेदकी रचताको जो अन्य रचनाओंसे विलक्षण कहा गया है सो उसमें या विलक्षणता है? उसका उच्चारण करना यहुत किन है, अयवा सुननेमें वह घड़ा विचित्र लगता है, अयवा उसकी शब्दरचना लोकप्रसिद्ध व्याकरण-दाहम्म विलक्षण है, अयवा उसके छन्द विचित्र हैं, अयवा उसमें अतिन्न्न्य वस्तुओंका कथन है अयवा उसमें महाप्रमावशाली मन्त्र पाये जाते हैं? ये सभी वातें पुरुपोंके लिए दुष्कर नहीं है तथा पुरुपरेचत होनेसे ही मन्त्र महाप्रमाव शालो होते हैं। अयमत प्रमावशाली पुरुपके हारा 'अनुक मन्त्रसे इसको इस फलकी प्राप्ति हो' ऐसा अनुक्यान करके जिस-किसी भाषामें अब मन्त्रक प्रयोग किमा जाता है हो उस पुरुपके प्रभावके कारण ही उस मन्त्रमें उस प्रकारका कार्य करनेकी सामध्ये होती है। आज भी महाप्रमावशाली मन्त्रवादोंके थाता देनेसे उदर आदिका उच्चाटन सथा विषक्त अपहार होता देशा जाता है।

तथा, बेदको विशिष्ट रचनाको देखनेते उस प्रकारको रचना करनेमें ससमय कर्ताका हो निराकरण होता है, न कि कर्तामात्रका । प्राचीन खण्डोंको विशिष्ट रपना देखकर यह कोई नहीं कहता कि यह अकृतिम है बल्कि सब यही कहते हैं कि यह किसी सापारण शिल्पोका काम नहीं है। अत: 'वेद अपौरुपेय है' इत्यादि अनुमान ठीक नहीं है।

तया जो यह कहा है कि 'वेदका अध्ययन युक्त अध्ययनवृर्वक ही होता आता है, क्योंकि उसे बेदका अध्ययन कहते हैं 'यह भी अनैकान्तिक दोपसे दुष्ट होनेके कारण ठीक नहीं है, क्योंकि वेदका अध्ययन अध्ययनावरपूर्वक न हो इसमें क्या विरोध है ? आधाय यह है कि 'वेदका अध्ययन अध्ययनावरपूर्वक न हो इसमें क्या विरोध है ? आधाय यह है कि 'वेदका अध्ययन कहते हैं' इस हेतुमें अध्ययनके साथ जो वेद विरोपण जोडा गया है, वह विरोपण यदि विश्वसी विरुद्ध हो तो हेतुको विषक्षमें जानेसे रोकता है। उक्त अनुमानमें विषक्ष हैं वे सकर्तृक प्रत्य अग्न अध्ययन मुक्ते अध्ययन किये विना भी होता है। किया जा सकता ? अतः परिते कोन-सो विरोपता है जिससे स्वयं वेदाध्ययन ही किया जा सकता ? अतः सकर्तृक भारतके अध्ययनको तरह सकर्तृक होनेवर भी वेदाध्ययन गुहसे अध्य यन-पूर्वक हो सकता है। इसलिए इससे वेदको अधीष्येय विद्ध नहीं किया जा सकता ।

अतः वेदके अपौरुपेयत्वका साधक कोई प्रमाण नहीं होनेसे उसे अपौरुपेय कैसे माना जा सकता है ? चरा देरके लिए उसे अपौरुपेय मान भी लिया जाये तो यह प्रश्न पैदा होता है कि व्याख्यात वेद अपने अर्थका बोध कराता है या अध्याख्यात वेद अपने अर्थका बोध कराता है ? अन्याख्यात वेद तो अपने भर्यका ज्ञान नहीं करा सकता। अतः व्यास्यात वेद ही अपने अर्थका ज्ञान कराता है यही मानना पड़ता है। अब प्रश्न यह होता है कि वेद स्वयं अपना ·ध्यास्यान करता है, या पृद्ध्य उसका व्याख्यान करता है ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है; वर्षोंकि 'मेरे वाक्योंका यही अर्थ है, अन्य नहीं है' यह बात स्त्रयं वेद ·नहीं कह सकता। यदि वेद स्वयं ही अपने अर्यको बतलाता होता तो पेदके व्याख्यानमें मतभेद न होता । यदि पुरुषके द्वारा व्याख्यात वेद अपने अर्थको कहता है तो पुरुपके द्वारा किये गये व्याख्यानसे जो अर्थका ज्ञान होगा उसके सदीप होनेको आशंकाका निराकरण कैसे किया जायेगा। वर्षोकि मनुष्य रागादि-दोपोंसे दूषित है, अतः वे विपरीत अर्थका कथन भी करते हुए देखे जाते हैं। यदि संवादसे प्रामाण्य स्वोकार करते हैं तो बेदके अपीहपेयत्वको कल्पना न्यर्थ हो जाती है वयोकि बेदके पौरुपेय होनेपर भी संवादसे ही उसमें प्रामाण्य स्पापित होता है।

तथा वेदका व्यास्थाता अतीन्द्रियदर्शी है अथवा नहीं है? यदि वह अती-न्द्रियदर्शी है तो फिर आप सर्वज्ञका निपंध नहीं कर सकते। और धर्मके विषयमें चसे ही प्रमाण मानना होगा। ऐसा होनेसे 'धर्मके विषयमें बेद ही प्रमाण है' यह नियम नहीं रह सकता। यदि व्यास्थाता अतीन्द्रियदर्शी नहीं है तो उसके व्यास्थानसे यथार्थप्रतिपत्ति कैसे होगी, चसमें अथयार्थ कथनको आर्थका। बनी रहेगी।

मीमांसक—मनु वगैरह विशिष्ट बुढिमान् घे, स्रतः उनके व्यास्थानते यदार्थ प्रतिपत्ति हो होती है।

जैन-मनु वगैरहकी बुद्धिके विशिष्ट होनेका बया कारण है ? वेदार्थका अम्यास, अदृष्ट अयया ग्रह्मा ? यदि वेदार्थका अम्यास करनेसे मनुकी बुद्धि विशिष्ट हो तो उन्होंने वेदार्थको जानकर उसका अम्यास करनेसे मनुकी बुद्धि विशिष्ट हो तो उन्होंने वेदार्थको जानकर उसका अम्यास करनेसे माननेमें वहुत गड़बड़ी ज्वपिस्यत होगी। दूसरे पक्षामें उन्होंने वेदार्थको स्वयं जाना या दूसरेसे जाना ? यदि स्वयं जाना तो अन्योन्याय्य दोष जाता है - वेदार्थको अस्यास होनेपर स्वयं उसका परिज्ञान हो और स्वयं उसका परिज्ञान हो और स्वयं उसका परिज्ञान हो और स्वयं उसका परिज्ञान हो जैर स्वयं उसका परिज्ञान हो जैर स्वयं उसका परिज्ञान हो जिर स्वयं उसका परिज्ञान हो जिर स्वयं क्षितको मी वेदार्थका ज्ञान किया तो जय व्यक्तिसे ही हुआ होगा। और ऐसा होनेसे अतीन्द्रियदर्शी पृष्पके अभावमें ययार्थताल निर्णय नहीं हो सकेगा।

अदृष्टके कारण भी मनू वगैरहका विधिष्ट वृद्धिवाली होना नहीं बनता; वगों कि अदृष्ट तो सभी आत्माओं के साथ लगा हुआ है, अतः समीको विधिष्ट वृद्धि-द्याली होना चाहिए। सायद कहा जाये कि अन्य आत्माओंका अदृष्ट वैदा नहीं हैं जैदा अनुका या तो यह वतलाना चाहिए कि मनुका अदृष्ट लिएमत्तरों से पर्धि विधिष्ट या? यदि वेदार्थका अनुपाता होनेके कारण मनुका अदृष्ट विशिष्ट वा तो पुनः उचन प्रस्तोंकी अनुवृत्ति होती है कि मनु शात वेदार्थके अनुष्ठाता ये वा अतः अदृष्टके कारण भी मनुका विशिष्ट बुद्धिन्दाली होना नहीं वनता।

यह्याको मी वेदार्थका जान सिद्ध होनेपर ही प्रह्माके कारण मनु विगरहको वेदार्थके ज्ञानका वैशिष्ट्य सिद्ध हो सकता है। बतः यह प्रस्त होता है कि ब्रह्माको वेदार्थका ज्ञान कैसे हुआ था? यदि धर्मविशेषके कारण हुआ था तो चकक नामका दोप आता है – ब्रह्माको वेदार्थका विशिष्ट ज्ञान था, जब यह बात सिद्ध हो जाये तो वेदार्थका ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान करना सिद्ध हो और वेदार्थका ज्ञान- पूर्वक अनुष्ठान सिद्ध होनेपर धर्मविद्येष सिद्ध हो । और धर्मविद्येष सिद्ध होनेपर बेदार्षके ज्ञानका वैद्यिष्टप सिद्ध हो । अतः अतीन्द्रियदर्शी पुरुपको म माननेपर मेदार्थका ज्ञान नहीं बनता ।

मीमांसक—व्याकरण वगैरहके अभ्याससे लौकिक पदों और वावयोंके अर्थका ज्ञान हो जानेपर वैदिक पदों और वावयोंके अर्थका ज्ञान मी हो ही जायेगा; वयोंकि कीर्फिक और वैदिक पदोंमें कोई अन्तर नहीं है। और इसिलए वेदार्थको जाननेके लिए किसी अतीन्द्रियदर्शीको क्षावश्यकता नहीं है ?

जैन-क्लीकिक और वैदिक पदोंके एक होनेपर भी एक-एक पदके अनेकः अर्थ होते हैं। अतः अन्य अर्थोका, निरास करके इष्ट अर्थका नियमन करना कि 'इसका यही अर्थ है' सक्य नहीं है। प्रकरण वगैरहको विवार करके भी इष्ट अर्थका नियमन नहीं किया जा सकता; वर्योकि प्रकरण वगैरह भी अनेक ही सकते हैं, जैसे डिसम्यान नामक काव्यमें एक साथ दो कथाएँ चलतो है।

तथा यदि लोकिक अभि सादि शहरोंके समान होनेसे वैदिक अभि आदि शहरोंका असे जाना जाता है तो पौरपेयत्वको दृष्टिसे मो समान होनेसे वैदिक शहर पौरपेय वयों नहीं है। लोकिक अभि आदि शहर पौरपेय होते हुए भी अर्पवान् हैं। ऐसी स्वितिस्व सिंग अर्थियत्व पोरियेय होते हुए भी अर्पवान् हैं। ऐसी स्वितिस्व विदेक सिंग आदि शहर लोकिक शहरोंके पौरपेयत्व पर्मको छोड़कर केवल उनका अर्थ ही कैसे प्रहण कर सकते हैं? या तो उन्हें लोकिक शहरोंको दोनों वातोंको प्रहण करना चाहिए या एकको भी प्रहण नहीं करना चाहिए। लोकिक और वैदिक शहरोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों ही सेक प्रहण केवा अपेक्षा है। अर्थका प्रतिपादन करते है, दोनों ही उच्चारण निकी जानेपर सुनाई नहीं देते तब फिर अन्य कीन-सी विदीपता है जिसके कारण विदिक्त प्रहणोंके आपेक्षा हो तो कि कारण वीदिक पाड़ोंके। अपोरपेय बीर लोकिक शहरोंको पौरपेय माना जाये। अतः वैद अपीरपेय नहीं है।

स्कोरवादी वैयाकरणोंका पूर्वपक्ष- वैयाकरणोंका कहना है कि वर्ण, पद और वाबय अर्थके प्रतिपादक नहीं हैं किन्तु स्कोट ही अर्थका प्रतिपादक है। यदि वे अर्थके प्रतिपादक हैं तो समस्त वर्ण अर्थका प्रतिपादन करते हैं अयवा व्यस्त वर्ण भो अर्थका प्रतिपादन करते हैं। यदि अ्वस्त वर्ण भो अर्थका प्रति-पादन करते हैं तो एक चर्णसे भी गो आदि अर्थका ज्ञान हो जानेसे अन्य वर्णीका उच्चारण करना अर्थ है। यदि समस्त वर्ण अर्थका प्रतिपादन करते हैं तो यह

१. न्या० कु० च०, ५० ७४५ । स्फोद सि० का० २६, १६ ।

तथा स्फीटके संस्कारसे आपका गया अभिप्राय है ? स्फोटविययक ज्ञानका होना अयवा स्फीटके अपरसे आवरणका हटना ? यदि संस्कारसे मतलव आवरणके हट जानेपर सर्वदा सब पृथ्योंको हट जानेपर सर्वदा सब पृथ्योंको स्फीटको अभिद्यावितका प्रसंग उपस्थित होगा; गर्योंकि स्फीटको आपने नित्य व्यापक और एक माना है। यदि स्फीटका आवरण पूरा न हटकर एकदेशसे हटता है तो ऐसा माननेपर स्फीट सावयव ठहरता है। और सावयव होनेसे वह कार्य ठहरता है और कार्य होनेसे अनित्य ठहरता है। इस दोयके मयसे यदि स्फीटको एक जमह निरावरण होनेसे सर्वन्न निरावरण मानते हो तो सर्वन्न सर्वदा सव मनुष्योंको उसकी उपलब्धि होनेका प्रसंग आता है।

यदि संस्कारसे मतलव स्फोटिविययक झानसे है, सो भी ठोकं नहीं है; वर्षोकि जैसे वर्ण अर्थका झान उत्पन्न नहीं कर सकते वैसे ही स्फोटका झान भी उत्पन्न नहीं कर सकते।

वैया • — पूर्व वर्णोंके ज्ञानके संस्कारसे युक्त आत्माको अन्तिम वर्णके सुननेके 'पश्चात् स्कोटको अभिव्यक्ति होती है, अतः कोई दोप नहीं है ।

जैन—ची फिर इस तरह तो पूर्ववर्णाक ज्ञानके संस्कारसे गुस्त आरमाको अन्तिम वर्णके सुननेके परचात् पदार्थका ज्ञान हो हो जायेगा तव स्कोटके माननेकी स्था आद्वरयकता है ? चेतन आरमाके सिवाय अन्य किसी तस्वमें अर्थ प्रकारानकी सामर्थ्य सम्भव नहीं है। अतः विशिष्ट शिवावाले च्या विदारमाका ही नाम स्कोट रखना हो तो रख लें। जिसमें अर्थ स्फूट होता है चसे स्कोट कहते हैं। अर्थाः चिदारमाके सिवाय स्कोट नामका कोई तस्य नहीं है।

'वायु स्फोटकी अभिज्यवित करती है' यह कथन भी ठीक नहीं है। जैसे वायु-असेंस कादकी अभिज्यवित नहीं हो सकती वैसे हो उनसे स्फोटको अभिज्यवित भी नहीं हो सकतो, यदि वायु स्फोटको अभिज्यवित करती है तो वर्णोको कल्पना च्यूर्य हो जायेगी य्योंकि वर्णोसे न तो स्फोटको अभिज्यवित आप मानते हैं और न अर्थको प्रतिपत्ति मानते हैं।

तथा वर्णोकी अथवा वायुओं को उत्पत्तिसे पहुछे यदि स्फोटका सद्भाव सिंद्ध हो तो वर्ण अथवा वायुको स्फोटके अभिव्यंजक मानना उचित हो सकता है। किन्तु स्फोटका सद्भाव किसी भी प्रमाणने सिंद्ध नहीं है अतः विचार करनेपर स्फोटका स्वस्प नहीं बनता, इसिंठण स्फोटको पदायंको प्रतिविक्तिम कारण नहीं मानना चाहिए। किन्तु गौ आदि शब्दोंको ही पदायंको प्रतिविक्तिम कारण मानना चाहिए। संस्कृत दान्दोंको ही अर्थका वाचक माननेवाले मीमांसक और वैयाकरणोंका पूर्वपक्ष—वैयाकरणों बादिका कहना है कि एक शब्दको भी सम्यक्रितिसे जानकर सास्त्रानुसार उसका शुद्ध प्रयोग करनेसे इस लोक और परलोकमें इन्छित फलको प्राप्ति होती है। अर्थका ज्ञान करानेमें संस्कृत भाषाके शब्द ही कारण हो सकते है, प्राकृत भाषाके शब्द नहीं। अतः व्याकरणसे सिद्ध 'गौ' आदि शब्द ही सासू है और इसलिए वे ही अर्थके वाचक हो सकते है, 'गौ' शब्द के अप्रेंस पाची 'गोणी' आदि शब्द अर्थके वाचक नहीं हो सकते क्योंकि वे शुद्ध नहीं है।

वृद्धपरम्पाक अनुसार अन्वय और व्यक्तिकेक आधारपर वाच्य-वाचक भावको व्यवस्था की जाती है। जब एक गौ बान्दकी एक गोत्वलक्षणरूप अर्थमें धिकत मानकर अन्वय-व्यक्तिक तिरिचत हो गये तो वे अन्वय-व्यक्तिक गोधव्दक्षे भिन्न गावी आदि शब्दोंकी उसी गोत्वरूप अर्थमें धिक्त नही मान सकते। क्योंकि जो जिसके विना नहीं होता वह उसको अपनी उत्पत्तिमें कारण नहीं मानता है। और जो जिसके विना भी हो जाता है वह उसको अपनी उत्पत्ति में कारण नहीं

शायद कहा जाये कि अन्यय-व्यतिरेक द्वारा जब 'गायी' शब्दसे भी अर्थकी प्रतीति हो सकती है तो गायी शब्दमं अन्ययव्यतिरेक दूसरी तरहसे बनता है। यद्यपि 'गायी' शब्दमं अन्ययव्यतिरेक दूसरी तरहसे बनता है। यद्यपि 'गायी' शब्द वाचक नहीं है, फिर भी 'गायी' शब्द को सुनकर श्रोताको याचक गौराब्दकी स्मृति होती है और फिर उससे अर्थको प्रतिपति होती है। देखा जाता है कि अर्युद्ध शब्द हा प्रयोग किये आनेपर पहले शुद्ध शब्द हा स्मरण होता है कि अर्युद्ध शब्द हा प्रयोग किये आनेपर पहले शुद्ध शब्द हा स्मरण होता है कि अर्युद्ध शब्द हा है। जैते, वालक माताको पुकारने लिए 'अन्य' अन्य 'वाहता है। काता उसकी पुकार सेम से सेने है कि अर्युद्ध 'अम्य' अन्य 'वाहता है। माता उसकी पुकार सुनकर सोचती है कि अर्युद्ध 'अम्य' अन्य अर्थका है। माता उसकी पुकार सुनकर सोचती है कि अर्युद्ध 'अम्य' शब्द के स्मानमें 'अंम्य' शब्द कहा है। अतः अर्थुद्ध 'अम्य' शब्द हो हो से स्मर्थ अर्थकान करते। है। सथा पुर्वम 'पंढ' शब्द हो स्थानमें 'संढ' शब्द का उस्का स्मरण करके हो माता उसका अर्थकान करते। है। स्था पुर्वम 'पंढ' शब्द हो स्थानमें 'संढ' शब्द हो है कि इसने 'पंढ' शब्द हो स्थानमें 'संढ' शब्द हो ही कि इसने 'पंढ' शब्द हो स्थानमें 'संढ' शब्द हो सुद्ध 'पंढ' साह्य हो 'पंढ' साह्य हो सुद्ध 'पंढ' साह्य हो सुद्ध 'पंढ' साह्य हो सुद्ध 'पंढ' साह्य हो 'पंढ' साह्य हो सुद्ध 'पंढ' साह्य हो सुद्ध 'पंढ' साह्य हो 'पंढ' साह्य हो सुद्ध 'पंढ' साह्य सुद्ध 'पंढ' साह्य हो 'पंढ' साह्य हो 'पंढ' साह्य हो 'पंढ' साह्य हो सुद्ध 'पंढ' साह्य हो सुद्ध 'पंढ' साह्य हो 'पंढ' साह्य हो सुद्ध हो सुद्ध 'पंढ' साह्य हो 'पंढ' साह्य हो 'पंढ' साह्य हो सुद्ध हो हो सुद्ध हो हो सुद्ध हो सुद्ध हो सुद्ध हो सुद्ध हो सुद्ध हो सुद

रे. न्या० कु० च०, पू० ७५७ । पात०महा०---हारीान्धा बावयप० पु० टी० रे।रहा तन्त्रबा०, ए० रर्धन तथा २०७ ।

स्मरण करके ही व्यवहारी पुरुष उसका अर्थ जानता है। अतः गावी शब्दमें दूसरे प्रकारसे ही अन्वय-व्यतिरेक बनते हैं । इसलिए अन्वय-व्यतिरेकके आधार-पर 'गायी'शब्देको वाचक नहीं माना जा सकता। जहाँ अन्वय-व्यतिरेक वनन्ययासिद्ध होते हैं वहीं ये वाचकत्वका नियम करते हैं। किन्तु उश्त प्रकारसे 'गावी' राब्दमें अन्वय-व्यतिरेक निविचत नहीं है अतः गावी राब्दके वाचकस्वका नियम नहीं बन सकता । गौराब्दमें अन्वयव्यतिरेक तो वादी-प्रतिवादी दोनीं पक्षोंको मान्य है। अतः गौराब्द हो गोत्वरूप अर्थका वाचक है। तथा सब देशोंमें, सब कालोंमें और सब शास्त्रोंमें गौशब्द एक ही रूपसे प्रतीत होता है अतः उसे ही भाचक मानना ठीक है। किन्तु 'गावी' आदि भ्रष्ट शब्दोंका प्रयोग तो नियतदेश और नियतकालमें कुछ पुरुपोंमें देखा जाता है जतः 'गायी' शब्द वाचक नहीं है। वयोंकि देशान्तरमें रहनेवाले जिन मनुष्योंने 'गावी' भादि शब्दोमें संकेत ग्रहण नहीं किया वे उन शब्दोंसे अर्थबोध नहीं कर सकते। अतः व्याकरण वर्गरहसे सिद्ध 'गी' बादि शब्द हो शुद्ध हैं, उन्होंसे अर्थका बोध होता है। जैसे 'गामानय' (गौको लाओ) कहनेपर गलकम्बलसे विशिष्ट पशुको लानेका ज्ञान होता है। अतः इससे जैसे यह निर्धारित किया जाता है कि 'गी' दाद्यका अर्थ गलकम्बलवाला पदार्थ है' वैसे ही यह नियम भी निर्धारित होता है 'गौराव्यका हो यह अर्थ हैं'। और इस नियमसे अन्य शस्टोंको गलकम्बलविशिष्ट गाम रूपका सर्थका वाचक माननेमें वापा आती है।

शंका—'गो' आदि शब्द ही याचक है यह नियम आप बनाते हैं तो बनायें किन्तु उन शब्दोंके साधुरक्का समर्थन करनेके लिए ब्याकरणको यया आवश्य-कता है ? बुद्धोके व्यवहारसे ही जनके वायकरकका अवधारण हो जायेगा।

उत्तर—ज्याकरणके विना केवल वृद्ध जनींके व्यवहारसे हो सब शब्दोंके वाचकरवका नियम नहीं बनाया जा सकता। शब्दराधिका अन्त नहीं है। अतः अनंत्रकालमें भी वृद्धोंके व्यवहारसे प्रत्येक पदके वाचकत्वका अवधारण नहीं किया जा सकता। किन्तु व्याकरणके द्वारा थोड़े-से प्रयत्नसे हो सब शब्दोंके वाचकत्वको जाना जा सकता है। अतः व्याकरणकी बावस्यकता है।

शंका-व्याकरणभास्य प्रमाण नहीं है, अतः उससे शब्दोंके साधुत्वका ज्ञान कैसे हो सकता है ?

उत्तर-पिट व्याकरणको अप्रमाण माना जायेगा तो कर्ता, कर्म आदि कारकोंको कायस्या नहीं यन सकेगी। तथा लोक और सास्त्रसे विरोध उप-स्यित होगा। वयोकि सभी विष्ट पुरुष व्याकरणको प्रमाण मानते हैं तथा सभी शास्त्रोंको भाषा नियमबद्ध और नियम ब्याकरणायोग है। अतः व्याकरणके अप्रमाण ठहरनेपर यह सब कैसे बन सकेगा ? इसिल्फ्ट शब्दोंके साधुस्वके झानके लिए ब्याकरणको प्रमाण मानना आवश्यक है। अतः ब्याकरणसे सिद्ध साधु सन्द हो वर्षके वाचक है, अपस्रस्य शब्द-अर्थके वाचक नही है।

अपमंत्र प्राकृत आदिके दाट्रोंको भी वाचक भाननेवाले जैनोंका उत्तरपक्ष—
जैनोंका कहना है कि 'गो आदि शहर ही सुद्ध है बतः वे ही वाचक है,' ऐसा
कहना विचारवूर्ण नहीं है। वाचरवाचक भाव लोकव्यवहारके अधीन है, और
लोकमें गांधी आदि दाहरोंसे हो व्यवहार चलता है। दूसरोंकी बात तो जाने दें,
जो संस्कृतक है वे भी संस्कृत शहरोंको छोडकर व्यवहारके समय 'गांवी' आदि
सहरोंका हो व्यवहार करते देखे जाते हैं। जलः संस्कृतको जाननेवाले और न
जाननेवालेंक। व्यवहार 'गांधी' आदि शहरोंसे हो चलता देखा जाता है अतः
बन्य-व्यतिरक्तके द्वारा गांधी आदि शहरोंसे ही वाचकरवका नियमन होता है।

'गायी' आदि शब्दोंको सुनकर पहले गुद्ध 'गी' शब्दको स्मृति होती है फिर उससे अर्थका बोध होता है, स्वय्नमें भी इस तरहकी प्रतीति नहीं होती। संस्कृत शब्दोंकी तरह प्राकृत शब्दोंकी साक्षात् हो अर्थका ज्ञान होता है। यदि ऐसा न हो तो जहाँ संस्कृतके ज्ञानकार नहीं है वहाँ भाषाशब्दोंके अर्थका ज्ञान महीं होगा। अतः 'गी' आदि शब्दोंको तरह 'गावी' आदि शब्द भी शब्दात्वरकी स्मृतिको सहायताके विना हो अर्पने अर्थका ज्ञान कराते हैं इसलिए वे भी वाचक है। जैसे गी आदि शब्द गावी आदि शब्दोंको स्मृतिको अरेशा किये बिना अन्यय-व्यतिरेकके द्वारा गोत्व आदि अर्थका वाचक होते हैं वैसे हो 'गावी' आदि शब्द गावी मानी स्मृतिकी सहायताके विना हो अत्यय-व्यतिरेकके द्वारा जब दोनों हो प्रकार अर्थका वाचक होते हैं। इस प्रकार अत्यव्यव्यतिरेकके हारा जब दोनों हो प्रकारके शब्द समान कर्षने अर्थक वाचक है फिर भी यदि एक हो को प्रयंक वाचक मानते हो तो 'गावी' आदि शब्दोंको हो अर्थका वाचक मानते, क्योंकि जनसाधारणका व्यवहार 'गावी' आदि शब्दोंको हो अर्थका वाचक मानते, क्योंकि जनसाधारणका व्यवहार 'गावी' आदि शब्दोंको हो अर्थका वाचक मानते, क्योंकि जनसाधारणका व्यवहार 'गावी' आदि शब्दोंको हो वस्ता है।

दूसरी वात यह है कि अनुसवमूलक स्मरण प्रमाण होता है क्योंकि अनुसव-के अनुसार हो स्मरण होता है। किन्तु गो व्यवहारमें प्रथम हो 'गौ' आदि दान्यों-के वाचक होनेका अनुभव नही होता, बस्कि 'गावी' आदि दान्योंके हो वाचक होने-का अनुभव होता है। अर्थात् जनमसे ही प्रत्येक मनुष्य प्राष्ट्रत दान्योंके द्वारा हो अर्थ

१. न्या० कु० च० पृ० ७६२ । प्रमेयक्र० मा०, प्र० ६६८ ।

का ज्ञान करता है। बतः जिन 'मावी' आदि शब्दोंके वाचक होनेका कनमते हो अनुभय हैं, उन सब्दोंसे अर्थका दोध करनेके लिए ऐसे संस्कृत शब्दोंके स्मरणको आवस्यक मानना, जिनके वाचक होनेका अनुभव नहीं हैं, वैयाकरणोंको अपूर्व न्यायकुशलताका परिचायक है।

'गो'शब्दका उच्चारण करतेके स्थानमें बालक अश्रवित अपवा प्रमारसे 'गावी' शब्दका उच्चारण करता है' यह कहना भी ठीक नहीं है, वर्षोंकि यदि बालक गोशब्दका उच्चारण करतेकी इच्छा होते हुए भी अश्रवित अपवा प्रमारसे 'गावी' शब्दका उच्चारण करता है तो प्रबुद्ध होनेपर उसे 'गावी' शब्दको स्थाण कर 'गो'शब्दका हो ब्यवहार करना चाहिए। किन्तु विद्वान होनेपर भी वह 'गावी' शब्दको छोड़कर 'गो' शब्दका व्यवहार नहीं करता।

वैया • — संस्कृतका जानकार संस्कृतको न जाननेवाले मनुष्योंके साथ संस्कृत गौ आदि राज्योंसे व्यवहार नहीं कर सकता, और संस्कृतके न जाननेवालोंकी मंस्या हो अधिक है अतः अवित्त और प्रमादसे स्टब्न्न हुआ मी अपश्रंस धार्यों-का ब्यवहार रुद्धिमें जा गया है। इससे संस्कृत धन्योंका जानकार मनुष्य भी सम्हों धन्योंसे व्यवहार करता है।

चैन—इस कथनका भी इसीसे खण्डन हो जाता है। जब आप गांधी आदि शब्दोंके व्यवहारको प्रमाद और अश्विमतसे उत्पन्न हुआ मानते हैं तो उनत दोपका अभुषंग बना हो रहता है।

तथा आप 'गावी' आदि शन्दोंको अपभ्रष्ट क्यों कहते हैं ? ये पुरुपार्थमें सहायक नहीं हैं अपवा संकेतके द्वारा ही अपने अर्थको कहते हैं इसिलए उन्हें अपभ्रष्ट मानते हैं? पहला पक्ष ठोक नहीं हैं , क्योंकि प्राकृत शब्दोंके व्यवहारसे ही समस्य सम-अर्थ आदि पुरुपार्थ चलते हैं। ऐसा कोई पुरुपार्थ नहीं है जिसमें साशात , अपवा परम्परासे प्राकृत मायाके शब्दोंका व्यवहार न होता हो। पुरुपार्थको समझानेके लिए जिन संस्कृत शब्दोंका प्रयोग किया लाता है उनका स्पष्ट अर्थ मात्रकृत शब्दोंका प्रयोग किया लाता है उनका स्पष्ट अर्थ प्राकृत शब्दोंको हो। तब पुरुपार्थमें सहायक न होनेते वाह अपभ्रष्ट केंते कहां आ सकता है। तब पुरुपार्थमें सहायक न होनेते आहुत अपभ्रष्ट केंते कहां आ सकता है? दूसरा पदा भी ठीक नहीं है; क्योंकि प्राहृत शब्दोंकी तरह संस्कृत शब्द भी संकेतको सहायताले हो अर्थका प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार संस्कृत और प्राहृत शब्दोंकों कोई विशेषता महीं है धिलिए या तो तोनोंको ही शब्द सानना चाहिए।

तया, यदि गुद्धताका स्वरूप-मान हो जाये तो यह कहा जा सकता है कि अमुक शब्द गुद्ध हैं और अमुक शब्द अगुद्ध हैं। बतः यह बतलाइए कि गुद्धताका स्वरूप बया है ? वाचकपना, अथवा अनादि कालसे प्रयोगमें आना, अथवा धर्मका सापन होना, अथवा विशिष्ट पृथ्वीके द्वारा रचित होना, अथवा विशिष्ट अर्थका कहना, अथवा व्याकरणसे सिद्ध होना ?

यदि शुद्धताका स्वरूप वाचकपना है तो गो बादि शब्दोंको तरह गावो आदि शब्दोंमें मी वह स्वरूप है हो, वर्षोंकि अन्वय-ध्यतिरेकके द्वारा गौ आदि शब्दोंको तरह गावी आदि शब्द भी अर्थके प्रतिपादक है, यह ऊपर बतलाया जा चुका है।

यदि अनादि कालसे प्रयोगमें आना बुद्धताका स्वरूप है तो गो और गावी घाउसे कोई मेद नहीं रहता; क्योंकि दोनों ही प्रकारके घाउसे का प्रयोग अनादि कालसे होता बला आता है। अतः या तो दोनों ही घाउद गुद्ध, है, या दोनों हो असुद्ध है। तथा यदि अनादि कालसे प्रयुक्त होनेका नाम शुद्धता है तो प्राक्ठत गावी आदि अपद्ध है। 'प्रकृतिरोक' प्राक्टत रावद ही अनादि कालसे प्रयुक्त होते आते हैं। 'प्रकृतिरोक' प्राकृतन् र इस व्युद्धतिले अनुसार अर्थस्वरूपके बोधक स्वाभाविक गावी आदि घाउद ही अनादि कालसे प्रयुक्त होते आते हैं। 'प्रकृतिरोक' प्राकृतन् र इस व्यूद्धतिले अनुसार वर्धस्वरूपके बोधक स्वाभाविक गावी आदि घाउद हो अनादि कालसे प्रयुक्त होनेक कारण गुद्ध प्रमाणित होते हैं, संस्कृत गौ आदि घाउदों प्रयोग अनादि नहीं बनता। सत् वस्तुमें गुणान्तरका आरोप करनेका नाम संस्कार हैं। और संस्कार सादि हो होता है। अतः 'संस्कृत' कहनेसे ही यह प्रतोत होता है कि संस्कारसे पहले कोई प्राकृतिक बस्तु विद्यमान थी। वह प्राकृत भागा हो है। अतः अनादिकालसे प्रयुक्त होनेके कारण वही 'सायु' ठडरसी है।

बैया॰—'प्रकृतिरेव प्राकृतम्' यह ब्युत्पत्ति ठीक नही है। किन्तु 'प्रकृते-भवें प्राकृतम्' अर्थात् प्रकृतिसे जो उत्पन्न हो वही प्राकृत है ?

जैन-तो यही बतलाइए कि वह प्रकृति बया वस्तु है जिससे प्राकृत उत्पन्न होती है ? प्रकृतिका मतलब 'स्वभाव' है, अथवा घातुगण है, अथवा शब्दोंका संस्कृत रूप है ?

यदि प्रकृतिका अर्थ स्वभाव है और उससे जो उत्पन्न हो वह प्राकृत है तब छो 'प्रकृतिरंव प्राकृतम्' हमारो को हुई यह ब्युत्पत्ति हो आपने मान को । यदि प्रकृतिसे मतलव घातुगण है तो 'गो' आदि चाद भी प्राकृत कहे जावेंगे; ध्योंकि धातुगणसे उनका स्वरूप बनता है। ओर ऐसा होनेपर संस्कृत ब्यवहार समाप्त हो जायेगा तथा धादोंके संस्कृत रूपको प्रकृति नहीं कहा जा तकता, बयोंकि सत् वस्तुम गुणान्तरके आरोग करनेका नाम संस्कार है। अतः मंस्कार तो विकाररूप है, वह प्रकृति नहीं हो सकता।

पहला पक्ष तो ठीक नहीं है; क्योंकि संस्कृत और प्राकृतके जाननेवालींकी 'गावी' आदि शब्दोसे भी स्पष्ट अर्थको प्रतीति होती है, यदि गावी आदि अपशब्द हैं तो क्यों ? स्वरूपसे ही अथवा व्याकरणसे निष्पन्न न होनेके कारण वे अपशब्द हैं ? यदि स्वरूपसे ही अपशब्द है तो गोशब्द भी अपशब्द कहा जायेगा क्योंकि वह भी स्वरूपवाला है। यदि व्याकरणसे अनिष्पन्न होनेके कारण गावी आदि सन्द अपशन्द है तो वे संस्कृत न्याकरणसे निष्पन्न (सिद्ध) नही है, अथवा प्राकृत व्याकरणसे सिद्ध नहीं हैं ? दूसरा पक्ष तो ठीक नहीं है ? क्योंकि प्राकृत शब्द प्राकृतभाषाके व्याकरणसे सिद्ध है । यदि संस्कृत व्याकरणसे वे अनिष्पन्न है वो स्वरूप मात्रसे अनिष्पन्न है अथवा अर्थविशेषमें अनिष्पन्न है। स्वरूपमात्रसे अनिष्पन्न तो नही है क्योंकि जैनेन्द्र व्याकरणके सूत्र [१।२।११४] के अनुसार 'माबी' शब्द निष्पन्न है। यदि गोत्वरूप अर्थविशेषमें निष्पन्न न होनेके कारण 'गावो' शब्दको अपशब्द कहते हैं तो भी ठोक नहीं है; क्योंकि संस्कृत व्याकरण 'गावी' शब्दको गोत्वरूप अर्थमें निष्पन्न नहीं करता। प्राकृत व्याकरण ही गावी सन्दको गोत्वरूप अर्थका वाचक बतलाता है। फिर भी यदि इसीलिए गावी घन्दको अपराब्द कहते है तो गोशब्द भी अपराब्द कहा जायेगा वयोकि प्राकृत व्याकरणसे 'गो' शब्द अनिष्पन्न है। अतः जब संस्कृत व्याकरणसे सिद्ध गोशब्द और प्राकृत व्याकरणसे सिद्ध 'गावी' शब्द गीत्वरूप अर्थके वाचक है तो यह नियम कैसे किया जा सकता है कि गोशब्द ही गोत्वका वाचक है और गायी शब्द गोत्वका वाचक नहीं है ? जैसे वृक्ष, पादप, तह ये शब्द पर्यायवाची है वैसे हो गो और गावी शब्द भी पर्यायवाची है।

## श्रुत प्रमाण

यदापि 'थूत' सब्दे संस्कृतको 'थु' घातुसे बना है जिसका अर्थ 'सुनना' है। किन्तु जैन दर्शनमें यह श्रुत शब्द ज्ञानविदीयमें रूढ़ है। अर्थात् एक ज्ञान-विदीयका नाम श्रुतज्ञान है। वह श्रुनज्ञान मतिपूर्वक होता है। अर्थात् पहले मतिज्ञान होता है उसके पश्चात् श्रुतज्ञान होता है। इसलिए मतिज्ञान श्रुतज्ञान-का कारण है। ये दोनों ज्ञान सभी प्राणियोंको होते हैं।

शंका-सुनकरके जो ज्ञान होता है वही शुतज्ञान वयों नहीं है ?

 <sup>&#</sup>x27;युनरान्दोऽयं अवश्यमुपादाव श्रुत्पादितोऽपि रूद्विरागि करिनश्चित्रायानियोपे वर्तते
.....ं....वः पुनरसी ग्रानिवेशेष रित । क्रत श्राह—श्रुतं मितपूर्विनिति ।—सर्वार्थसिठ १-२० ।

समाधान—नहीं, बयोंकि ऐसा माननेते तो खुतज्ञान मितज्ञान हो हा जायेगा। मितज्ञान भी शब्दको सुनकर 'यह 'गो' शब्द हे' ऐसा जानता है। अतः धुतज्ञान, इन्द्रिय और मनके द्वारा जिसको कुछ पर्गायोंको जान छिया गया है और कुछ पर्यायोंको नहीं जाना है ऐसे शब्द बोर उसके बाल्यको श्रोत्रेन्द्रियको सहायताके बिना हो जानता है।

संक्षेपमें मतिज्ञानसे जाने हए पदार्थमें मनकी सहायतासे होनेवाले विशेष ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। चुकि मतिज्ञान पाँचों इन्द्रियोंकी और मनकी सहा-यतासे उत्पन्न होता है अतः पाँचों इन्द्रियों और मनसे ज्ञात विषयको ही आलम्बन लेकर श्रुतज्ञान व्यापार करता है। इसलिए श्रुतज्ञानके दो भेद हो गये है-एक अनक्षरात्मक धृतज्ञान और एक अक्षरात्मक धृतज्ञान । श्रोत्रेन्द्रियके सिवा दोप चार इन्द्रियोंसे किसी भी इन्द्रिय और मनकी सहायतासे होनेवाले मितज्ञानपूर्वक जो शृतज्ञान होता है उसे बनक्षरात्मक शृतज्ञान कहते हैं। और थोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञान०र्वक जो श्रवज्ञान होता है उसे अक्षरास्मक ध्रव-भान कहते हैं। जैसे किसीने कहा--'जीव है'। शोशेन्द्रियके द्वारा इस खब्द-को सुनना मतिज्ञान है। और उसके निमित्त से जीव नामक पदार्थके अस्तित्व-को जानना अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है अर्थात् अक्षररूप शब्दमे उत्पन्न हुए शानको भी कार्यमें कारणका उपचार करके अक्षरात्मक कहा जाता है। वास्तवमें ज्ञान अक्षररूप नहीं होता। अक्षरात्मकका दूसरा नाम शब्दज भी है। तया, शीतल पवनका स्पर्श होनंस जो शीतल पवनका ज्ञान हुआ, वह मितज्ञान है। और उस ज्ञानसे वायु प्रकृतिवाले मनुष्यको जो यह ज्ञान होता है कि 'यह वायु मुझे अनुकुल नहीं हैं यह अनक्षरात्मक धुतज्ञान है। बर्योंकि यह ज्ञान अक्षरके निमित्तसे नहीं हुआ। इसका दूसरा नाम लिंगज श्रुतज्ञान मो है।

धृतज्ञानके इन अक्षर और अनक्षर भेदोका सबसे प्राचीन उस्लेख अक-एंकदेवके तस्वार्थ वातिकमे मिलता है। उन्होंने धृतज्ञानका वर्णन करते हुए अन्य दर्शनोंमें माने गये अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहा, अर्थापित, सम्मय और अभाव नामक प्रमाणांका अन्तर्भाव धृतज्ञानमे किया है। उनका कहना है कि शब्द प्रमाण तो धृतज्ञान ही है। तथा तैय प्रमाणोंके द्वारा जब जाता स्वयं जानता है उस समय ने अनक्षर खुत है और जब यह इनके द्वारा दूसरोंको ज्ञान कराता है तो वे अक्षर खुत है।

३, गो० जी० टो० गा० १२५।

२. सूत्र १-२०, ५० ५४ ।

जपर गोम्मटसार जीवकाण्डकी संस्कृत टीकाके आधारपर बक्षर और अनक्षर धुवकी जो परिभाषा है। किन्तु अकलेक-देवके उथत कथनके साथ उसकी संगति नहीं बैठती। उसके अनुसार तो एक ही धुतजान अनक्षरात्मक भी होता है। जबतक बहु जान अप रहता है तबतक अनक्षरात्मक है और जब वह वचनरूप होकर दूसरेको जान करानेमें कारण होता है तब वही अक्षरात्मक कहा जाता है।

अकलंकदेवके पूर्वज आचार्य पूज्यपादने प्रमाणके दो मेद किये हैं—ैस्वार्य और परार्थ। तथा ध्रुतज्ञानके तिवाय रोप ज्ञानोंको केवल स्वार्थ प्रमाण वतलाया है और ध्रुतज्ञानको स्वार्थ भी वतलाया है और परार्थ भी वतलाया है। ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रुत परार्थ है।

यह सब जानते हैं िक वस्तुको जागनेका मुख्य सायन ज्ञान है। ज्ञानके द्वारा ही हम सबको जानते हैं। और दूवरोंको ज्ञान करानेका मुख्य सायन है बचन। ज्ञाता वचनके द्वारा थ्रोताओंको बोध कराता है और चचन व्यवहार केवल धृतज्ञानमें हो पाया जाता है। वर्मोंकि 'जो सुना जाये वह धृत इह ब्युत्पत्तिके अनुसार धृतका वर्ष होता है 'जब्द'। बचताके द्वारा कहा गया राज्य शिताके धृतज्ञानमें कारण होता है। और बहु बचतामें विद्यान धृतज्ञानका कार्य है; बयोकि वचताका ध्रुतज्ञान ही तो बचनका रूप धारण करता है। अतः राज्य एक और धृतज्ञानका कार्य है तो दूसरी और धृतज्ञानका कारण है।

इतने स्पष्टोकरणके पदचात् जब हम अक्षर और अनक्षर धृतकी दोनों पिरभापाओंकी तुलना करते हैं तो प्रचलित परिभापाके अनुसार तो अक्षरके निभित्तत्त होनेवाला धृतज्ञान अक्षरात्मक कहा जाता है और अक्लंकदेवके अनुसार अक्षरोक्तारणमें निभित्त ज्ञान अक्षरात्मक है। दूतरे श्वरोम एकके अनुसार प्रोताका धृतज्ञान अक्षरात्मक है। दूपरेके अनुसार वक्ताका व्यवनात्मक धृतज्ञान अक्षरात्मक है। किन्तु विचार करनेपर दोनों हो धृतज्ञानोंको अक्षरात्मक मानाना समुचित प्रतीत होता है वगीक वास्तवमें तो ज्ञान अक्षरात्मक महो हो सकता। वगीकि ज्ञान भावक्ष है और अक्षर प्रवस्त हो अयवा ज्ञान चेतन है और अक्षर जड़ है। किन्तु ज्ञान अक्षरात्मक सहो हो सकता। वगीकि ज्ञान भावक्ष्य है और अक्षर प्रवस्त होता है अपवा ज्ञान चेतन है और अक्षर जड़ है। किन्तु ज्ञान अक्षरात्मक होता है वगीक अक्षरक होता है व्यवा ज्ञान चेतन

र. 'तत्र प्रमाणं दिनिषं, स्वार्थं परार्थं च । तत्र स्वार्थं प्रमाणं सुतवनर्थम् । सुतं पुतः स्वार्थं भवति परार्थं च । प्रानात्तकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थन्'।—सर्वाकं स्व १-६।

अक्षरोच्चारणमें निमित्त होता है, इबलिए उसे अक्षरात्मक कहते हैं। और अक्षरके निमित्तके बिना जो श्रुतमान होता है वह अनक्षर श्रुव है। किन्तु वह तभो-तक अनक्षर श्रुव है जबतक वह परोपदेशमें निमित्त नहीं होता। जहाँ उसने वचनका रूप धारण किया कि वह भी अक्षरात्मक श्रुव हो जाता है।

शुतज्ञानके विषयमं अकलकदेवका मत—उनत विवेचतसे यह निष्कंध निकलता है कि शृतज्ञानमें शब्द ही प्रधान कारण है। इसीसे अकलकदेवने अपने लघीयस्त्रय नामक प्रकरणमें कहा है—'शब्द योजनासे पहले जो पति, स्मृति, प्रत्यिभज्ञान, तर्क और अनुमान ज्ञान होते हैं, वे मितज्ञान है और शब्द योजना होनेसे वे शृतज्ञान हैं।

थुतज्ञानके विषयमें आचार्य विद्यानम्दकी समीक्षा—त्राचार्य विद्यानम्दने अपने तत्वार्यस्त्रीकवार्तिक नामक ग्रन्थमें थुतज्ञानका स्वस्त्य व्यतलाते हुए अक्लंक-देवके उथत मतकी सुन्दर समीक्षा की है। वे कहते हुँ— 'विचारणीय यह है कि धव्ययोजनापूर्वक होनेवाला जान ही थुतज्ञान है अथवा घट्ययोजनापूर्वक होनेवाला जान ही है? यदि शव्ययोजनापूर्वक होनेवाला जान भुतज्ञान हो है है ति इसमें हमारा कोई विरोध नहीं हुं, क्योंकि ऐहा नियम करनेत शक्त हो है तो इसमें हमारा कोई विरोध नहीं हुं, क्योंकि ऐहा नियम करनेत शक्त संस्थान थुतज्ञानके सिक्षा अन्य नहीं हो सकता। किन्तु यदि कव्ययोजनापूर्वक होनेवाले ज्ञानके ही खुतज्ञान माना जाजा है, तो थोषज्ञन्य मिठज्ञानपूर्वक होनेवाले ज्ञानको हो खुतज्ञान माना जाजा है, तो थोषज्ञन्य मिठज्ञानपूर्वक हो खुतज्ञान हो सकेवा और वस्तु आदिसे जन्य मित्रज्ञानपूर्वक जुतज्ञान नहीं हो सकेवा और ऐसा होनेते सिद्धान्तमें विरोध उपस्थित होगा। हो, वृंकि लोकव्यवहारमें याव्यवज्ञान्य केवा जो ज्ञान होता है वही खुतज्ञान है तो इसमें वनाया है कि शब्दयोजनापूर्वक ग्राजान होता है वही खुतज्ञान है तो इसमें अव्यावस्य वाधा नहीं आतो; क्योंकि वसु आदिसे उत्पन्न मित्रज्ञानपूर्वक होनेवाले खालाको भी वास्तवम स्वीकार कर लिया गया है।

इस प्रकार अकलंकरेवके उनत कथनको केवल व्यवहारकी दृष्टिसे ठीक बतला-कर बिचानन्द पुनः कहते हैं-अथवा धन्दाईतवादी वैयाकरणोंका मत है कि-'लोकमें ऐसा कोई प्रान नहीं है वो सन्दयोजनाके बिना हो, सब ज्ञान सब्दर्स अनुविद्ध हो मासित होते हैं।' इस एकान्तवादका निराकरण करनेके लिए हो

 <sup>&</sup>quot;वानमाव मतिः संवा चिन्ता चाभिनिरोभिकत् ॥१०॥ प्राष्ट्र नामवोजनाष्ट्रीयं श्रुव राज्यात्रवीवनाव्? ।
 त त्रवाधरती०, १० २३६-२४० ।

बकलंकने घरदयोजनासे पहले होनेवाले आनको मतिज्ञान और राज्ययोजना-सिहत ज्ञानको थुतज्ञान कहा है। जो इस वातको वतलाता है कि यह कोई आवस्यक नहीं है कि प्रत्येक ज्ञान शब्द योजनासे सिहत हो हो, शब्द संसर्गके बिना भी ज्ञान हो सकता है।

यहाँतक विद्यानन्दको 'शब्द संसुष्ट ज्ञान श्रुतज्ञान हो होता है' यह बात तो मान्य है, किन्तु 'शब्द संसुष्ट ज्ञान हो थ तज्ञान होता है' यह मत मान्य नहीं है। परन्तु अकलंकदेवके प्रधान टीकाकार तथा अनन्य अनुषायो विद्यानन्द अकः लंकके मतका विरोध करके भी उसे आगम और यक्तिके प्रतिकल बतलानेका साहस तो नहीं हो कर सकते अतः शब्दाईतका खण्डन करके वे पुनः प्रकृत चर्चाकी ओर आते है और अकलंकके मतका समर्थन करते हुए कहते हैं-'जैन'-दर्शनमें वचनके दो भेद है--द्रव्यवाकु और भाववाकु। द्रव्यवाकुके भी दो भेद हैं—एक द्रव्यरूप और एक पर्यायरूप । पर्यायरूप द्रव्यवाक श्रोत्रेन्द्रियसे प्राह्म है । इसी वाक्को शब्दाईतवादी वैखरी अथवा मध्यमा नामसे कहते हैं। भाषा-वर्गणारूप जो पुद्गल है वह द्रव्यस्य वाक् है। यह द्रव्यरूप वचन सब ज्ञानोंका अनुगामी नहीं है। अर्थात् सभी ज्ञानोमें द्रव्यरूप वचन नहीं पाया जाता । तथा ज्ञानावरणके क्षय अथवा क्षयोपशमसे युक्त आत्मामें जो बोलनेकी सूक्ष्म शक्ति है वही भाववाकु है। इस भाववाकु के बिना किसीके मुखमे कभी भी वचन नहीं निकल सकता। सर्वज्ञ भगवानुके भी अनन्त ज्ञानशन्त्रिके प्रतापसे हो वचनका उद्भव होता है। यह भाववाक रूप शक्ति समस्त आत्माओमें पायी जाती है; ' वयोंकि वह चेतना सामान्यका धर्म है। उस शवितरूप ज्ञान और राव्दके विना शुतज्ञान नहीं हो सकता। आगममे सुक्ष्म निगोदिया जीवके सबसे जघन्य लब्ध्यक्षर नामक कुथुत ज्ञान कहा है, जो सदा उद्पादित रहता है और स्पर्शन इन्द्रिय जन्य कुमित ज्ञानपूर्वक होता है। अतः मितज्ञान पूर्वक होनेवाले समस्त धुतज्ञानमें बक्षरज्ञान बवस्य रहता है इसलिए अकलंकदेवने जो यह नियम किया है कि धन्दयोजना होनेसे ही श्रुतज्ञान होता है उसमें कोई विरोध नहीं आता । इस तरहके उपदेशको परम्परा पायी जातो है तथा युक्तिसे भी यह बात सिख है ।

इस प्रकार विद्यानन्दने भी अकलंकदेवके उक्त मतको अन्तमें आगम और

१. तत्त्वार्थ श्लो०. प्० २४१-२४२।

 <sup>&#</sup>x27;स्वलं प्रच्चेन, 'भृतं रान्दानुवोननादेव' राजरभारपायाकलद्वाभिनेवाय कदाभिद् विरोधामात्रातः तथा सम्प्रदायसाविच्नेदायुक्तव्यम्बस्य सर्वमितपूर्वकरपापि शृत-सायरातात्वं व्यवस्थिते:—तस्वार्थरतो०, पृष्ठ २४२ ।

युवितके आधारपर ठीक वतलाया है। उनका कहना है कि शास्त्रोमें कहा है कि प्रत्येक संसारी जीवके मित, श्रुत अथवा कुमति, कुश्रुत ज्ञान अवस्य रहते हैं। यहाँ तक कि सुरम निगोदिया लब्ध्यपर्यान्तक जीवके भी, जिसके केवल एक स्पर्धन इन्द्रिय है, स्पर्धन इन्द्रियसे होनेवाले कुमतिज्ञानपूर्वक कुश्रुतज्ञान भी होता है। उस कुश्रुतज्ञानका नाम लब्ध्यक्षर है और वह ज्ञान सदा विकित्तत रहता है, कभी भी उसका लोग नहीं होता। इसका यह मतलब हुआ कि लब्ध्यक्ष्यमें अक्षरज्ञान प्रत्येक जीवमें बर्तमान रहता है। अतः श्रीविद्यम अयवा अन्य इन्द्रियोंसे होनेवाले मितज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञानमें अध्यक्षान अवस्य रहता है। इसलिए शब्द- योजनाविद्य ज्ञान ही श्रुतज्ञान है। '

पूर्वाचार्योक वचनोंका अनुशोलन करनेते भी इसी बातकी पृष्टि होती है।
प्रथम तो तस्वार्धसूत्रकार है है यु तझानके मेद अंग और अंगवाह्य बतलाये हैं,
ये दोनों भेद राब्द और तज्जन्य झानको अपेक्षा ही होते हैं। दूसरे पूज्यपादने
स्नुतझानका व्याख्यान करते हुए श्रुतको अनादिनिषम बतलाया है तथा उसके
अपोस्पेय होनेका निराकरण किया है; (क्योंकि मीमांसक वेदको अपोस्पेय मानते
हैं) और श्रुत्पूर्वक श्रुतका उदाहरण देते हुए छिला है कि जैसे किसीने 'पट' शब्द सुना, फिर अलिसि पटको देखा, उसके पदमात 'यह पट हैं' ऐसा जाना किर यह पट पानो भरनेके काम आता है ऐसा जाना। ये सब भी इसी बातको पूर्व करते हैं। तीसरे समन्तमद स्वामीने श्रुतको 'स्याहाद' राब्दसे कहा है। और जो अनेकानका प्रतिपादन करता है उसे स्याहाद कहा है। इससे भी इसी बातको पूछि होती है कि श्रुत्वानमें राब्दकी प्रधानता है। द्वेतास्वर परस्परामें तो श्रुत्वानमात्र शब्दज ही होता है।

श्रुवज्ञानके विषयमें श्रेताम्बर सान्यवा-द्वेताम्बर साहित्यमें श्रुवजानको चर्चा विस्तारसे को गयो है। जिनभद्रगणिका विद्योपाद्यक माध्य इस दृष्टिसे उल्लेखनीय हैं। गणिजीने श्रुर्वैज्ञानको मतिज्ञानका हो एक भेद माना है। इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उल्लाव होनेवाला सब ज्ञान मतिज्ञान हो है। केवल परोपदेश और आग्रमके वचनोंसे उल्लाव होनेवाला ज्ञानविनेष् श्रुतज्ञान है। आचार्य सिद्धसेन

 <sup>&#</sup>x27;श्रुतं मितिपूर्वं दयनेकद्वादरामेदम् ॥२०॥' त० स्० १ ४०

र सर्वा० सि० स० १-२०।

<sup>-</sup> १ इ. 'स्याद्वादकेवलवाने'-मा० भी० का० १०५।

४. 'महसेओ चेव सुयं' -विरो० भा० गा० =६।

कृत मानी जानेवाली निस्वय द्वार्थिशिकामें तो श्रुतको मतिसे भिन्न मानना व्यर्थे हो बतलाया है। किन्तु सेदान्तिक पक्ष इस मतको मान्य नही करता। वह श्रुतक् ज्ञानको मतिज्ञानसे भिन्न तो मानता है, किन्तु वसे मतिका हो एक रूपान्तर मानता है। विशेष इस प्रकार है—

मित और शुवमें भेद वतलाते हुए विशेषावरयक भाष्यकार लिखते है— मितका लक्षण जुदा है और शुतका लक्षण जुदा है; मित कारण है श्रुत उसका कार्य है, मितके भेद जुदे हैं और श्रुतके भेद जुदे हैं, श्रुतज्ञानकी इन्द्रिय केवल श्रोप है और मितजानकी इन्द्रियों सभी है, मितजान मूक है, श्रुत वाचाल है, इत्यादि कारणोंसे मित और श्रुतमें भेद है।

इन्द्रिय और मनकी सहायतासे शब्दानुसारी जो ज्ञान होता है, जो कि अपनेमें प्रतिभातमान अर्थका प्रतिपादन करनेमें समर्थ होता है, उसे श्रुतजान कहते हैं। आश्य यह है कि 'घट' शब्दको सुनकर घट अर्थके साथ उसकी संगति करनेपर जो अन्तरंगमें 'घट' 'घट' शब्दोल्जेखसे सहित ज्ञान उत्पन्न होता है वह युतजान है। शब्दोल्जेखसिहत उत्पन्न हुआ यह ज्ञान अपनेमें प्रतिभातमान अर्थके प्रतिपादक शब्दको उत्पन्न करता है और उससे दूसरे श्रोताको बोध होता है। अर्थात् श्रुतज्ञानके द्वारा ज्ञाता स्वर्य भी जानता है और उससे दूसरोंकों भी ज्ञान करता है। तथा इन्द्रिय और मनके निमित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है जो कि स्वर्यकोता, उसे मित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होता, उसे मित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होता। है जो

शंका-यदि राज्येक्लेखसहित सानको श्रुतसान और रोपको मतिशान मानते हैं तो केवल अवग्रह हो मतिसान हो सकेगा, ईहा, अपाय, आर्द मतिसान नहीं कहे जा सकेंगे; क्योंकि उनमें शब्दका उल्लेख पाया जाता है।

समाधान-उन्त बंका ठीक नहीं है, क्योंकि यदापि ईहा वगरह ज्ञान भे घन्दोल्लेख चहित होते हैं, किन्तु वे शब्दानुसारी ज्ञान नहीं हैं, जो शब्दोल्लेख सहित ज्ञान शब्दानुसारी होता है, वही थ्र.तज्ञान होता है।

रांका-वि शब्दानुसारी ज्ञानको धुतज्ञान मानते हैं तो एकेन्द्रियोके धुत-

 <sup>&#</sup>x27;वैयर्थातिप्रसंगाभ्यां न मत्यभ्यिषकं श्रृतम् ॥१६॥'

२. वि० भा० गा० ६७ ।

 <sup>&#</sup>x27;इंदियमचोखिमित्तं जं विख्लाणं सुयाणुसारेतं। नियमसुरित्तमस्यं तं भावसुयं मह सेसं ॥१००॥' विरो० भा० ।

ज्ञान नहीं हो सकता, वर्षोकि उनमें शब्दानुसारोपना नहीं है। किन्तु आगममें एकेन्द्रियोंने श्रुतज्ञान माना है ?

समाधान--इब्बयूत ( शब्द ) के अभावमें भी एकेन्द्रियोंके भावधृत मानना चाहिए । जर्यात् यद्यपि एकेन्द्रियोंके इब्बयूत नहीं होता फिर भी झानावरण कर्मके क्षयोपराम रूप भावधृत होता है ।

इस तरह मिंट और थुनका लक्षण भिन्न-भिन्न होनेसे मिंत और थुतमें भेद हैं। तथा मिंतपूर्वक हो थुत होता है इसलिए भी मिंत और थुत भिन्न-भिन्न हैं।

रांका—दूसरेते शब्द सुनकर जो मतिशान उत्पन्न होता है वह तो श्रुत-पूर्वक है; क्योंकि आपने शब्दको श्रुत कहा है। श्रत: श्रुतपूर्वक भी मतिशान होता है।

समाधान—दूसरेंसे शब्द सुनकर जो मितिज्ञान उत्पन्न होता है वह द्रव्य-धुत्तेसे उत्पन्न होता है; क्योंकि शब्द केवल द्रव्यश्रुत है, भावश्रुत उतका कारण नहीं है। बतः मृति भावश्रुतपूर्वक नहीं होता। द्रव्यश्रुतपूर्वक होता है तो होओ, उसके होनेंसे कोई दोप नहीं बाता।

तथा मतिज्ञान और धुतज्ञानमें इन्द्रिय मेंद भी है। बयोकि श्रीमेन्द्रियके द्वारा होनेवाले ज्ञानको हो श्रुतज्ञान कहते हैं। किन्तु 'श्रीयेन्द्रियके द्वारा होने बाले ज्ञानको श्रुत ही कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है; बयोंकि श्रीमेन्द्रियके द्वारा होनेवाला ज्ञान मित्रज्ञान भी हो सकता है। उनमें जो ज्ञान चाटदानुसारी होता है वही श्रुत है। तथा श्रोमेन्द्रिय और श्रीय इन्द्रियोक्ते द्वारा जो ज्ञान होता है वह सि ई किन्दु इतना विचेष है कि चक्षु श्रादि चेष चार इन्द्रियोक्ते ज्ञान होता है वह भी श्री श्रुतानुसारी चारोको ज्ञानकी श्रीसाई वह सि विचेष स्वानुसारी चार इन्द्रियोक्ते स्वानुसारी चार इन्द्रियोक्त स्वानुसारी स

द्यंका—इस तरह तो धुतज्ञान और मितज्ञान दोनों ही सब इन्द्रियोंके निमित्तसे हुए कहे जायेंगे। फिर दोनोंमें इन्द्रियभेद कैसे रहा?

समाधान—मापका कहना ठोक है, किन्तु यचिष घोष इन्द्रियोंके द्वारा बाया होनेसे उस अक्षरलाभको येव इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली उपलिख कहा जाता है, किर भी चूँकि वह यान्दात्मक है अतः वह थोत्रे न्द्रियके हो प्रहण योग्य होता है। इसलिए वास्तवमें वह शोत्रे न्द्रियके द्वारा होनेवाली उपलिख हो है। और ऐसा होनेसे यास्तवमें श्रुतज्ञान थोत्र इन्द्रियके निमित्तसे हो होता है किन्तु मिन्नज्ञान थोत्रेन्द्रिय तथा सेय सब इन्द्रियोंके निमित्तसे हो होता सारांश यह<sup>1</sup> है कि शब्दका अनुभरण करके जो मितिबिरोप उत्पन्न होते हैं बह सब श्रुतज्ञान हो हैं। और जो शब्दका अनुसरण न करके वस्तुतत्त्वका अवलोकन करनेसे स्वयं हो मितिबिरोप उत्पन्न होते हैं वह सुद्ध मिति-ज्ञान हैं।

कुछ ब्यास्याता ऐसा मानते है कि जो मतिविद्योप दाव्यानुसारी होते हुए भी सब्दको प्रवृत्तिसे रहित है और केवल हुदममें ही स्फुरित होते हैं वे मतिज्ञान ही हैं। किन्तु ऐसा मानना जिस्त नहीं हैं, वयोंकि ऐसा माननेसे मानव्य तके अमावका प्रसंग जपित्वत होगा। मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके द्वारा जाने गये पर्वायों में से जो पदार्थ कहें जानेके योग्य है वह मानव्य है। अर्थात् अर्थात् अर्वाव करमें पर्वायों में से जो पदार्थ कहें जानेके योग्य हैं, भले ही जनका कथन न किया जाये, किन्तु आपणके योग्य होनेसे वे मावश्रुत हैं। अर्दा मतिज्ञानके द्वारा जाने गये अनिकाय वर्ष मायणके ख्योग्य होते हैं अतः वे मावश्रुत नहीं हैं। किन्तु आपणके योग्य हैं, भले ही जनका कथन न किया जाये, किर भी विकल्पमें प्रतिभासित ऐसे सब अर्थ भावश्रुत कही जाते हैं।

सारांच यह है कि जो घटादि पदार्थ कथन करनेके योग्य होते हुए भी बच्दानुवारी न होनेसे धृतझानमें उपयुक्त जीवोके द्वारा कथन नहीं किये जाते, तथा
जो अर्थपर्याय रूप होनेसे वाचक राव्दके अभावसे कथन करनेके अयोग्य है, ऐसे
अर्थ जिस झानमें प्रतिभासित हो, वह मितझान है, ध्रुतझान नहीं है, क्योंकि
ऐसा जो ज्ञान कथन करनेके योग्य वस्तुको विषय करता है वह तो शब्दानुवारी नहीं है और जो कथन करनेके अयोग्य वस्तुओको विषय करता है वह
भाषणके ब्रयोग्य है।

इस तरह पूर्वोबत प्रकार<sup>3</sup>से वेवल कथन करने योग्य क्षयंको हो विषय करनेके कारण जितना भो श्रुतज्ञान है सब शब्दका परिणान है। शब्दले यहाँ परोपदेशरूप सब्द तथा ग्रन्थरूप सब्द लिया गया है। उससे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सब्द परिणान रूप होता हो है। किन्तु मतिज्ञान सब्द परिणानरूप भी

 <sup>&</sup>quot;ने भवतराणुवारेख मर्दविसेसा तयं सुयं सन्वं। ने न्य सुवितरवेनचा सुद्धं निय तं महन्नाखं॥" ॥१४४॥ विरोठ माठ।

२. विरो० भा०, गा० १४५ ।

र. "पर्व पणि परिणा में सुरमाणं अभवहा सहनाणं। वं भिन्नसहावाहं ताई तो मिन्न-स्वाई ॥१५०॥"----विरो० भाष्य।

होता है और अन्यन्द परिणामरूप भी होता है; बयोकि वह भारणक योग्य अपको भी विषय करता है और भारणके अयोग्य अपको भी विषय करता है। अतः राज्यको अपेक्षा न करके अपनी चृद्धिसे ही विकल्पित कपने योग्य पदार्थों में ब्वित परिणाम मितज्ञानमें भी पाया जाता है। किन्तु जिस मितज्ञानका विषय अनिम्लाप्य (कपन करनेके अयोग्य) पदार्थ होता है उसमें ब्वित परिणाम नहीं पाया जाता; बयोकि अनिम्लाप्य पदार्थों स्वयं जानकर भी, जनके वाचक शब्दों के न होनेसे न तो उनका अन्तर्विकल्प होता है और न दूसरों के प्रति उनका कपन किया जा सकता है।

चक्त विवेचनका सार यह है कि पुस्तक आदिमें अंकित लिपिक्प अक्षर और मुखसे उच्चारित सन्दरूप अक्षरको इन्यभूत कहते हैं। चूंकि भुतज्ञान मितान, पूर्वक होता है इसिल्ए इन्यभूतसे अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान भी उत्तम होते हैं अपित् पुस्तकपर अंकित अक्षरोंको देखकर तथा राज्य सुनकर प्रारम्भमें तो अवग्रह आदि मितान हो होता है, किन्तु अक्षरक्ष्य होतेसे इन्यभूत गृह्यक्ष्य भुतज्ञानका हो। अस्मान कारण है। क्या इन्यभुत सुतज्ञानक हो। क्या भाग स्थान भी प्रायोगक सारण है। विष्ठा इसिंस भुतज्ञानमें हो किया जाता है। तथा इन्यभुत दूसरोंको ज्ञान करावेमें कारण है इसिंस भुतज्ञानको भी पर्मयोगक माना जाता है।

इस स्वेतान्वर मान्यताके साथ दिगन्वर मान्यताका कोई विरोध लक्षित नहीं होता; क्योंकि दिगन्वर मान्यता भी श्रुतज्ञानको परार्थ-परप्रवोधक वतलाती है और उन्नके परार्थ होनेका कारण है श्रुतज्ञानका वचनात्मक होना। वचनात्मक श्रुत है इब्बंध्रुत है और ज्ञानत्मक श्रुत मात्र्य है। यदि ज्ञानात्मक श्रुतमें अर्थात् अर्थात् नहीं तो वह वचनात्मक श्रुतका हप नहीं के सकता। वाजान कार्य के व्याव है और वाव्यक्ता कर नहीं के सकता। ज्ञान कार्य के व्याव है और व्यावका व्याव श्रुतज्ञान है। एवा ज्ञान विचा पव्यक्तां कहीं हो। सकता। इसीसे अक्लंकदेवने वान्ययोजना सहित ज्ञानको श्रुतज्ञान कहां है।

'राज्यपोजनासहित ज्ञान धुननान हो होता है' इस विषयमें दिनम्बर परस्परांक किसी पशको आपत्ति नहीं है। किन्तु 'राज्यपोजनासहित ज्ञान हो धुनज्ञान होता है' इस विषयमें एक पशको आपत्ति है, जिसका निर्देश आवार्य विद्यानन्दके द्वारा किये गये अकलंकदेवके उन्त मतके विरोधमें मिलता है। किन्तु वह
आपत्ति केवल दृष्टिमेदका परिणाम है, उसमें विदोध तस्य नहीं है, यह बात भी
विद्यानन्दके द्वारा किये गये अकलंक देवके समर्थनस स्पष्ट हो जातो है। इसके
लिए एक उदाहरण पर्यास है—एक मनुष्य बार-चार हायको मुँहके पास ले

.,1

जाता है। उसको देखनेवाले मनुष्यको उत्तको इस क्रियाका अववह आदि ज्ञान होता है। फिर 'यह भूषा है, भोजन करना चाहता है' इस प्रकारका श्रुतज्ञान होता है। दिगम्बर परम्पराके एक पक्षके अनुसार यह श्रुतज्ञान राज्यज्ञान होता है। दिगम्बर परम्पराके एक पक्षके अनुसार यह श्रुतज्ञान राज्यज्ञान होता है। दरन्तु इनेताम्बर-परम्पराके अनुसार चूँकि श्रुतज्ञानमात्रमें शब्द निमित्त है। इसलिए इस श्रुतज्ञानमें भी सावद निमित्त है। उनका कहना है कि भूषा मनुष्य गूँगा होने कारण 'में भूषा हूँ, मोजन करना चाहता हूँ' दर्शकों यह सब्दार्थज्ञान कराने के लिए मुँहके पास हाय छे जाता है। अतः यह्य छे जाता है। अतः यह स्वर्धां जानेवाली वातको हो वह हायकी चेशके हारा प्रकृत करना चहना है, इसलिए उसकी वह चेश श्रुवत्राव हम ही है। अतः सब्दकी सरस्व हम हो श्रुत्वज्ञानका कारण होनेसे उत्तका अन्तर्भाव भी श्रुतमें हो होता है।'

उनत चर्चापर और भी अधिक प्रकारा डालनेके लिए द्वेताम्बर परम्परामें जो श्रृतज्ञानके अक्षररूप और अनक्षर रूप भेद किये हैं, उनका निरूपण किया जाता है। अदारके तीन भेद हैं—संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और अव्ययसर । विभिन्न लिपियोंमें अंकित आकाररूप अक्षरको संज्ञाक्षर कहते हैं। मुखसे उच्चारित अक्षरोंको व्यंजनाक्षर कहते हैं। अक्षरित अक्षरोंको व्यंजनाक्षर कहते हैं। अक्षरित अक्षरोंको व्यंजनाक्षर कहते हैं। अक्षरित अक्षरोंको अव्यापत स्वंत विशेष श्रृतज्ञानका उपयोग और श्रृतज्ञानावरण कर्मका अयोपश्चम इन दोनोको उच्च्य-क्षर कहते हैं। इनमें-से संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर तो द्रव्यश्वर हैं और अव्ययसर भावश्रुत हैं। यह अव्ययसर श्रृतज्ञान किसीको प्रत्यक्षपूर्वक होता है और किसीको अनुमानपूर्वक होता है।

रांका—आप अक्षरके लामको लब्ध्यक्षर कहते हैं। सो पूर्वप, घट, पट आदि घड्योंके ज्ञानरूप अक्षरका लाभ संज्ञी जीवोंके तो हो सकता है, किन्तु असंज्ञी जीवोंके नहीं हो सकता; स्वोंकि अक्षरका लाभ परोपदेशपूर्वक होता है और जिनके मन नहों है उनके परोपदेशपूर्वक अक्षर लाभ नहीं हो सकता। शायद आप कहें कि असंज्ञी जीवोंके लब्ध्यक्षर श्रुवज्ञान नहीं बनता तो मत बनो, किन्तु ऐसा कहना भी। ठीक नहीं है; स्वोंकि आगममें एकेन्द्रिय आदि असंज्ञी जीवोंके भी लब्ध्यक्षर श्रुव कहा है। और अक्षरलाभके विना श्रुवज्ञान सम्भव नहीं है।

ः समाधान—संनाक्षर और व्यंजनाक्षरका लाभ परोपदेवपूर्वक होता है, किन्तु सब्बक्षर क्षयोपदान और इन्द्रिय बादिके निमित्तते होता है, अतः वह असंत्री जोवोके हो सकता है। यहाँ मुख्यता लब्ब्यक्षरकी है, न कि संनाह्यर और व्यंजनाह्यरकी; वयोकि यह ध्रुतनानका अधिकार है।

वतः एकेन्द्रिय आदिके भी स्टब्यक्षर श्रुत हाता है। प्रत्येक बकार बादि बक्षर स्वपर्याय और परपर्यायके भेदसे अनेक प्रकारका है। आदाय यह है कि तीनों लोकोमें परमाणु, आकाश वगैरह जितने द्रव्य हैं, जितने वर्ण (अक्षर) है और जितने उन वर्णोंके वाच्य बर्थ है, उन सबकी मिलकर जितनी पर्यायराशि. होती हैं उतनी हो पर्यायराशि प्रत्येक अकारादि अक्षरकी है। उस पर्यायराशिमें-से कुछ स्वपर्याय है जिनको संख्या अनन्त है, और घोष अनन्तानन्त गुणी परपर्याय है। चदाहरणके लिए, कल्पना कीजिए कि सर्वद्रव्यपर्याय राशिका प्रमाण एक साख है, और सब पदार्थोंका प्रमाण एक हजार है। उन एक हजार पदार्थोंमें से एक अकार पदार्थको स्वपर्याय केवल सौ हैं जो कि सत्स्वरूप हैं, और दोप सब यानी सौ कम एक लाख परपर्याय हैं, जो नास्ति स्वरूप हैं। इसी तरह इकार आदि प्रत्येक पदार्थको स्वपर्याय और परपर्याय जाननी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि स्वपर्याय कीन हैं और परपर्याय कीन हैं ? उदात्त, अनुदात्त, सानुनासिक, निर• मुनासिक आदि जो पर्याय अकारादि अक्षरकी अपनी हैं, तथा जो पर्याय अकारा-दिके साथ अन्य वर्णका संयोग होनेसे होती हैं वे सब उसको स्वपर्याय हैं, वे स्व-पर्याय अनन्त हैं क्योंकि उस एक अकारादि अक्षरके बाच्य द्रव्य अनन्त हैं। बतः उस अकारादि अक्षरमें उन अनन्त द्रव्योंको कथन करनेकी भिन्न-भिन्न अनन्त चिवतयों है। यदि ऐसा न माना जायेगा तो उस अकारादि वधारके सब बाच्य एक रूप हो जायेंगे क्योंकि वे एकरूप वर्णके वाच्य है। शेप इकार आदि सम्बन्धी तथा घट-पट आदि सम्बन्धी जो पर्याय है वे अकारको परपर्याय है, बयोकि उन सव पर्यायोंका 'अ'में अभाव है, अतः वे पर्यायें नास्तिह्न हैं। इसी तरह इकार बादि वक्षरोंको भी स्वपर्याय और परपर्याय समझनी चाहिए।

राका--यदि अकारसे मिन्न इकार, घट, पट आदिकी पर्यायांको परपर्याप कहते हैं तो वे परपर्याय अकारको केसे हैं ? और यदि वे अकारको ही पर्याय हैं तो उन्हें पटादिकी परपर्याय क्यों कहते हैं ?

समाधान—यतः अकार, इकार आदि अव्यर्गेन पदादि प्याचेंका व्यस्तित्व नहीं है, इसलिए उन्हें परपर्वाय कहा है। किन्तु वे सब परपर्वाय नास्तित्वरूपें तो अकारसे सम्बद्ध हो हैं और इस दृष्टिने वे भी अकारको स्वपर्वाय हैं, किन्तु बस्तित्वरूपें पदादि पर्वाय व्यादिम हो रहती हैं। इसलिए ने बसरको पर-पर्वाय कही जातो हैं। वस्तुका स्वरूप दो प्रकारका है—एक अस्तित्वरूप और दूसरा नास्तित्वरूप । बतः जो पर्वाय जिस बस्तुमें अस्तित्वरूपये रहती है, वह उसको स्वपर्वाय कही जातो है और जो पर्वाय जिस बस्तुमें नास्तित्वरूपये रहती है, वह उसकी परपर्याय कही जाती है। यहाँ 'स्व' और 'पर'शब्द केवल निमित्तभेदको बतलाते है। अतः अक्षरमें घटादिपर्मायोंका अस्तित्व नहीं है. इसलिए उन्हें परपर्याय कहा है। किन्तु इसका यह मतलब नहों है कि वे पर-पर्याय अक्षरसे सर्वया असम्बद्ध हैं ? नास्तित्वरूपसे ये पर्याय अकारके साथ सम्बद्ध है। यदि घरादि पर्यापोंका नास्तित्वकृतसे अक्षरके साथ सम्बन्ध नहीं माना जायेगा तो उन पर्यापोंका अक्षरमें अस्तित्व मानना पडेगा: वयोंकि अस्तित्व और नास्तित्व धर्म प्रस्परमें व्यवच्छेदरूप है, जहाँ जिसका अस्तित्व नही होता वहाँ उसका नास्तित्व होता है और जहाँ जिसका नास्तित्व नहीं होता वहाँ उसका अस्तित्व होता है। अतः प्रत्येक वस्तु स्वरूपको अपेक्षा हो सत् है। इसलिए प्रत्येक वस्तुमें स्वरूपके सिवा अन्य समस्त पररूपीका अभाव पाया जाता है। वह पररूपोंका अभाव भी उम वस्तुका स्वधर्म ही है; क्योंकि उसके विना वस्तुका वस्तुत्व कायम नही रह सकता। वस्तुका वस्तुत्व दो बातोंपर कायम है-स्वरूपका ग्रहण और पररूपीका त्याग । अतः समस्त द्रव्योंकी जितनी पर्यायें होती हैं उतनो ही प्रत्येक अक्षरको पर्याप है। यह बात केवल अक्षरके विषयमें हो नही है, किन्तू लोकमें वर्तमान जितनी भी वस्तुएँ है उन सबके विपयमें समझना चाहिए। किन्तु यहाँ बक्षारकी चर्चा है इसलिए यहाँ उसीकी पर्याव राशि बतलायी है।

अक्षरको उस पर्यायराशिमें कुछ स्वपयिं है और रोप परपर्यायें हैं, जो वस्तुएँ अभिलाप्य हैं वे सब अक्षरके द्वारा कही जाती हैं। जतः उन अभिलाप्य वस्तुओंको कवन करनेको शिवतस्य सभो पर्यायें अक्षरको स्वपर्यायें हैं, शेप जो अनिभलाप्य हैं वे परपर्यायें हैं। चूंकि अनिभलाप्य वस्तुओंको अनन्तवें भाग अभिलाप्य वस्तु हैं, इसलिएं अकारादि धर्णोंको स्वपर्यायें चोडो हैं, और परपर्यायें अनन्तवाुंगी है।

इस तरह अपनी समस्त पर्याय प्रमाण अक्षरका अनग्तवी भाग केवलीके सिवा समस्त जोवांके सदा उद्घाटित रहता है, कभी भी आवृत नहीं होता। उसके तीन भेद हैं—जयन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। सबसे जवन्य अक्षरका अनन्तवी भाग पृथियो आदि एकेन्द्रिय जीवोके होता है। उत्कृष्टने आवरण होनेपर भी यह कभी आच्छादित नहीं होता। आगे विश्वृद्धि होनेपर द्वोन्द्रिय आदि जीवोके कमसे यह बढ़ता है।

वरकृष्ट अक्षरका अनन्तवी भाग सम्पूर्ण श्रुतज्ञानियोके होता है । एकेन्द्रिय और सम्पूर्ण श्रुतज्ञानियोके मध्यवर्ती जीवोंके मध्यम अक्षरका अनन्तवी भाग होता है । रांको - सम्पूर्ण धुतज्ञानीके अक्षरका अनम्तवी भाग धुतज्ञान कैमे हो सकता है ? उसको तो सम्पूर्ण धुतज्ञानाक्षर होना चाहिए।

समाधान—अपका कहना ठीक है, किन्तु केवलाहारकी अपेहासि ही समूण श्रुतजानीके अक्षरका अनन्तवा भाग बतलाया है; क्योंकि सामान्य अक्षरकी विक्या होनेपर केवलाक्षरकी अपेक्षासे सम्पूर्ण श्रुतज्ञानाहार अनन्तवा भाग है। और ऐसा होना उचित हो है; क्योंकि केवलज्ञानको स्वपर्यायसि श्रुतज्ञानको स्वपर्याय अनन्तवे भाग है।

यह अक्षर श्रृतज्ञान है। ेश्वासीच्छ्यात, यूकना, खाँसना, जंबाई आदिके गृह्य अनकार श्रृत है; वयोक्ति वह केवल शब्दमान है, अक्षररूप नहीं है। फिली मनुष्यके दीपरवासका शब्द सुनकर 'यह शोकमें है' इन प्रकारका श्रृतज्ञान होता है। यह श्रृतज्ञान गब्दसे उत्पन्न होनेपर भी अक्षररूप ग्रह्मे उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इसे अनक्षर श्रृत कहते हैं।

इस तरह स्वेताम्बर परम्परामें भी धुतज्ञानके अक्षररूप और अनक्षररूप भेद हैं, किन्तु वे दोनों ही शब्दन हैं। अन्तर केवल इतना है कि अक्षरस्प श्रुतज्ञान अक्षरात्मक शब्दसे उत्पन्न होता है और अनक्षर रूप श्रुतज्ञान अन-क्षररूप शब्दसे जन्य होता है। किन्तु दिगम्बर परम्परामें शब्दज श्रुतज्ञानकी अक्षरात्मक श्रुत और लिंगज श्रुतज्ञानको अनदारात्मक श्रुत माना गया है, परन्तु यह स्पष्ट है कि श्रुवज्ञानमें शब्दकी ही प्रधानता है यह बात दिगम्बर परम्परा-को नो इष्ट है। दिगम्बर जैन बागिमक परम्पराके मान्य ग्रन्थ थी गामहुसार ( जीवकाण्ड )में ध्तज्ञानका वर्णन प्रारम्भ करते हुए कहा है--'णियमेणिह सद्बं पमुहं ॥ ३१५ ॥ इसका व्याख्यान करते हुए दीकाकारने लिखा है कि-"ध्रुतज्ञानके प्रकरणमें शब्दज अक्षरात्मक और लिगंज अनक्षरात्मक भैदोंमें-छे वर्ण-पद-वाक्यात्मक दाब्दसे जनित श्रुतज्ञानको ही प्रधानता है; वशेकि देन-छेन, पठन-पाठन जादि सब बाबहारींका बही मूळ है। यद्यपि लिगन जनकारात्मक थ तमान एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके होता है फिर भी व्यवहारींमें ्यनुषयोगो होनेसे यह अत्रयान है। तथा जो 'धूयते' अर्थान् श्रोवेन्द्रियके द्वारा बुहण किया जाता है, उसे श्रुत अथवा शब्द कहते हैं। और शब्दसे 'उत्तन वर्षज्ञानको ध्रुतज्ञान कहते हैं" इस ब्युत्पत्तिते नी अखरात्मक ध्रुतज्ञानकी ही प्रचानता स्पष्ट होती है।

१. 'कसिकं नीसिसं निन्द्दं खासिमं च पीत्रं च। निस्तिधियमगुसारं अधनधरं देलियारंगं ॥४०१॥-वि॰ भा०।

यह कहनेको आवश्यकता नहीं है कि दिगम्बर परम्परामें, जिस अनक्षराहमक खुतज्ञानको किंगज कहा है, वह भो श्वेताम्बर परम्परामे सब्द्रज हो है, किन्तु वह वर्ण-पर-वाक्यास्मक शब्दों उत्पन्न नहीं हुआ इसिलए उसे अनक्षरास्मक कहते हैं कि वह वर्ण-पर-वाक्यास्मक पार्ट्स उत्पन्न मी उसे इसीलिए अनक्षरास्मक कहते हैं कि वह वर्ण-पर-वाक्यास्मक राब्दसे उत्पन्न नहीं हुआ; क्योंकि वे भी वर्ण-पर-वाक्यास्मक राब्दसे उत्पन्न नहीं हुआ; क्योंकि वे भी वर्ण-पर-वाक्यास्मक राब्दसे उत्पन्न नहीं हुआ; क्योंकि वे भी वर्ण-पर-वाक्यास्मक स्वत्नामको व्यारास्मक कहते हैं। किन्तु जो श्रुतज्ञान वर्ण-पर-वाक्यास्मक स्वत्ना किंगो हुआ, पर अनक्षरास्म प्रवन्न होगों है, उसे तो अनक्षरास्मक श्रुतज्ञानमें ही शामिल करना होगा।

अय प्रश्न केवल उन श्रुतज्ञानीका रह जाता है जो राव्यज नही है। खेताम्बर परम्पराके अनुसार ऐसा कोई श्रुतज्ञान हो नही है जो राव्यज नही। तथा अकलंकदेवके अनुसार मो राव्ययोजना होनेसे ही जान श्रुतज्ञान होता है। तस्वार्थवातिकमें भी श्रुतज्ञानका विषय वतलाते हुए अकलंक-देवने लिला है— 'श्रुत' भी राव्यिलमें हो और केवल संस्थात है, जब कि द्रव्यपर्याय असंस्थात और अनन्त है। अतः श्रुतज्ञान उन सबको विशेषाकारसे विषय नहीं कर सकता। कहा भी है— अनिभाष्ट पदार्थों अनन्तवें भाग-पदार्थ अभिलाष्य है। और अभिलाष्य पदार्थों अनन्तवें भाग-पदार्थ अभिलाष्य है। और अभिलाष्य पदार्थों ज अनन्तवें भाग-पदार्थ अभिलाष्य है। और अभिलाष्य पदार्थों जा अनन्तवों भाग श्रुतमें निवद्ध होता है।

अत्र प्रश्न यह होता है कि यदि श्रुतज्ञान सन्दर्भ ही है तो एकेन्द्रिय आदि जीवीके श्रुतज्ञान केंस्र होता है ? तथा पंचेन्द्रियोके श्रोत्रेन्द्रियके सित्रा अन्य इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान केंस्रे हो सकेगा ?

दिगम्बर और वर्षतास्वर दोनों परम्पराओमं एकंद्रिय आदि ओवोर्न लड्य्य हार नामका श्रुतज्ञान माना है, जिसका उल्लेख पहले कर आये है। यह श्रुतज्ञान सदा सव ओवोर्न उद्यादित रहता है, कमी भी आवृत नहीं होता। दवेतास्वर-परम्परामें यह उद्यादित रहता है, कमी भी आवृत नहीं होता। दवेतास्वर-परम्परामें यह उद्याद्य श्रुतज्ञान अक्षरात्मक श्रुतज्ञान माना जाता है, वर्षोंकि वनके यही उद्याद्य परम्परामें इसे अन्धरात्मक श्रुत माना जाता है। वर्षोंकि दिगम्बर-परम्परामें श्रुतज्ञानके अवाद के अन्धरात्मक स्वेत अवाद श्रुतज्ञान अराम्म होता है, इसीसे अक्षरंक पूर्ववर्ती न्याय और प्याय समास नामक अत्राज्ञान अन्धरात्मक श्रुतज्ञान कहें जाते है, और पर्याय श्रुतज्ञानका नाम ही उद्याद्य है। यह श्रुतज्ञानवरण्डा मात्र स्थोपदाम रूप

रे. 'श्रुतमपि राष्ट्रसिद्धम् । शब्दाश्य संख्येया एव, द्रस्यश्योवाः पुनः असंख्येया-मन्तमेदाः, न ते सर्वे विशेषाकारेण तेविषयीक्रियन्ते । उवतं च—

<sup>&</sup>quot;प्रणविश्वज्ञा भावा ऋषंतभागो हु अस्भिलपासं।

पण्यविश्वजार्य पुण अर्धवभागी सुदिणवदी ॥"-तस्वा० वा०, प० ६०।

अपना अर्थप्रहणको यक्तिकप होता है, और इसके ऊपर वृद्धि होनेसे हो अधर श्रुतनान होता है। अतः इस लब्ब्यलर श्रुतनानमें भी अदारके अनन्तवें मान-का क्षयोपदान अवस्य रहता है और वह अदारका हो प्यियक्प है इसोंस रंगे लब्ब्यलर और पर्याय श्रुतनानके नामसे पुकारा जाता है। इसोपर-से विद्यानक्ष्ये यह निक्क्यल कि हि—सर्वत्र श्रुतनानमें अक्षरनान अवस्य रहता है और इस-लिए 'वास्योजनासे हो श्रुतनान होता है' अक्लंकरेयके इस क्यनमें कोई वाया नहीं है।

पंचेन्द्रियोंको भी जो धोत्रइन्द्रियके क्षिता अग्य इन्द्रियक्य मित्रान्त्रके धुतज्ञान होता है, उसमें भी शब्दयोजना अवस्य रहती है। यह सब्द्रयोजना चाहे बाह्यमें हो अयबा अम्यन्तरमें हो। अतः धुतज्ञान हो एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञानरूप भी हैं और सब्दरूप भी हैं। उससे ज्ञाता स्वयं भी जानता है और दूसरोंको भी ज्ञान कराता है। इसीके द्वारा ज्ञानका प्रकाश फैनता है। इसीके द्वारा ज्ञानका प्रकाश फैनता है। इसीके द्वारा पूर्वज तीर्थकरों और ऋष्विमेंका ज्ञान प्रवाहित होता है। कोई इस युव कहता है, कोई धुति कहता है, कोई आगम कहता है, कोई वर कहता है। ये सब विविध महापूर्वजोक मुखते सुने गये अथवा उनके द्वारा जाने गये आगकी धाराक प्रतीक है।

श्रुतज्ञानके रवेताम्बर सम्मत भेद

दवेताम्बर परम्पामे युत्तानके चौद्द भेद यतलाते हैं जो इस प्रकार है—
बेलम्युत, अनलरयूत, संबीध्रुन, असंबीध्रुन, मन्यव्युत, मिध्ययूत, सार्व्युत,
अनादिथ्रुत, मवर्षयसितय्रुन, अनर्ववसितय्रुन, गिक्रथ्रुत, अगिक्य्युत, अंगप्रविष्ट, अनंगत्रविष्ट। इन चौद्द मेदॉमें-से आहिके से मेद—अवरय्रुन, अन्यरयुत् और अन्तके दा भेद बंगत्रविष्ट, अनंगपविष्ट, (अंगवाह्य) दिगस्वर परस्वरामें

१. "राष्ट्रासुयोजनादेच धुनमेलं न बाध्यते। वानरात्वादिना तस्य राक्तिस्वारसंभवाद्य।११११म सम्प्रचरस्य विद्यानं निर्मोद्द्यारनविद्यारम्। धुनातानेऽपि दि प्रोप्तं तत्र सर्वेश्यम्भेत ॥१११म सर्पोनेत्रियमात्रीये मत्यवानिमित्तस्य। सर्पोनेत्रियमात्रीये मत्यवानिमित्तस्य। सर्पोनेत्रियमात्रीये मत्यवानिमित्तस्य। सर्पेश्यमात्रीये मत्यवानिमित्तस्य। सर्पेश्यमात्रीयम् स्वतिऽत्यराद्विचानं धुने सर्पत्र सम्मत्यम् ॥१११॥ तत्राद्वारात्वारम् सर्पेश्यमात्रीयम् । तार्राः तंत्रदायस्याविच्येदार्वान्यस्यस्य ॥११९॥। १० १४० १४१

र. विरो० भाव, गाव ४५४।

. भी है । शेप भेद भी प्रायः ऐसे नहीं है जो दिगम्बर परम्पराको मान्य न हो सकें, किन्तु उन भेदोंका उन्लेख दिगम्बर साहित्यमें नही है । चूँिक ये भेद श्रुत- ज्ञानसम्बन्धी विविध वातोपर प्रकाश शकते हैं अतः उनका स्वरूप यहाँ दिया जाता है । अक्षर वर्णको कहते हैं । उनकी तीन भेद हैं—संज्ञाक्षर, व्यंजनालर और लब्द्यसर । आकाररूप अक्षरको संज्ञाक्षर कहते हैं । उच्चारित राज्यका व्यंजनाक्षर कहते हैं । और अक्षरको लिब्बको लब्ब्यक्षर कहते हैं । अर्थात् इन्द्रिय और मनके निमित्तसे जो श्रुतानुसारी ज्ञान होता है तथा जो अक्षरावरणकर्मका क्षयोपक्षम होता है, उन दोनोंको लब्ब्यक्षर कहते हैं । इन तीन प्रकारके अक्षरोमें संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर तो हं व्यंक्ष्यक्षर होते हैं । इन तीन प्रकारके अक्षरोमें संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर तो द्वयक्षत है वर्थोंकि ये दोनों भावश्रुतमें कारण होते हैं और लब्ब्यक्षर भावश्रुत हैं ।

र्याका—अक्षरलाम परोपदेशपूर्वक होता है, अतः संग्री जीवोंको अक्षरलाम हो सकता है, किन्तु मनरहित असंग्री ओवोको अक्षरलाम नहीं हो सकता; वयोंकि वे परोपदेशको ग्रहण नहीं कर सकते। और आगममें एकेन्द्रिय आदि असंग्री जीवोंके भी लब्ब्यशर अंतज्ञान कहा है।

उत्तर—धंज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षरका लाभ परोपदेशपूर्वक होता है किन्तु लब्ध्यक्षर क्षयोपराम जोर इन्द्रिय आदिके निमित्तते होता है। जतः असंजोजीबोके लब्ध्यक्षरप्र्वतानके होनेमें कोई विरोध नहीं आता। यहाँ प्रवत्नानका अधिकार होनेसे लब्ध्यक्षरकी हो मुख्यता है संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षरकी मुख्यता नहीं है।

प्रत्येक अकार आदि अक्षरको अनत्तानन्त पर्याय होती है। उनमे अनन्त तो स्वपर्याय है और दोप अनन्तानन्तत्तुणो परपर्याय है। इन पर्यायोक कथन पहले किया गया है। सर्व ग्यायपियाण अक्षरका अनन्त्वो साग, केवलीको छोड़-कर वोप सब जीवोक सदा उद्यादित रहता है। उनके तीन सेन है—जयम्य, मन्त्रम और उहकूष्ट। सबसे जन्मय अक्षरका अनन्त्वा माग एकेन्द्रिय जोवोक होता है। कमसे विजृद्धि होनेपर दोइन्द्रिय आदि जोवोक कमसे वव्हाता लात है। दीप इसाय क्षरका अन्त्वा काम वव्हात लाता है। दीप इसाय क्षरका अन्त्वा है। कमसे विजृद्धि होनेपर दोइन्द्रिय आदि जोवोक कमसे वव्हाता लाता है। दीप इसाय लेना आदि अनेक्षरम्भ तह व्याकि किसीके दोपदेशसको सुनकर 'यह सोकमें है' इस प्रकार हा खुतजान होता है।

मनसहित जीवके ध्रुतज्ञानको संजीध्युत कहते हैं और मनश्हित जीवके ध्रुत-ज्ञानको असंजीध्युत कहते हैं। द्वादशान तथा उससे नम्बद्ध श्रुतको मम्बक् श्रुत कहते हैं और उसके तिवा अन्यश्रुतको मिथ्याध्रुत कहते हैं। अपवा मम्बर्गृष्टिके श्रुतज्ञानको सम्बक्धुत और मिथ्यादृष्टिके श्रुताज्ञानको मिथ्याध्रुत

१. विरोठ भार, गार ४६४।

र. विशेष भाव, गाव ५०२।

कहते हैं। द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा द्वादशांगध्युत अनादि और अनन्त हैं; वयोंकि जिन जीवोंने इस श्रुतको पढा था, अथवा जो जीव वर्तमानमें इस श्रुतको पढ़ते हैं, अथवा जो भविष्यमें पहेंगे, उन जीवोंका कभी नारा नहीं होता। अतः जीवद्रव्यके अनादि अनन्त होनेसे, उसकी पर्यायरूप श्रुत भी उससे अभिन्न होनेके कारण अनादि अनन्त है। और पर्यावायिकनयको अपेद्या श्रुत सादि और सान्त है; क्योंकि श्रुतज्ञानी जीवोंका उपयोग निरन्तर परिवर्तनशील है। अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा श्रुत सादि, अनादि और सान्त अनन्त होता है। जैसे कोई चौदहपूर्वका धारी साधु मरकर स्वर्ग चला गया। वहाँ वस पहले भवमें पठित थुतका स्मरण नहीं रहता। इसी भवमें भी किसी-किसीके निथ्यात्वमें चले जानेपर श्रुतका विनाश हो जाता है। अथवा केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर श्रुतका विनाश हो जाता है। क्षेत्रकी अपेक्षा भरत और ऐरावत क्षेत्रमें सम्पर्क श्रुत सादि और सान्त होता है; वयोकि इन क्षेत्रोंमें प्रथमती थैकरके समयमे धुतका आवि-भीव होता है, अतः यह सादि है, और अन्तिम तीर्यंकरके तीर्थंका अन्त होनेपर ' वह नष्ट हो जाता हं अत. सान्त है। कालकी अपेशा भरत और ऐरावतम उत्सपिणो और अवसपिणोक तीसरे कालमें पहले-पहल प्रकट हीनेके कारण सादि है। तथा उत्सरिणोके चतुर्यकालके आदिमें और अवसर्पिणीके पंचमकालके अन्तमें अवश्य नष्ट हो जानेसे सान्त है। भावकी अपेक्षा-गुरु और श्रुतके द्वारा प्रज्ञापनीय पदार्थीको लेकर श्रुत सादि और सान्त है; क्योंकि व्याख्यान करते समय गुरुका धुत परिणाम व्यति, तथा तालु आदिका व्यापार वगैरह अनित्य होते हैं। तथा नाना सम्बन्दृष्टि जीवोंकी अपेक्षा श्रुतज्ञान सदा रहता है, कभी उसका विच्छेद नही होता । पाँच महाविदेह क्षेत्रोमें और उन्ही विदेहांम वर्तमान कालमें भुतज्ञान सदा रहता है। उतने क्षयोपशमका सर्वेत्र सर्वेदा सद्भाव पाया जाता है। अतः द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी वर्षेत्रा श्रुतैशान अनादि और अनन्त है। जिसमें सद्दा पाठोंका बाहुत्व हो उसे गमिकश्रुत कहते हैं जैसे दृष्टि-बाद । और जिसमे असदृश पाठका बाहुत्य हो ससे अगमिकश्रुत कहते हैं, जैसे कालिक भुत । गौतम आदि गणधरोंके द्वारा रचित द्वादशांगरूप भुतको अंगप्रिकष्ट कहते हैं। और भद्रवाहु वंगैरह स्विवरोंके द्वारा रिचत श्रृतको अनंगश्रवष्ट अंगबाह्य कहते हैं। इस प्रकार धुनके चोदह भेद स्वेताम्बर छ।हिस्भं बतलाये हैं।

१. विरोठ भार, गार ५४=।

## श्रुतके दो उपयोग

स्याद्वाद

आचार्य भूमम्तभद्रने 'सल्वज्ञानको प्रमाण' बतलाकर उसे 'स्यादादनय-संस्कृत' बतलाया है। और आगे लिखा है कि 'स्यादाद' और केवलझान ये दोनों सर्वतत्त्वोके प्रकाशक है। इन दोनोंमें केवल इतना ही अन्तर है कि एक परोक्ष है और दसरा प्रत्यक्ष है। समन्तभद्रकी इस उनितका व्याख्यान करते हुए अकलंकदेवने तथा विद्यानन्दने लिखा है कि स्याद्वाद और केवलज्ञानका एक साथ प्रयोग करते समय स्वादादको केवस्त्रानसे पहले रखकर आचार्य समन्तभद्रने यह दिखलाया है कि इन दोनोंमें-से कोई एक ही पण्य नहीं है. किन्त दोनों ही पुज्य है बगोकि दोनों परस्परमें एक-दूसरेके हेतु है। अर्थात् केवल-ज्ञानसे स्यादादहप आगमकी उत्पत्ति होतो है और स्यादादरूप आगमके अम्याससे केवलज्ञानको उत्पत्ति होती है। शायद कोई कहे कि इस सरह तो अन्योग्याथम दोप आता है: वर्गोंकि जब आगम हो तो उसके अम्याससे केवल-ज्ञानको उत्पत्ति हो और जब केवलज्ञान उत्पन्न हो तो केवलोके उपदेशसे आगमका निर्माण हो । किन्तु ऐसी आशंका उचित नही है; वयोंकि पूर्व सर्वज्ञके द्वारा प्रकाशित आगमसे आगे होनेवाले सर्वज्ञको केवलज्ञान उत्पन्न होता है। और उससे उत्तर कालमें आगमका प्रकाश होता है। इस तरह सर्वशसे आगम और आगमसे सर्वज्ञकी परम्परा चलतो रहती है। जैसे सर्वज्ञ जीव, अजीव आदि तत्त्वोंका प्रतिपादन करते हैं वैसे ही आगम भी दूसरोंके लिए सब तत्वोंका प्रतिपादन करता है। इसलिए सब ज्ञानियोमें दो ज्ञानी ही विशिष्ट ज्ञानी कहें जाते हैं-एक भगवान केवली और एक समस्त ध्रुतमें पारंगत ध्रुतकेवली। इन दोनोंमें केवल इतना ही भेद होता है कि केवलो सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायोको प्रत्यक्ष जानते हैं । किन्तु धुतकेवली आगमके द्वारा ही जानता है ।

र. तत्त्वज्ञानं प्रमार्यं ते तुगगसर्वभासनम् । प्रमभावि च यज्ज्ञानं स्वादादनय-

संस्कृतस् १ ॥२०१॥ — जाप्तमी० । २. 'स्यादादकेतलकाने सर्वतस्वप्रकाराने । मेदः साखादसाधान्य व्यवस्तन्यनमं भनेत् ॥१०५॥' — जाप्तमी० ।

३. भष्टस ०, ५० २८५।

यहां यह यतलानेको आयस्यकता नही है कि समन्तमद्र स्वामीने श्रुवणानका निर्देश 'स्याद्वार' शब्दते किया है। इसीसे समन्तमद्रके उत्तरकालवर्ती 'न्यागा-वतार' नामक प्रकरणके रचयिताने उसका 'स्याद्वारेश्वत' रूपसे स्पट्ट निर्देश किया है। और उसे 'सम्पूर्ण अर्थोका निश्चय करानेवाल' कहा है।

लय यह ज्ञातन्य है कि नयां समस्तमदने तहवज्ञानको 'स्यादादनय संस्कृत' वतलाकर श्रुतको 'स्यादाद' नामसे अभिहित किया ?

हम पहले लिख आये है कि आचार्य प्रवादन र प्रमाण के दो मेद स्वार्य और परार्थ कर के भूतज्ञान के सिवाय दोव जानों की स्वार्यप्रमाण वललाया है। तथा ध्रुवली स्वार्थ भी वललाया है और वर्गादम ध्रुवली स्वार्थ मी वललाया है और वर्गादम ध्रुवली स्वार्थ में भ्रुवज्ञानों वचन अपवा चार्यभी मुख्यता है यह भी पहले स्वष्ट कर दिया गया है। अब कोई जाता सर्वोद हो यह भी पहले स्वष्ट कर दिया गया है। जब कोई जाता सर्वोद के द्वारा स्वरार्थ अपने जानको प्रकट करने के लिए तस्पर होता है तो उवका वह वार्याम्भव ज्ञान स्वार्थभूत कहा जाता है और जाता जो वचन बोलता है वे वचन परार्थ्युत कहे जाते हैं। ध्रुवज्ञमाण के हो भेद नय है।

किन्तु जैसे बान सम्पूर्ण वस्तुको एक साथ जान सकता है वैसे पाव्य सम्पूर्ण वस्तुको एक साथ नहीं कह सकता; पर्योकि यवनका ज्यापार क्रमते ही होता है। फिर जैनदरीन वस्तुको अनेकाम्सास्मक मानता है। जस्ते कहते हैं अंदा अथवा धर्मको । जैतवरीनकी दृष्टिमें प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक अववा अनेक्वर्मवाको है। त वह सब्या सत् ही है और न सर्वया अतत् ही है, न वह सर्वया तित्य ही है और न यह सर्वया अतित्य ही है। किन्तु किसी अपेशासे वस्तु मत् है ते किसी अपेशासे वस्तु मत् है तो किसी अपेशासे अनित्य है। अतः सर्वया चत्, मर्वया असत्, धर्वया नित्य, सर्वया अतित्य है। क्षा तिरस्त करके वस्तुका कथिन्त्य, चत्र क्षा विरस्त अनत् अपेशित् नित्य, क्ष्यीच्त् अतित्य अपित्य अपेत्य अपित्य अपित्य अपेत्य अपेत

१. 'संपूर्वार्थविनिश्चायां स्यादादश्रुतमुच्यते' ॥३०॥'-न्यायाव० ।

र. श्रुतं स्वार्थं अवित परार्थं च । प्रानातमुकं स्वार्थं बननातमुकं बरार्थं, सङ्ग्रेस नथाः ॥-सर्वार्थं, स्प्रुरेर्द्धः

इ. 'सहस्राक्त्यानित्यादि-सर्वयेकानामविक्वलमणोडनेकालः।' - महरा०, महरा०,

<sup>🛫 &#</sup>x27;भनेकान्तारमजार्भक्षमनं स्यादादः।'-लपीय० विष्ट्०, न्या० छ० व०, ९० ६०६।

कथन नहीं किया जा सकता । दूसरे शब्दोंमि स्वाद्वादके बिना श्रोताको वस्तुके अनेक धर्मोका ज्ञान नहीं कराया जा सकता।

स्त्रामी समन्तभद्राचार्यने अपने आप्तमीशांमा नामक प्रकरणमे श्रुतके लिए स्याहाद सन्दका प्रयोग किया है। यथा-

> "स्याद्वादवेवलज्ञाने सर्ववस्वप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच ग्रावस्थन्यतमं मवेत् ॥१०५॥"

अर्थात्—स्याद्वाद ( श्रुत ) और केवलज्ञान ये दोनों समस्त तस्वोंका प्रकाशन करते हैं। इस दृष्टिस दोनोंमें कोई भेद नहीं है; वयोंकि जैसे आगम दूसरोंके लिए समस्त जोवादि तस्वोंका प्रतिपादन करता है वैसे ही केवलों भी करता है। किस्तु इन दोनोंमें भेद यह है कि केवलज्ञान तस्वोंको प्रत्यक्षरूपसे जानता है और आगम परोक्षरूपसे । इस तरह केवलज्ञान साक्षात् प्रतिभासी है और स्याद्वाद ( श्रुतज्ञान ) व्यवस्थात् प्रतिभासी है। जो इस दोनों जानोंका अविषय है वह खबस्तु है।

सिद्धसन विरचित न्यायावतारमें तो स्पष्ट रूपसे स्यादाद श्रुतका निर्देश करते हुए उसको सम्पूर्ण अर्थका निश्चय करनेवाला कहा है । यथा—

"सम्पूर्णार्थविनिश्चायी स्याद्वादश्रुतमुस्यते ॥२०॥"

पहले लिख आये हैं कि आचार्य पूज्यपादने अपनी विर्वाधिसिद्धिमें प्रमाणके दो भेद स्वाधं और परार्ध करके धृतज्ञानके सिवाय गेप ज्ञानोको स्वाधंत्रमाण बतलाया है। तथा श्रृतको स्वाधं भी बतलाया है और परार्थ भी बतलाया है। ज्ञानात्मक श्रृत स्वाधंत्रमाण है और वचनात्मक श्रृत परार्थप्रमाण है। श्रृतके ही भेद नय है।

पूर्वाचार्योके उक्त कवनोंको दृष्टिमें रक्षकर भट्टाकलंकदेवने श्रुतके दो उपयोग यतलाये हैं। यथा--

"उपयोगी श्रुतस्य द्वी स्याद्वादनयसंज्ञिती । स्याद्वादः सकछादेशो नयो विकलसंकथा ॥६२॥"-छघीयस्त्रय ।

१. 'तत्र प्रमाणं हिनिधे स्वार्धं परार्थं च । तत्र स्वार्धप्रमाणं धृनवर्धम् । धृतं पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च । ग्रानासम्बं स्वार्थं वचनारमन्तं परार्थम् । तदिवत्रस्या नयाः -सर्वार्थसिकः १ अर्थात्-श्रुतके दो उपयोग ( श्र्यापार ) है। उनमें से एकका नाम स्वाइार हैं और दूसरेका नाम है नय। सम्पूर्ण वस्तुके कथनको स्वाइाद कहते हैं और वस्तुके एकदेवके कथनको नय कहते हैं।

यह पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि खुतमें शब्दकी मुख्यता है। जब कोई ज्ञाता शब्दोंके द्वारा अपने ज्ञानको दूसरोंके प्रति प्रकट करनेक अभिमृद्ध होता है तो उसका वह शब्दोग्मृद्ध ज्ञान स्वार्थध्युत कहा जाता है और वह जो पवन बीलता है यह परार्थध्युत है।

स्वयं जाननेका साधन ज्ञान है और दूसरोंको वतलानेका साधन है गळा।
किन्तु ज्ञानमें और राव्यमें एक बड़ा अन्तर है। ज्ञान सम्पूर्ण वस्तुको एक साथ
जान सकता है, किन्तु ग्रव्य उसे एक साथ कह नहीं सकता। क्योंकि वयनका
व्यापार क्रमसे होता है। फिर जैनदर्शन बस्तुको अनेकान्तात्मक मानता है। अन्त
कहते है अंदा अपवा धर्मको। जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु परस्पर्य विषय
प्रतीत होनेवाले सापेक अनेक धर्मोंका समूद है। न वह सर्वधा सत् हो है और
प्रतीत होनेवाले सापेक अनेक धर्मोंका समूद है। न वह सर्वधा अतित्य ही
है। किन्तु किसी अपेकासे वस्तु ति है तो किसी अपेकासे असत् है। किसी
अपेकासे नित्य है तो किसी अपेकासे अनित्य है। इस प्रकार वस्तु अनेकान्तात्मक
है। और अनेकान्तात्मक वस्तुके कथन करनेका नाम स्याद्वाद है। तथा उस
अनेकान्तात्मक वस्तुके विवशित किसी एक धर्मक स्थान क्यनका नाम नय है।

इम तरह श्रुतके दो उपयोग होते हैं। अहीतक श्रुतज्ञानका प्रथंन है, दर्म-नाग्तरोंमें उस बाध्यप्रमाण या आगमप्रमाणक रूपमें माना गया है। किन्तुं उसके दोनों व्यापारोंका कथन दर्शनान्तरोंमें नहीं है। स्याद्वाद और नयबाद जैनदर्शनको देन हैं। अतः आगे उन दोनोंका विस्तारसे कथन किया बाता है।

## स्याद्वाद

स्यामी समन्तमद्रने आप्तमोमांसामें स्यादादका लक्षण इस प्रकार कहा है--

"स्याद्वादः सर्वर्धकान्तत्यागात् क्रिष्ट्रचचिद्विधिः । सप्तमङ्गनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः ॥ १०४ ॥"

'सर्वया एकालको त्याम कर अर्थान् अनेकानको स्थीकार करके मात घंगीं और नयोंकी अपेधाले, स्वनावको अपेधा सत् और परमायको अपेधा असत् इत्यादि क्यते जो कथन करता हुँ उसे स्थादाद कहते हुँ। 'कि'वन्दर्म नित् पन इत्यादि प्रत्योंको जोहतेने जो रूप यनते हुँ जैसे किचिन्, कर्यमिन्, सर्पयन, ये सब स्वाह्यदके पर्वाव शब्द हैं। 'स्वाह्यदके विना हेव और उपादेयको व्यवस्था नहीं बनतो। अकलंकदेवने संशेषमे 'अनेकान्तात्मक अर्थके कथनको स्वाह्यद<sup>ै।</sup> कहा है तथा, सत्, असत्, नित्य, अनित्य आदि सर्वेषा एकान्तोंके निराकरणको अनेकान्त<sup>रें</sup> कहा है। अब प्रश्न यह है कि स्वाह्यद अनेकान्तात्मक 'अर्थका कथन कैसे करता है?

'स्पात्' यह लिङ्लकारका क्रियारूप पद भो होता है और उसका अर्थ होता है—'होना चाहिए'। परन्तु यह वह नहीं है। यह तो निपात है। किन्तु निपातरूप स्पात् रावरके भी संखय आदि अनेक अर्थ होते है। यहाँ वे सब अर्थ म लेकर केवल अनेकान्तरूप<sup>3</sup> अर्थ हो लेना चाहिए। 'स्पात्' राव्य अनेकान्तका सूचक भी है, चोतक भी है। वाश्यके हैं साथ उसे सम्बद्ध कर देनेसे वह प्रकृत अर्थ-का पूरो तरहसे सूचन करता है; क्योंकि प्रापतः निपातोंका यहो स्वभाव होता है। तथा निपात चोतक भी होते हैं। अतः स्पात् राव्यके अनेकान्तका चोतक होनेमें भो कोई दोप नहीं है।

कोई भी वाश्य केवलज्ञानको तरह अपने वाच्यको एक साथ नही कहता । इसीसे उसके साथ वाच्यविशेषका सुचक स्यात शब्द प्रयुक्त किया जाता है।

इस प्रकार अनेकान्तके चोतनके लिए सभी वावयोंके साथ 'स्यात्' शब्दका प्रयोग आवरयक है। उसके विना अनेकान्तका प्रकाशन सम्भव नही है। शायद कहा जाये कि लोकिक जन तो सब वावयोंके साथ स्यात् पदका प्रयोग करते नही देखें जाते। इसका उत्तर देते हुए अकलंकदेवने लिखा है—

> "संाऽप्रयुक्तोऽपि सर्वत्र स्याःकारोऽर्धात् प्रतीयते । विधौ निषेधेऽप्यन्यत्र कुशलक्षेत् प्रयोजकः ॥६३॥"—-लर्धायस्य ।

'यदि शब्दोंका प्रयोग करनेवाला पुरूप कुशल हो तो स्यारकार और एवकार-का प्रयोग न किये जानेगर भी विधिपरक, निर्पेषपरक तथा अन्यप्रकारके वाबयोमे भी स्यारकार और एवकारकी प्रतीति स्वयं हो जाती हैं।'

१. 'भनेकान्तारमकार्थक्यनं स्यादादः ।'-लघीयस्त्रयं विष्टति, न्यायकुमुदचन्द्र, ५० ६०६। २. 'मदसन्निस्यानित्यादसर्वर्थकान्त्रपनिचेपलच्छोऽनेकान्द्रः ।-महराती. स्ट्रमक्का

२. 'सदसन्नित्यानित्यादिसर्वयेकान्त्रपनिचेपतत्त्वणोऽनेकान्तः ।-मप्टराती, मप्टसहस्रां, ५० २८६ ।

१. 'स च तिङन्तप्रतिरूपको नियातः। तस्यानेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्ययुषु संभवस्तु इद विवज्ञवसात् धनेकान्तार्थी गृह्यते ।'—वस्तार्थवार्तिक, ५० २४३।

४. 'तत्र कचिरमुख्यमानः स्याच्छन्रसादिशेषणया पक्तायतस्यमनवयमेन सूचयति, प्रायशो निराक्षानो ततस्यभावत्यादेवकारादिवतः ! — मष्टसदर्शाः प्रवः २८६ ।

जो वादी वावयके साथ 'स्यात्'पदका प्रयोग करना पसन्द नहीं करते, उन्हें सर्वेण एकान्तवादकी मानना पढ़ेगा और उसके माननेमें प्रमाणके विरोध आता है। अतः उस विरोधको दूर करनेके लिए समस्त वावयोंमें 'स्वात्' पदका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह वावयमें एकतार (ही) का प्रयोग न करनेपर भी सर्वेषा एकान्तको मानना पढ़ेगा; क्योंकि उस स्थितिमें अनेकान्तका निराकरण अवस्यां महो है। जीस—'उपयोग लक्षण जोवका ही हैं इस वावयमें एककार (ही) होनेसे यह सिद्ध होता है कि उपयोग लक्षण अग्य किसीका न होकर जोवका ही है। अतः यदि इसमें-से 'हो' को निकाल दिया जाये तो उपयोग अजीवका ही है। अतः यदि इसमें-से 'हो' को निकाल दिया जाये तो उपयोग अजीवका मी लक्षण हो सकता है। और ऐसा होनेसे वाह्य अर्थको अयवस्थाका लोप हो सकता है। अतः यति साम्रा स्वात्र हो स्वात्र स्वात्य स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्

समाधान—चन्त कपन ठोक नहीं है। स्वात्कारके विना इस्टकी विधि और अनिष्टका निषेष नहीं बन सकता। जेंगे, 'वामें ही मनुषेर है' ऐता कर्नेगर सर्वेत वर्षेदा सभी अन्य पुरुषोमें धनुष्टरक्का सभाव प्रतीत हाता है। और गर्ह बात प्रत्यक्ष विष्य है। बादि कहा बापे कि जिस बकारका पनुष्टरह पार्यमें

१, म्याव हुव थव, वृष्ठ ६६२ । सिद्धिविनिश्चय-१० ६४७-६५३ ।

हैं उस प्रकारका धनुषेरस्य अन्य पुरुषोंमें नहीं है, यह बतलानेके लिए ही 'पार्थ हो धनुषेर हैं' ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकारका अर्थ स्थान् पदके प्रसादसे हो लिया जाना शब्य है। ऐसी स्थितिमें स्थान् पद निष्फल कैसे हो सफता है ?

तथा 'जैन धनुर्धर है' इत्यादि वाक्योमें घनुर्धरस्य आदिम अयोग आदिका व्यवच्छेद करनेवाले एकारके द्वारा यदि धनुर्धरस्यके भिन्न होनेके कारण अयाव्य-वाच्य अधनुर्धरस्य आदिको भी निवृत्ति को जाती है तो झूरता, उदारता आदि धर्मोको भी निवृत्ति की जानी चाहिए; वर्षोक्ति वे भी शब्दवाच्य धनुर्धरस्य आदिसे भिन्न हैं।

शंका—जिसमं जिस धमंका नियन किया जाता है उसके विरोधी धमंकी हो निवृत्ति की जाती है। जैनमं धनुर्धरत्वका नियम करनेपर अधनुर्धरत्व उससे विक्छ है। पार्थमं अमाधारण धनुर्धरत्वकी विधि करनेपर समस्त जगत्में पाया जाने-वाला साधारण धनुर्धरत्व उससे विक्छ है। इसी तरह कमलमे नोलत्वकी विधि करनेपर उसमें नोलत्वकी विधि करनेपर उसमें नोलत्वकी विधि करनेपर उसमें नोलत्वकी विधि करनेपर उसमें नोलता विल्कुल भी न पाया जाना विक्छ है। अतः एवकारसे उन्हीं विक्छ धमोंकी निवृत्ति की जाती है, धूरता आदि धमोंकी नहीं। विधिक्ष यद्यपि चूरता आदि धमों भी धनुर्धरत्व आदि धमोंसे भिन्न है किन्तु फिर भी धनुर्धरत्वसे उनका कोई विरोध नहीं है।

समाधान--यह तो अन्धे तर्पके बिलमे प्रवेश करनेके न्यायका ही अनुसरण है, स्याद्वादको माने विना इस प्रकारका विभाग नहीं किया जा सकता।

शंका—स्याद्वादको माननेपर भो एक प्रश्न खडा ही रहता है, जब अधनुर्ध-रख भी प्रव्रद्वाच्य नही है और त्यूरता आदि भी राव्यवाच्य नही है तब एक्कारसे यनुर्धरत्वके विरोधो अधनुर्धरत्वका हो निवृत्ति वर्यो होती है, सभीको निवृत्ति वर्यो नहीं होती ?

समाधान--उसकी बैनी ही सामर्थ्य है। बाइरका प्रयोग स्वार्थका कथन करनेके लिए किया जाता है और स्वार्थ भावाभावात्मक है। स्वरूपको अपेक्षासे भावका ब्यवहार किया जाता है और प्रतियोगीको अपेक्षा अभावका ब्यवहार किया जाता है। विरोधो वर्म हो प्रतियोगी होता है अविरोधो नहीं। अतः सबकी निवृत्तिको शंका करना हो बेकार है।

## सप्तभंगी

ैयह कहना ठोक नहीं है कि शब्द प्रवान रूपसे बिधिका हो कथन करता

१. तत्त्वार्वश्लोकवातिक, प्० १२= । सूत्र १-६ ।

है। वयांकि ऐसा होनेपर शब्दसे निर्धेषका ज्ञान नहीं हो सकेगा। शायद कहा अवि कि सब्द गोणक्ष्यं निर्धेषकों भी कहता हैं, किन्तु ऐसा कहना भी निःशार है; क्योंकि सर्वत्र सर्वेदा और सर्वया प्रधान रूपसे जिसका कथन नहीं किया जाता उसका गोणक्षकों कथन करना सम्भव नहीं है। इसी तरह प्रधान रूपसे प्रतिपेपकों हों। सब्द कहता हैं, ऐसा मत भी इसीसे निरस्त हो जाता है। शब्द क्रमसे विधि और निर्धेष दोनोंका ही प्रधान रूपसे कथन करता है, ऐसा बहुना भी ठोक नहीं हैं; व्योंकि सब्देश देशों प्रधान रूपसे अकेले विधि और अवंत्रे निर्धेयकों भी प्रसीति होती है।

सब्द एक साथ विधि-निपेयरून प्रथंका वावक नहीं ही है, ऐसा कहना भी मिय्या है बयोंकि ऐसा होनेवर उस विधि-निपेयरून अर्थंको 'अवश्ववण' सब्देश भी नहीं कहा जा सकेगा। सब्द नियरून अर्थंका वावक और विधिनिपेयरून अर्थंका एक साथ अवावक हो है ऐसा एकान्त भी युवत नहीं है; बयोंकि सब्द एक साथ निपेयरून अर्थंका वावक और विधिनिपेयरून अर्थंका अवावक होते हैं। साव एक साथ निपेयरून अर्थंका वावक और विधिनिपेयरून अर्थंका अवावक ही है, ऐसा कहना भी ठोक नहीं है; बयोंकि सब्द विधिरून अर्थंका अवावक हो है, ऐसा कहना भी ठोक नहीं है; बयोंकि सब्द विधिरून अर्थंका अवावक और स्विधिनपेयरून अर्थंका अवावक भी स्वीतिसिद्ध हैं। सावक अरें सुपत्य विधिनपेयरून अर्थंका अवावक हो है। ऐसा कहना भी अर्वोति विषय हैं। स्वावक हो है। ऐसा कहना भी अर्वोति विषय हैं। स्वावक और सुपत्य विधिनपेयरून अर्थंका अवावक हैं। है। ऐसा कहना भी अर्वोति विषय हैं; बयोंकि विधिप्रयान आर्थे रूपंक भी सदार्थंकी अर्वोति होती है।

इम प्रकार विधि और निर्पेषके विकल्पने अर्थमें राज्यकी प्रवृत्ति सात प्रकार-से दोती हैं। उसे ही सप्तर्भगों कहते हैं। उसका लक्षण इस प्रकार है—

"प्रश्नयतादेकस्मिन् यस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकत्यना सप्वमंगी।" —वत्त्वावराजवातिक, पू० १०६, पू० ३३।

अपन्-एक वस्तुमें प्रश्नक बरास प्रत्यक्ष और अनुमानसे अविश्व विधि और निषेषको कल्पनाको सन्तर्भगो कहते हैं।

विधि और प्रतिपेव हो करनामूछ ह सात भीव इब प्रकार है—?. विधि-करना, २. प्रतिपेवहाना, ३. क्वते विधित्रनिये करना, ४. पुगवद् विधि-प्रतिपेवहरूना, ५. विधिकरना और पुगवद् विधिवतिये करना, ५. प्रति

रे. अष्टसदस्या, ४० १२४ ।

पेषकल्पना और युगपद् विधिप्रतिपेषकल्पना, ७. क्रम और युगपद् विधिप्रति-पेषकल्पना।

इनके अतिरिक्त कोई आठवाँ मंग सम्भव नहीं है। इनके संयोगसे उत्पन्न . हुए कुछ भंगोंका तो इन्हीं मंगोमें अन्तर्भाव हो जाता है, जैसे प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ भंगोंको परस्परमे मिलानेसे उत्पन्न हुए मंगोंका अन्तर्भाव तोसरे, पाँचवें, छठे और सातवें भंगमें हो जाता है। और शेष सिम्मिश्रित भंग पुनक्वत होनेसे क्यार्थ प्रमाणित होते है।

रांका—-विधिकल्पना हो सत्य है अतः विधिकल्पनामूलक एक भंग ही मानना चाहिए।

समाधान--ऐसा मानना ठीक नही है; वयोकि प्रतिपेयकल्पना भी सत्य है। संका---प्रतिपेधकल्पना हो सत्य है, अतः प्रतिपेधकल्पनामूलक भंग ही मानना चाहिए।

समाधान-प्रेसा मानना भी ठीक नहीं है; वयीकि व्यभावैकान्त प्रमाण-विरुद्ध है।

र्राका-—तो सद्रूष्प अर्थका कथन करनेके लिए विधिवाग्य और असद्रूप अर्थका कथन करनेके जिए प्रतिपेधवाग्य, इस तरह दो ही वाग्य या भाँग मान केनेसे काम चल जायेगा; ग्योकि सत् और असत्को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ ऐसा नही हैं जो शब्दका विषय हो।

समाधान—यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि जिसमे सत् अपवा असत्में से एक ही धर्म प्रधान रूपसे विवक्षित है ऐसी वस्तुसे, जिसमे सत् और असत् दोनों धर्म प्रधान रूपसे विवक्षित हैं ऐसी वस्तु भिन्न होती है। केवल विधिमूलक वचनके द्वारा या केवल प्रतिपेधमूलक चचनके द्वारा क्रमसे विवक्षित दोनों धर्मोंका कथन नहीं किया जा सकता।

शंका—तो सत्, असत् और दोनोंको कथन करनेवाले इस तरह गुरूके तीन ही बावय मानना गुक्त हैं ?

समाधान---एक साथ सत् असत् दोनोंको विषय करनेवाला अवस्तव्य नाम-का चौषा र्मग भी आवश्यक है।

शंका-तो फिर चार ही वाक्य मानने चाहिए?

समाधान—अवनतव्यके माय सत्, असत् और दोनोंको विषय करनेवाळ अन्तके तीन वाषय भी आवस्यक है। है। वयोकि ऐसा होनेपर सब्दर्स निषेधका ज्ञान नहीं हो सकेगा। सायद कहा अपि कि सब्द गोणरूपसे निषेधकों भी कहता है, किन्तु ऐसा कहना भी निःशार है; क्योंकि सबंध सर्वदा और सर्ववा प्रधान रूपसे जिसका कथन नहीं किया जाता उसका गोणरूपसे कथन करना सम्भव नहीं है। इसी तरह प्रधान रूपसे अविषेधकों ही सब्द कहता है, ऐसा मत भी इसीसे निरस्त हो जाता है। सब्द क्रमसे विधि और निषेध दोनोंका ही प्रधान रूपसे अवेशे विधि और अवेशे निषेधकों भी प्रतीति हैं। स्थाकि सम्दर्स प्रधान रूपसे अवेशे विधि और अवेशे निषेधकों भी प्रतीति होती है।

पान्य एक साय विधि-निर्पेशक्य प्रयंका वावक नहीं हो है, ऐसा कहना भी
मिथ्या हे वयों कि ऐसा होनेपर उस विधि-निर्पेशक्य अर्थको 'अववतव्य' सन्दर्भ
भी नहीं कहा जा सकेगा। सन्द निष्क्य अर्थका बावक और विधिनिर्पेशक्य
अर्थका एक साथ अवावक हो है ऐसा एकान्त भी युवत नहीं है; बयों कि सन्दर
एक साथ निर्पेश्य अर्थका बावक और विधिनिर्पेशक्य अर्थका अवावक प्रवीत
होता है। सन्द एक साथ निर्पेशक्य अर्थका वावक और विधिनिर्पेशक्य अर्थका
अवावक हो है, ऐसा कहना भी ठोक नहीं है; बयों कि सन्दर विधिक्य अर्थका
वावक और एक साथ विधिनिर्पेशक्य अर्थका अवावक में प्रतीतिसिद्ध है।
सन्दर क्रमसे विधिनिर्पेशक्य अर्थका वावक और युग्पव्द विधिनिर्पेशक्य अर्थका
अवावक हो है। ऐसा कहना भी प्रतीति विश्व है; क्यों कि विधिन्यमान आंद्र
क्यां के साहसाईकी प्रतीति होती है।

इस प्रकार विधि और निषेषके विकल्से अवेंसे शब्दकी प्रवृत्ति सात प्रकार से होती है। उस ही सप्तर्भगों कहते हैं। उसका लक्षण इस प्रकार हैं—

"प्रश्नवसादेकस्मिन् वस्तुन्यविशेषेन विधिन्नतिषेषकल्पना सप्तमंगी।"
—तत्त्वायराजवातिक, पू० १-६, पू० ३३।

अर्थात्—एक वस्तुमें प्रश्नक वरासे प्रत्वश और अनुमानसे अविवद्ध विधि और ' निषेषक्की कल्वनाको सप्तमंगी कहते हैं ।

विधि और प्रतिषेवको कल्पनामूलक सात नंग इस प्रकार हें—१. विधि-कल्पना, २. प्रतिषेवकल्पना, ३. कमते विधिप्रतिषेवकल्पना, ४. ग्रुगपद् विधि-प्रतिषेवकल्पना, ५. विधिकल्पना और युगपद् विधिप्रतिषेवकल्पना, ६. प्रति-

१. भष्टसहस्रो, पृ० १२५।

पेयकल्पना और युगपद् विधिप्रतिपेधकल्पना, ७. क्रम और युगपद् विधिप्रति-पेधकल्पना।

इनके अतिरिक्त कोई आठवाँ भंग सम्भव नहीं है। इनके संयोगसे उत्पन्न हुए कुछ भंगोंका तो इन्हीं भंगोमें अन्तर्भाव हो जाता है, जैसे प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ भंगोंको परस्परमें मिळानेसे उत्पन्न हुए भंगोंका अन्तर्भाव तीसरे, पाँचवें, छठे और सातवें भंगमें हो जाता है। और शेष सम्मिश्चित भंग पुनस्वत होनेसे 'स्पर्य प्रमाणित होते हैं।

शंका--विधिकल्पना हो सस्य है अतः विधिकल्पनामूळक एक भंग ही मानना चाहिए।

समाधान--ऐसा मानना ठीक नही है; वर्गाक प्रतिपेयकल्पना भी सत्य है। रांका--प्रतिपेयकल्पना ही सत्य है, बतः प्रतिपेयकल्पनामूलक भंग ही मानना चाहिए।

समाधान-ऐसा मानना भी ठोक नहीं है; बयोकि वशावैकान्त प्रमाण-विरुद्ध है।

र्शका—तो सद्ह्प अर्थका कथन करनेके छिए विधिवानम और असद्ह्प अर्थका कथन करनेके जिए प्रतिपेधवानय, इस तरह दो ही वात्रय या भंग मान छेनेसे काम चल जायेगा; क्योंकि सत् और अतत्को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो शब्दका विषय हो।

समाधान—यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि जिसमें चत् अपदा असत्में से एक ही धर्म प्रधान रूपसे विविद्यात है ऐसी वस्तु हो, जिसमें सत् और असत् दोनों धर्म प्रधान रूपसे विविद्यात है ऐसी वस्तु भिन्न होती है। केवल विधिमूलक अचनके द्वारा या केवल प्रतिपेधमूलक वचनके द्वारा क्रमसे विविद्यात दोनों धर्मोंका कथन नहीं किया जा सकता।

शंका — तो सत्, असत् और दोनोंको कथन करनेवाले इस तरह गुरूके तीन ही वाक्य मानना युक्त है ?

समाधान-एक साय सत् असत् दोनोंको विषय करनेवाला अववतन्य नाम-का चौषा भंग भी आवश्यक है।

शंका-तो फिर चार ही वाक्य मानने चाहिए?

समाधान-अवस्तव्यके साध् सत्, असत् और दोनोंको विषय करनेवाले अन्तके तीन वावय भी आवस्यक है। दांका---एक जोवादि वस्तुमें विधिरूप और निर्पेषरूप बनन्त धर्म रहते हैं जतः जनकी अपेक्षा अनन्त भंगी भी हो सकती है ?

समाधान--एक वस्तुमें अनन्तवर्भ रहते हैं और एक-एक धर्मके विधि-निवेध-को अगेका सप्तभंगो होती हैं। इम नरह एक वस्तुमें अनन्त मप्तभंगो होनेमें कोई हानि नहीं है।

ैशंका - सात ही प्रकार वयों है ?

समाधान—एक धर्मके विधि-निषेत्रकी विवक्षासे सात ही भंग होते हैं। क्योंकि प्रश्नके भी सात ही प्रकार होते हैं। और प्रश्नोंके अनुनार ही सप्तभंगी होती है।

र्शका—प्रस्तक मात ही प्रकार वयों होते है ? समाधान—वयोंकि जिज्ञासा सात प्रकारको होती है। रांका—जिज्ञासांक भी सात हो प्रकार वयों होते है ? समाधान—वयोंकि संदायके सात प्रकार होते हैं। रांका—सात प्रकारके हो संदाय वयों हैं?

समाधान—व्यों कि संतयकी विषयभूत वस्तुके धर्म सात प्रकारके होते हैं। जैसे किसी वस्तुमें अस्तिस्वविषयक जिज्ञासाके होनेपर प्रश्नकी प्रवृत्ति होती हैं वैसे ही उस अस्तिस्वविषयक जिज्ञासाके होनेपर प्रश्नकी प्रवृत्ति होती हैं वैसे ही उस अस्तिस्ववेश अविनामाची नास्तिरंव आदि धर्मोंकी जिज्ञासा होनेपर भी प्रश्नकी प्रवृत्ति होती हैं। अतः जिज्ञासाके सात प्रकार होते हैं। अतः 'प्रश्नवया एक वस्तुमें सप्तभंगी होती हैं यह कथन उचित ही हैं, वर्षोंकि सातक्ष अतिदिश्त आठवें भागके निमस्ति हो सक्तवाला आठवों प्रश्न सम्भव नहीं है और उसके सम्भव नहीं होनेका कारण यह है कि उस विषयक जिज्ञासा सम्भव नहीं है, और उस विषयक जिज्ञासा इसिंग्ए सम्भव नहीं है, वर्षोंकि उस विषयक जिज्ञासा इसिंग्ए सम्भव नहीं है, वर्षोंकि उस विषयक कि जिज्ञासा इसिंग्ए सम्भव नहीं है, वर्षोंकि उस विषयक कि उस विषयक कि उस विषय प्रतियेषकी करवाने हो हो वर्षोंकि उस विषय प्रमित्त सम्भव नहीं है। और विवाद स्मित्त सम्भव नहीं है वो प्रश्ना विध्वतिष्ठेश करवाने हो हो क्षेत्र अध्य अविषद्ध धर्मान्तर सम्भव नहीं है वो प्रश्ना नत्तरको प्रवृत्ति सम्भव नहीं है और उसके अभावष्ठ यदि कुछ असम्बद्ध प्रश्ना किया भी जाये तो वह उत्तर देनेके योग्य नहीं हो सकता।

१. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, ५० १३२।

वह प्रस्तान्तर या तो पूषक्-पूषक् अस्तिस्व-नास्तिस्व धर्मोके विषयमें हो सकता है । प्रथम पदामें यदि प्रधानरूपसे अस्तिस्व पासिस्तके विषयमें प्रस्त है । प्रथम और द्वितीय (भंगसम्बन्धी) प्रश्नमें उनका समावेश हो जाता है । और यदि सत्त्वधर्मकी गौणताको लेकर प्रश्न है तो दूसरे (भंगसम्बन्धी) प्रश्नमें और यदि असत्त्वधर्मकी गौणताको लेकर प्रश्न है तो प्रथम प्रश्नमें उसका समावेश हो जाता है ।

यदि समस्त बहितत्व-नाहितत्वविव्यक प्रशान्तर है तो क्रमसे होनेपर तीसरेमें, युगपर होनेपर चोयेमें, प्रथम और चतुर्थके समुदायिव्यक होनेपर पौचर्यमें
दूसरे और चतुर्थके समुदायिव्यक होनेपर छठेमें और तीसरे तथा चतुर्थके
समुदायिव्यक होनेपर सातवेंमें अन्तर्भाव हो जाता है, इस तरह सातमें हो
सब प्रशान्तरोंका समावेश हो जाता है। प्रथम और तीसरेके समुदायिव्यक
प्रश्त तो पुनक्तत हो जाता हैं; क्योंकि प्रथम प्रश्त तीसरेको हो माग है। इसी
तरह प्रथमको चतुर्थ आदिके साथ, दूसरेको तृतीय आदिके साथ, तीसरेको चतुर्थ
आदिके साथ, चतुर्थको पंचम आदिके साथ, विवर्वको छठे आदिके साथ हो।
छठेको सौतवेंके साथ समस्त करके जो प्रशान्तर होते हैं वे सब पुनक्तत हो
है। इसिलिए सप्तभंगोके स्थानमें सात सौ भंगीको किचित् भी सम्भावना
नहीं है।

शंका-तब तो तीसरे आदि प्रश्न भी पुनस्कत है ?

समाधान—नहीं, तीसरेमें दोनों घर्मों को क्रमसे प्रधान रूपसे पूछा गया है। प्रथम और दूसरेमे इस प्रकारसे उन्हें नहीं पूछा गया। उनमे तो प्रधान रूपसे केवल एक सत्त्व धर्मको और केवल एक अतत्व धर्मको ही पूछा गया है तथा चौथेमें दोनोंको गुगपद प्रधानभावसे पूछा गया है। पौचवेंमें सत्त्वके साथ अववत्वव्यको प्रधान रूपसे पूछा गया है। छोने नास्तित्वके साथ अववत्वव्यको प्रधान रूपसे पूछा गया है । अत् सातवेंमें क्रम और गुगपद सत्त्व और असत्त्वको प्रधान रूपसे पूछा गया है। अतर सातवेंमें क्रम और गुगपद सत्त्व और असत्त्वको प्रधान रूपसे पूछा गया है। अतर सातवेंमें क्रम और गुगपद सत्त्व और असत्त्वको प्रधान रूपसे पूछा गया है। अतर सुनक्वता नहीं है।

शंका—इस तरह तो तीसरेको पहलेके साय मिलानेपर दो अस्तिस्य घर्मों और एक नास्तिस्य घर्मको प्रधानताने, तीसरेको दूसरेके साथ मिलानेपर दो नास्तिस्य धर्मोको और एक अस्तिस्य घर्मको प्रधानताने प्रशानतर हो चकते है; पर्योक्ति उन्ते सात प्रश्नोमें इस प्रकारसे नहीं पूछा गया है। इसी तरह चौयेको पौचरेक साथ मिलानेपर दो अवशतका और एक अस्तिस्वकी, चौयेको छठेके साथ मिळानेपर दो अवन्तव्यों और एक नास्तित्वकी, चौथेको सांविक साथ मिळानेपर दो अवन्तव्यों और क्रम तथा प्रधान रूपसे एक अस्तित्व और एक नास्तित्वकी पृच्छा होनेपर भी नये प्रधन पैदा हो सकते हैं। इसी तरह पौचविकी छठेके साथ मिळानेपर दो अवन्तव्यों, एक अस्तित्व और एक नास्तित्वकी, पौचविको सावविक साथ मिळानेपर दो अवन्तव्यों, एक अस्तित्व और एक अस्तित्वकी पृच्छा होनेपर नये भंग पैदा हो सकते हैं। इस तरह और भी भंगान्तर होनेसे आप शतभंगीका निर्णय कैसे कर सकते हैं।

समाधान—उनत कथन युनत नहीं है। एक वस्तुमें अनेक अस्तित्व, अनेक नास्तित्व और अनेक अवध्वत्य धर्म नहीं रह सकते। किन्तु जीववस्तुमें जीवत्वकी अपेक्षा अस्तित्व और अनेक अवध्वत्य धर्म नहीं रह सकते। किन्तु जीववस्तुमें जीवत्वकी अपेक्षा अस्तित्व और अमुन्तत्वकी अपेक्षा नास्तित्व इत्यादि रूपये अन्तत्त स्व और परप्यायोंको अपेक्षा अमेक अस्तित्व और अमेक नास्तित्व रह सकते हैं। वर्षोिक वस्तु अनन्त धर्मतिक विक्षेत्र जीवन्त अवीवव्यकी अपेक्षाकी तरह मुनत्त्व और अमुन्तत्वकी अपेक्षा ते तह मुनत्त्व और अमुन्तत्वकी अपेक्षा जीवत्व अपेक्षा ते तह सकते हैं। वर्षोिक वस्तुम वर्तमान प्रत्येक धर्मके विधि-निपेचको लेकर पुषक्-पुषक् सत्त्यभोको अवतारणा होती है। इसलिए न तो सप्तभंगी अतिव्यापिनी है, न अध्यापिनी है और न असंभिविती है।

शंका---सन्तर्भगोंके सात भंगोंमें से किसी एक भंगके द्वारा अनन्त् धर्मात्मक धस्तुका प्रधानता या गोणतासे कथन हो जाता है, अतः श्रेप भंग अनर्थक वर्षो नहीं हैं ?

समाधान—उनके द्वारा अन्य-अन्य धर्मोकी प्रधानता और रोप घर्मोकी गोणतासे वस्तका ज्ञान होता है। अतः शेष भंग व्यर्थ नहीं है।

आगे मात भंगोंमें-से प्रथम और द्वितीय भंगका समर्थन करते हैं--

"सदेव सर्व को नेच्छेत् स्वरूपादि-चतुष्टयात्। असदेव विषयासात्र चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ १५॥"-- आसमीमांसा।

समैस्त चेतन अथवा अचेतन द्रश्य और पर्याय आदि स्वरूपादि चतुष्टय (स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव) को अपेक्षा सत् हो हैं और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा असत् हो हैं, ऐसा कौन नहीं मानवा ? अपितु लोकिक हो या परीक्षक, स्याहादी हो या सर्वया एकान्तवादी, यदि वह

१. श्रष्टसंदसी, ५० १३१।

सर्चेतन हैं तो उसे ऐसा मानना हो होगा; क्योंकि प्रतीतिका अपलाप करना शक्य नहीं हैं। यदि कोई स्वयं ऐसा जानते हुए भी दुराग्रह्वश उसे नही मानता तो वह किसी भी इष्ट तत्त्वको व्यवस्था नहीं कर सकता; क्योंकि वस्तुका वस्तुस्व स्वरूपके ग्रहण और पररूपके परिहारकी व्यवस्थापर हो अवलम्बित है।

यदि वस्तको स्वरूपको तरह पररूपसे भी सत माना जाता है तो चेतनके अचेतनरूप होनेका प्रसंग आता है। और यदि वस्तको पररूपकी तरह स्वरूपसे भी असत माना जाता है तो सर्वेषा शन्यवादको आपत्ति आतो है। इसी तरह यदि वस्तुको स्वद्रव्यको तरह परद्रव्यसे भी सत् माना जाता है तो द्रव्योंके प्रति-नियममें विरोध आता है। तथा परद्रव्यको तरह यदि स्वद्रव्यसे भी वस्तुको असत माना जाता है तो समस्त द्रव्योंके निराध्य होनेका प्रसंग आता है। तथा स्वक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रसे भी सत माननेपर किसी वस्तका कोई प्रतिनियत क्षेत्र न्यव-स्थित नहीं हो सकता। परक्षेत्रको तरह स्वक्षेत्रसे भी असत माननेपर वस्तुको निःक्षेत्रताको आपत्ति आती है अर्थात ससका कोई क्षेत्र ही नही रहेगा। तथा स्वकालकी तरह परकालसे भी वस्तुको सतु माननेपर वस्तुका कोई सुनिश्चित काल नहीं हो सकेगा। परकालको तरह स्वकालमे भी असत माननेपर समस्त कालमें न होनेका प्रसंग आयेगा। और ऐसी स्थितिमे किसी बस्त्का कोई सुनि-श्चित स्वरूप व्यवस्थित न हो सकतेसे इष्ट और अनिष्ट तत्त्वकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी । जैसे, सामान्य रूपसे जीवका स्वरूप उपयोग (जानना-देखना ) है । तत्त्वार्थसूत्रमें जीवका लक्षण उपयोग कहा है। उपयोगसे भिन्न अनुपयोग जीवका पररूप है। अतः जोव स्वरूप (उपयोग) से सत है और पररूप (अनुपयोग) से असत् है। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य और पर्यायका जो स्वरूप है वह उसीको अपेक्षा सत है उससे भिन्न जो पररूप है उसकी अपेक्षा वह असत है।

शंका—स्वक्पकी अपेक्षा जो सत्व है वही पररूपकी अपेक्षा असत्व है। अतः वस्तुमें स्वरूपकी अपेक्षा स्वस्व है। अतः वस्तुमें स्वरूपकी अपेक्षा असत्व है। अतः वस्तुमें स्वरूपकी अपेक्षा असत्व हैं। इंचित्र प्रतुष्टे और दूसरे भंगमें ने एक भंग गतार्थ हो जानेसे दूसरा भंग वेकार हो जाता है और ऐसी स्थितिमें तीसरे आदि भंग भी नहीं वन सकते। तब सप्त-भंगी कैसे वन सकती है?

समाधान—स्वरूपादि चतुष्टमको अपेक्षाके स्वरूपमें और पररूपादि चतुष्टमकी अपेक्षाके स्वरूपमें भेद है और इसलिए एक वस्तुमें इन दोनों अपेक्षाओंसे पाये जानैवाले सत्त्व और असत्त्वमें भो भेद हैं। यदि उन दोनोंको अभिन्न माना जाता है तो स्वरूपादिचतुष्टयको तरह पररूपादिचतुष्टयको अपेक्षासे भो

वस्तुके सत्यका प्रसंग आता है, अपदा पररूपादिचनुष्टमको तरह स्वरूपाईचतुष्टमकी अपेसासे भी वस्तुके असत्यका प्रसंग आता है। अपेक्षाके भेदसे किसो
वस्तुमें धर्मभेदकी प्रतीति होतेमें कोई वाधा नहीं है, जैसे बेलमें बेरकी अपेक्षा
स्यूज्ताकी और विजोरा नोबूको अपेक्षा सुरमताको प्रतीति होतेमें कोई वाधा
नहीं है। यदि सभी आपेक्षिक धर्मोंको अवास्तव माना जायेगा तो नील, नीलतर,
मुख, सुखतर आदि प्रस्यम भी अवास्त्रविक हो जायेंगे। किन्तु इस प्रकारके प्रस्य
याधा है। अतः सब पदार्थ कर्यवित्त सदसदास्तक है। यदि ऐसा नहीं माना
जायेगा तो सब पदार्थ सब कार्य कर सकेंगे। किन्तु सब पदार्थ सब काम नहीं
कर सकते। घटको तरह बस्त आदिस पानों भर लानेका नहीं लिया बा
सकता और न बस्त पटादिका ज्ञान हो करा सकता है। सब पदार्थ कर्यवित्
लभपादमक है। इस विषयमें दृष्टान्त भी सुलभ है। सभी वादियोंका स्वेष्ट तस्व
स्वरूपकी अपेक्षा सत् बौर परस्थको अपेक्षा असत् हैं। इसने कोई विवाद नहीं
है। और इसीको दृष्टान्तके रूपने लिया जा सकता है।

शंका—एक वस्तुमें सत्त्व और असत्त्व धर्मका रहना युवितिवरुद्ध है; बयोकि जो धर्म परस्परमें विरोधी होते हैं वे एक आधारमें नहीं रह सकते, जैसे घीठ और उप्ण स्पर्श ।

समाधान—उन्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि स्वरूप और परल्पकी अपेखा से सत्त्व और अक्षत्त्व धमके एक आधारमें रहनेमें कोई विरोध नहीं है। यह तो प्रतीतिसिद्ध है। जो एक साथ एक आधारमें रहनेमें कोई विरोध नहीं है। यह तो प्रतीतिसिद्ध है। जो एक साथ एक आधारमें नहीं पाये जाते उन्होंमें विरोध होता है। जिस समय वस्तु स्वरूपादिकी अपेक्षाते उसमें अस्त्वकों अनुपानिक नहीं है। जिससे उनमें शीत और उप्लस्पाकी तरह सहानवस्थान (एक साथ न रहना) लक्षणवाला विरोध माना जाये। इसरा विरोध है परस्वरूपरिह्मारिस्थित लक्षणवाला। यह विरोध माना जाये। इसरा विरोध है परस्वरूपरिह्मारिस्थित लक्षणवाल। यह विरोध माना एक साथ रहनेवाले हम एक सत्त्व में एक साथ रहनेवाले ही सत्त्व और अस्वत्व अपेक्षातिक विरोध है व्यवस्थातकरूप जो सर्प और नेवलेकी तरह स्वलान और कमजोरक बोचमें पाया जाता है। तस्व और अस्वत्व तो समान बल्यासो है, अतः उनमें यह तीसरा विरोध भी सम्भव नहीं है। अतः एक बस्तुमें अपेशामिदेश सत्त्व और अस्वत्व धर्मोंक रहनेमें कोई विरोध नहीं हैं।

प्रारम्भके दो भंगोंका विवेचन करके उन्हें और भी स्पष्ट करनेके लिए जीवके साथ सन्तर्भगीको घटित करते हैं-स्यात् अस्ति एव जीवः, स्वात् नास्ति एव जोवः, स्याद्ववसन्य एव जीवः, स्यात् अस्ति नास्ति एव जीवः, स्याद्स्ति अववतन्यः एव जीवः, स्यात् नास्ति अववतन्य एव जीवः, स्यात् अस्ति नास्ति अववतन्य एव जीवः।

प्रथम और द्वितीय भंग-स्यादस्ति, स्यात्रास्ति

'स्मात् अस्ति एव जीव:' इस वावयमें जोवशब्द विशेष्य होनेसे द्रव्यवाची है, अस्ति शब्द विशेषण होनेसे गुणवाची है। उन दोनोमें विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध वतलानेकं लिए एवकार रखा गमा है। अब यदि 'अस्ति एव जीव:' ( जीव सत् ही है) इतना ही कहा जाता है तो जीवमें असत् आदि अन्य धर्मोकी निवृत्तिका प्रसंग आता है। अतः जीवमें अन्य धर्मोका भी अस्तिस्व वतलानेके लिए 'स्पात्' शब्दका प्रयोग किया गया है। 'स्पात्' शब्द तिइन्तप्रतिरूपक निपात है। उसके अनेक अर्थ हैं। यहाँ विवक्षावदा 'अनेकान्त' अर्थ लिया जाता है।

शंका--यदि स्वात् शब्दका अर्थ अनेकान्त है तो उसीसे सब धर्मीका ग्रहण हो जानेसे रोव पदोका प्रयोग ब्यर्थ ठढरता है ?

समाधान—पह दोप ठीक नहीं हैं, बयोकि वयपि 'स्वात' बादरें सामान्य-रूपसे अनेकान्तका प्रहुण हो जाता है तथापि विशेषार्थीको विशेष बाद्धोंका प्रयोग करना ही होता है जैसे वृक्ष शब्दसे यद्यपि सभी प्रकारके वृक्षका प्रहुण होता है फिर भो पत्र आदि विशेष वृक्षोंका कथन करनेके लिए षय आदि शब्दोंका प्रयोग करना ही होता है।

अथवा 'स्यात्' राज्य अनेकाम्तका द्योतक है और जो खोतकहोता है वह किसी वाचक शब्दके निकटमें हुए बिना इष्ट अर्थका द्योतन नही कर सकता। अदः उसके द्वारा प्रकाश्य धर्मके आधारभूत अर्थका कथन करनेके लिए इतर शब्दोंका प्रयोग किया जाता है।

गंका—तव तो 'स्यात् अस्ति एव जीवः' (कथंबित् जीव सत् ही है) इस सकलादेशी वावयसे ही जीवद्रव्यके सभी धर्मीका संग्रह ही जाता है अतः चाकां-के भंग निर्यंक हैं?

समाधान—यह दोप ठोक नहीं है; क्योंकि गौण और मुख्य विवसौंधे सभी भंगोका प्रयोग सार्थक है। जैसे, द्रव्यायिक नयकी प्रधानता और पर्याचायिक नयकी गोजतामें वहुले भंगका प्रयोग होता है। पर्यायायिक नयकी प्रधानता और

१. तत्त्वार्थवार्तिक, प्र० २५३।

हुग्यायिक नयकी गौणतामें दूसरे संगका प्रयोग होता है। प्रधानता और अप्रधानता शहरके अधीन है। जो गहरके द्वारा विविध्त हो वह प्रधान है और जो शहरके द्वारा विविध्त हो वह प्रधान है और जो शहरके द्वारा नहीं कहा गया है और अयंसे गम्यमान होता है वह अप्रधान है। तीसरे अववत्य्य मंगमें युगपद विवक्षा होनेसे दोनों हो अप्रधान है; ब्योकि दोनोंको प्रधान छन्ते कराय कहनेवाला कोई शहर नहीं है। चीचे भंगमें दोनों हो प्रधान है, ब्योकि अमसे अस्ति आदि शहरोंके द्वारा दोनोंका ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार दीप भंग भी आगे कहेंने।

अब प्रथम भंगके प्रत्येक पदकी सार्यकता बतलाते हैं - 'जीव ही हैं' ऐसा अवधारण करनेपर अजीवके अभावका प्रसंग आता है। अतः अस्तिर्वकान्तवादी 'जीव है ही' ऐसा अवधारण करते हैं। और ऐसा अवधारण करते हैं जोवका सर्वया अस्तिर्व प्राप्त होता है अर्थात् सब प्रकारके जोवका अस्तिर्व प्राप्त होता है। और ऐसी स्थितिम पूर्णल आदिके अस्तित्व भी जीवका अस्तिर्व प्राप्त होता है, ब्योकि 'जीव है ही' इस राज्दसे यही अर्थ निकलता है और अर्थका बोध कराने मे सब्द हो प्रमाण है।

र्शका—म्मित्त्व सामान्यको अपेका जीव है, अस्तित्व-विदोपको अपेका जीव नहीं है, पुद्गल आदिका अस्तित्व तो अस्तित्वविदोप है, उसको अपेका जीवेरा अस्तित्व कैसे हो सकता है ?

समाधान—पित आप 'अस्तित्व सामान्यस जोव है, पुद्मलादिगत बस्तित्व विदेषसे नहीं', यह स्वीकार करते है तो आप स्वयं यह स्वीकार करते है कि अस्तित्व वी प्रकारका है-एक सामान्य अस्तित्व वीर दूसरा विशेष अस्तित्व । ऐसी दशाम सामान्य अस्तित्व को विदेष अस्तित्व । ऐसी दशाम सामान्य अस्तित्वसे जोवक सत् होनेपर और बिसेष अस्तित्वसे जोवक असत् होनेपर 'जोव है हीं' में 'हों' लगाना निष्फल ही हो जाता है। यह तो तभी सार्थक हो सकता है जब नास्तित्वका निराकरण करक सब प्रकारसे जोवका अस्तित्व माना जाये। और वैसा माननेपर पुद्गलर्गिक अस्तित्वक्ति मी जीवक अस्तित्वकी प्राप्ति होती है।

रांका- जो कोई भी अस्तिरूप है वह स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्व-भावरूपत है अन्यरूपते नहीं; वर्गीक अन्य अपस्तुत है। जैसे, घट द्रव्यकी अपेका पाचिवरूपते, क्षेत्रको अपेक्षा इस क्षेत्रसे, कालको अपेक्षा वर्तमानकासरूपते और भावको अपेक्षा वर्तमान रवतस्य आदि पर्याय, रूपते अस्तिरूप है। और परद्रव्य,

रं. तत्त्वार्थवादिक, पू० २५४।

परक्षेत्र, परकारु और परभावको अपेक्षा नहीं; वयोंकि उन सबका नहीं कोई प्रसंग ही नहीं हैं।

समाधान--तो इसका तो यही अर्थ हुआ कि घट अन्य द्रव्य, अन्य क्षेत्र, बन्य काल और बन्य भावकी अपेक्षा नास्तिरूप है। अतः 'स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति' सिद्ध होता है। यदि ऐसा नियम न माना जायेगा तो वह घट हो ही नहीं सकता । क्योंकि नियत द्रव्य, नियत क्षेत्र, नियत काल और नियत भाव-रूपसे वह नही है, जैसे गधेकी सीग । यदि वह घट अनियत द्रव्यादिरूप है तो वह सत्ता सामान्य ही हुआ, घट नही; बयोंकि जैसे सर्वपदार्थव्यापिनी महासत्ता-ा कोई नियत द्रव्य, नियत क्षेत्र, नियत काल, और नियत भाव नहीं होता, घटका भी कोई नियत द्रव्यादि नहीं है। इसका विशेष इस प्रकार है-यदि घट जैसे द्रव्यकी अपेक्षा पायिव रूपसे है, वैसे ही यदि जलीय आदि रूपसे भी है तो वह घट ही नहीं हो सकता; नयोंकि वह तो द्रव्यत्वकी तरह पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि भी है। तथा जैसे वह इस क्षेत्रमें है वैसे ही यदि अन्य समस्त क्षेत्रोमें भी हो तो वह घट नहीं रह जायेगा, वह तो आकाश वन जायेगा; पर्योकि आकाश सर्वत पाया जाता है। यदि इस कालको तरह यह अतीत और अनागत कालमें भी वर्तमान हो तो वह घट नहो रह जायेगा, किन्तु त्रिकालवर्ती होनेसे मिट्टी रूप हो जायेगा । जैसे इस देश, कालरूपसे वह घट हम लोगोंके प्रत्यक्ष है और पानी वगैरह लानेके काममे आता है वैसे ही यदि अतीत और अनागतकालों तया अन्य देशोमें भी वह हमारे प्रत्यक्षका विषय होता है और पानी वर्षरह भरनेके काम बाता है तथा जैसे नव रूपसे है वैसे ही पुरातन रूपसे भी है अथवा समस्त रस, समस्त रूप, समस्त गन्ध, समस्त स्पर्श, समस्त आकार आदि रूपसे भी है तो वह घट नही रह जायेगा, किन्तू सर्वव्यापी होनेसे महासत्ता हो जायेगा । जैसे महा-सत्ता किसी वस्तुसे और वस्तुवर्मसे न्यावृत्त नहीं है अतः वह घट नहीं है। इसी तरह घट भी घटरूप न रहकर महासत्तारूप हो जायेगा।

इसी तरह मनुष्य रूपसे विवक्षित जीव भी स्वद्रव्य, स्वस्त्रेय, स्वकाल और स्वभावको दृष्टित हो बस्ति है अन्य द्रव्यादि रूपसे नहीं । यदि वह अन्य रूपसे भी 'अस्ति' हो तो वह मनुष्य हो नहीं रहेगा; क्योंकि उसका कोई नियत द्रव्यादि नहीं है जैसे गयेको सीम । यदि वह अनियत द्रव्यादि रूप है तो वह मनुष्य न रहक्तर महासत्ता हो जायेगा। इसका विदेष इस्तुकार, है—यदि जह मनुष्य जैसे जीव द्रव्यक्ष्ये है वैसे हो यदि पुद्मकारि, द्रव्यक्ष्ये मो हो तो तह मनुष्य हो नहीं रहेगा, अस्तित्व प्राणा जाता है है...

तथा जैसे वह इस क्षेत्रमें है वैसे ही यदि यह सभी देशोंमें हो तो यह मनुष्य हो नहीं रहेगा, नयोंकि आकाशकी तरह वह सर्वव्याशी है। तथा जिस प्रकार वह मनुष्य वर्तमानकालमें है वैसे ही यदि अतीत नारकी आदि और अनागत देव आदि पर्यायोंके कालक्ष्में भी हो तो वह मनुष्य ही नहीं रहेगा; वर्षोंकि वह जीवत्वकी तरह सब कालोंमें पाया जाता है। जैसे वह इस देश और कालमें हमारे प्रत्यक्ष है वैसे ही यदि अतीत अनागतकाल तथा अन्य देवां भी हमारे प्रत्यक्ष विषय है तो वि तथा जैसे वह युवारूप हो नहीं रहेगा, वह तो महासत्ता हो जायेगा। अतः वस्तु स्थात् अस्ति और स्यातु-महित है।

तथा जीव 'स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति' है; व ग्रेकि जीवका जीवत्व स्नु सत्ताके भाव और परसत्ताके अभावके अधीन हैं। यदि वह जीव अपनेमें परसत्ताके अभावकी अपेक्षा नहीं करता तो वह जीव न होकर सम्मात्र हो जायेगा। तथा परसत्ताके अभावकी अपेक्षा करनेपर भी यदि वह स्वसत्ताके सद्भावकी अपेक्षा नहीं करता तो वह जीवको तो बात ही क्या, वस्तु ही नहीं हो सकेगा; क्योंकि उस अवस्थामें आकाशपुष्पकी तरह उसका अपना स्वरूप कुछ भीन होकर परका अभाव मात्र ही ठहरता है। अतः परका अभाव भी स्वसत्ताके मद्भावकी अपेक्षामें ही वस्तुका स्वरूप बनता है अन्यवा नहीं । जैसे अस्तित्वधर्म अस्तित्वः रूपसे है, नास्तित्वरूपसे नहीं है जतः वह उभयात्मक है। यदि ऐसा न माना जाये तो वस्तुका अभाव हो जाये । क्योंकि भावनिरपेक्ष अभाव अत्यन्त *घान्यरूप* वस्तुको कहता है। इसो तरह अभावनिरपेक्ष भाव भी वस्तुको सर्वेष्टप कहता हैं। किन्तुन तो कोई वस्तु सर्वात्मक या सर्वामावरूप कभी किसीने देखी हैं? जो सर्वीभाव रूप है वह वस्तु ही नहीं है जैसे आकाशपुष्प । और यदि वस्तु सर्वातमक है तो उसे फोई जान नहीं सकता। भावरूपसे विलक्षण होनेसे अभावता ठहरती है और अभावसे विलक्षण होनेसे भावता सिद्ध होती है। इस तरहसे भाव-रूपता और अभावरूपता-दोनों परस्पर सापेक्ष है। अभाव अपने सद्भाव और भावके अभावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है भाव भी अपने सद्माद और अभावके अभावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है। यदि अभावको एकान्त रूपसे 'अस्ति' ही माना जाता है तो सर्वात्मना अस्तिरूप होनेसे जैसे अभाव अभावरूपसे 'अस्ति' है वैसे ही मावरूपसे भी उसके अस्तित्वका प्रसंग आता है। और ऐसी स्थितिमें भावरूप और अभावरूपका संकर होनेसे दोनोंका ही अभाव हो जायेगा; वयोंकि दोनोंका ही स्वरूप नहीं वन सकता। तथा यदि अभावको एकान्तरूपसे नास्ति ही माना जाता है तो जैसे अभाव भावकपसे नहीं है वैसे ही अभावकपसे भी नहीं हैं।

और ऐसी स्थितिमें अभावका अभाव होनेसे भावमात्र ही रह जाता है। तब आकायपुष्प वर्षरह भो भावरूप हो जागेंगे, क्योंकि अभावका तो अभाव हो है। इसी तरह भावको भी सर्वेषा सत् माननेपर उक्त दोपोंकी प्रक्रियाको छगा छेना चाहिए। अतः भाव और अभाव दोनों हो स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति है। उसी तरह जीय भी स्थात् अस्ति और स्थात् नास्ति है। एंका—पटका कथन करते समय जब अर्थ और प्रकरणसे पटकी सत्ताका

रांका—घटका कथने करते समय जब बेर्य और प्रकरणसे पटकी सत्ताका कोई प्रसंग हो नहीं है तो 'घट घट है और पट नहीं है' ऐसा कहकर उसमें पटकी

मत्ताका निपेध वयों आप करते हैं ?

समाधान—ऐसी आयंका युक्त नहीं है; वर्षोंकि अर्थ होनेसे घटमें पट जादि सभी अर्थोंका प्रसंग आता ही है। यदि उसे हम विशिष्ट घटरूप अर्थ स्वीकार करते हैं तो अर्थ होनेके कारण प्रसंग प्राप्त सभी पटादि रूप अर्थोंका उससे निषेष करना ही होगा, तभी उसमें घटरूपता सिद्ध हो सकती है। अन्यण हो वह अर्थ घट रूप सिद्ध हो हो नहीं सकता; क्योंकि पट आदि अन्य अर्थोंसे वह अर्थायत नहीं है।

धटका पटरूपसे जो अभाव है वह भी घटका ही धर्म है; वयोकि घटके अस्तित्वकी तरह वह घटके ही अधीन है। अतः वह घटका ही धर्म है, चूँकि वह परको अपेसासे व्यवहृत होता है अतः उसे उपचारसे पर पर्याय कहते हैं। वस्तुके स्वरूपका प्रकाशन स्व और पर विशेषणोंके अधीन होता है।

यंका— 'अस्ति एव जोवः' ( जीव है ही ) इस वाक्य में 'अस्ति'याब्दक वाक्य अर्थ जीवराब्दका वाक्य अर्थ भिन्न स्वभाववाला है या अभिन्न स्वभाववाला है या अभिन्न स्वभाववाला है तो अस्तिका जो सत् अर्थ है वही अर्थ जीवराब्दका भी हुआ। ऐसी स्थितिमें जीवमें अन्य धर्मोंको स्थान नहीं रहता। तथा जैसे पट और कुट शब्दोंका समान अर्थ होनेसे उन दोनोंमें सामानाधिकरण्य तथा विशेषण-विशेष्य भाव नहीं होता वैसे ही 'अस्ति और जीव' राव्दोंका अर्थ समान होनेसे इन दोनोंमें भी सामानाधिकरण्य और विशेषण-विशेष्य भाव नहीं हो सकेगा। तथा दोनोंमें से एक हो शब्दका प्रयोग करना होगा; वर्थोंकि दोनों सब्दोंका एक हो अर्थ होता है। तस्त्व अभिन्न स्वभाव है। अतः सत्वकाओं रहता है, जोवराब्दका अर्थ भी सत्वसे अभिन्न स्वभाव है। अतः सत्वकाओं येखां से स्वभाव होता है। इस तरहसे एकजीवकणताका प्रसंग आता है तथा जब जीव सत्स्वमाव हुआ तो उसमें चेतन्य, हान, क्रोय आदि तथा नारक आदि समस्त विशेषोंके अभावका

रे. तत्त्वार्थवातिक, प० २५६।

प्रसंग आता है अथवा अस्तिस्वके जीवस्वभावरूप होनेसे वह पुद्गरुशियां नहीं रह सकेगा; वर्षोषि पुद्गरुशियां जीवस्व नहीं रहता अतः उनमें 'सत्' यह प्रस्वय ही नहीं हो सकेगा।

उनत दोप न आर्थे, इसलिए यदि अस्ति राज्यके वाच्य अर्थसे जोनवाद्यका वाच्य लयं भिन्न स्वभाववाला मानते हैं तो जीवकी असद्क्ष्यताका प्रसंग आता है; व्योक्ति वह अस्तिराज्यके वाच्य अर्थसे भिन्न हैं जैसे गयेके सीग । ऐसी स्वितिमें जीवाधीन वन्य, मोझ आदि व्यवहारका अभाव हो जायेगा । तथा अस्तिरा जैसे जीवसे मिन्न है वैसे हो अन्य पुद्गलादिसे भी भिन्न ठहरेगा । और ऐसी स्वितिमें किसी आप्यके न होनेसे अस्तिराज्य हो अभाव हो जायेगा । तथा यह चतलार्थे कि अस्तिराज्य कि स्वितिमें किसी स्वादि भी भी भी स्वितिमें किसी स्वादि से से स्वावित्र कि अस्तिराज्य हो जो कुछ भी आप उसका स्वभाव है ? जो कुछ भी आप उसका स्वभाव वतलार्थे वह सब असद्भ है होगा नयोकि जीव असद्भ है ।

समाधान—इसीलिए अस्तिशब्दके बाच्य अर्थसे जीवशब्द बाच्य अर्थके कथित् भिन्न स्वभाववाला और कथित् अभिन्न स्वभाववाला मानना चाहिए। पर्यापायक नयसे भवनिक्या और जीवनिक्या भिन्न है अतः अस्ति शब्द और जीवदाब्दका अर्थ भिन्न है। और द्रव्यापिकनयसे दोनों अभिन्न हैं जीवके प्रहणसे अस्तिका भी। ग्रहण हो जाता है। अतः वस्तु कथित् अस्तिका भी। ग्रहण हो जाता है। अतः वस्तु कथित् अस्तिका भी। ग्रहण हो जाता है।

नृतीय मंग-स्याद्ववस्वच्य-जवं दो गुणोंके द्वारा एक अखण्ड अर्थको अभिन्न स्थादे अभेद रूपसे एक साथ कथन करनेकी इच्छा होती है तो तीसरा अवस्तव्य गंग होता है। आश्चय यह है कि जैसे प्रथम और द्वितीय भंगमें एक कालमें एक शहरे एक गुणके द्वारा अमसे एक समस्त वस्तुका कथन हो जाता है, उस तरह जब दो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अथधारण रूपसे एक साथ एक कालमें एक समस्त वस्तुका कथन हो जाता है, उस तरह जब दो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अथधारण रूपसे एक साथ एक कालमें एक सम्बंध समस्त वस्तुके कहनेकी इच्छा होती है तो वस्तु अवस्तव्य हो जाती है; व्योकि वैसान तो कोई सब्द ही है और न अर्थ ही है।

सेभी पर एक ही पदार्थको कहते हैं। 'सत्' घाट असत्को नहीं कहता और 'असत्' दाटद सत्को नहीं कहता थेर 'असत्' दाटद सत्को नहीं कहता। 'गी राटदके दिवा आदि अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं किन्तु वास्तवम गोवाट्ट भी अनेक हैं, साद्द्यके उपचारते ही उन्हें एक कहा जाता है। यदि ऐसा न माना जायेगा तो समस्त वस्तु एक दाटदबाट्य हो जायेंगी,

१. तत्त्वार्थं वार्तिक, पृ० २५७ । २. भएसदसी, पृ० १३६ ।

और तब प्रत्येकके लिए अलग-अलग शब्दका प्रयोग करना निष्फल ठेहरेगा। जैसे शब्दके भेदसे वर्षका भेद अवश्यंभावी है वैसे ही वर्षके भेदसे भी शब्दका भेद अवश्यंभावी है, नही तो वाच्यवाचक नियमक व्यवहारका लोप हो जायेगा। इससे एक वानयका युगपत् अनेक अर्थोंको कहना भी निरस्त हो जाता है अर्थात् एक वाक्य एक ही अर्थको कहता है। 'स्वपररूपकी अपेक्षासे वस्तु कथंचित्-सदसदारमक हो हैं' यह बाक्य भी, जो क्रमसे विवक्षित दोनो धर्मोंको विषय करने-वाला माना गया है, उपचारसे ही एक माना जाता है। अतः शब्दमे एक ही अर्थको कहनेको स्वाभाविक शक्ति है। सत् शब्दको सत्त्व मात्रको कहनेमें सामर्थ्य विशेष है, असत्त्व आदि अनेक धर्मोंके कहनेमें नहीं। अनेकान्तके वाचक 'स्यात' राज्दकी अनेकान्त मात्रको कहनेमें सामर्थ्य विशेष है. एकान्तको कहनेमें नहीं। अनेकात्तके द्योतक 'स्यात्' शब्दको अविवक्षित समस्त धर्मोका सूचन करनेमे ही सामर्थ्यं विशेष है विवक्षित अर्थका कथन करनेमें नहीं । अन्यथा विवक्षित धर्मके वाचक शब्दोंका प्रयोग करना व्यर्थ ठहरेगा । प्रसिद्ध पुरातन व्यवहारमे ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अपनी नियत अर्थको कहनेकी सामध्यविशेषका उल्लंघन करके प्रवृत्त होता हो । अतः एक शब्द भाव और अभाव दोनोंको एक साथ नही कह सकता।

शंका—संकेतक अनुसार राज्यको प्रवृत्ति देखी जातो है। अतः जैसे जैनेन्द्र ज्याकरणमें रातृ और प्राान प्रस्थवोंको 'सत्' संज्ञा संकेतक अनुसार रातृ और धान दोनों प्रस्थवोंको कहती है; वैसे ही सत्त्व और असत्त्व पर्मों में संकेतित एक सब्द दोनों पर्मीका बाचक हो सकता है?

समाधान—उन्त कथा युन्त नहीं है। प्रत्येक पदार्थम शिवत और अशिवत प्रतिनियत होती है। सन्दर्म एक बार एक हो अर्थको कहनेकी शिवत है, अनेकको कहनेकी नहीं। संकेत भी, उस सन्तिको अनुसार हो अर्थेम प्रवृत्त होता है। सेना, वन आदि राज्य भी अनेक अर्थोंको नहीं कहते। सेनासब्देस हायी, घोड़े, रथ, पैदल वर्गरहेके एक सम्बन्ध-विशेषको हो कहता है। इसी तरह वन, समूह, पंवित, माला, पानक, प्राम आदि सब्द भी अनेक अर्थोंको न कहकर एक सम्बन्ध-विशेषकर अर्थोंको न कहकर एक सम्बन्ध-विशेषकर अर्थोंको हो कहते है।

संका-तो संस्कृतम 'वृक्षी' सन्द दो वृक्षोंको और 'वृक्षाः' सन्द अनेक वृक्षों-को कैसे कहता है ?

समाधान—पाणिनि व्याकरणके अनुसार वृक्षी राव्द निष्पन्न करनेके लिए 'वृत्तरच वृत्तरच वृक्षी' इस प्रकार दो वृक्ष राव्द लाकर उसमें-से एकका लोप कर सातवाँ स्याद्दित नास्ति अवन्तन्त्र्य — अलग-अलग क्रमसे अपित तथा युगवन् अपित द्रव्य-पर्यायको अपेक्षा वस्तु स्यात् अस्ति नास्ति अवश्वक्ष है। किसी द्रव्य-विदोपको अपेक्षा अस्तित्व और किसी पर्यायविगयको अपेक्षा नास्तित्व होता है। तथा किसी द्रव्यपर्यायको एक साथ विवक्षाम वही अवन्तव्य हो जाता है। इस तरह स्यात् अस्ति सास्ति अवश्वत्य संग वन जाता है।

## सात भंगोंमें क्रमभेद

सबसं प्रयम आचार्य कुंदकुंट्यके प्रग्वोमें सात मंगोंका नामोक्लेख मान्न मिलता है। उनमें-से प्रयचनसार गा० (२-२३) में स्थात अवयतस्यको तो तीसरा भंग रखा है और स्वादिस्त नास्तिको चनुर्ध मंग रखा है। किन्तु पंचास्तिकाय गाया चौदहमें अस्ति नास्तिको तीसरा और अवयतस्यको चनुर्ध मंग रखा है। इसी तरह अकलंकदेवने अपने तस्त्रायंगितिकमें दो स्वलींपर सस्त्रभंगीका कपन किया है। उनमें-से एक स्वल (पृ० ३५३) पर चन्होंने प्रवचनसारका क्रम अपनामा है और दूसरे स्वल (पृ० ३५३) पर पंचास्तिकायका क्रम अपनाया है। दीनों जैन सम्प्रदायोगे दीनों ही क्रम प्रचलित रहे हैं। सभाव्य तस्त्रायिवाय (अ० ५१३१ सू०) और विद्यावादस्यकमाध्य (गा० २२३२) में प्रयम क्रम अपनाया गया है। किन्तु आस्त्रमोमाया (कारिका १४), तस्त्रायंस्लोकवातिक (पु० १२८), प्रमेमकनमातिष्ठ (पु० ६८९), प्रमाणनयतस्त्रालोकार्णकार (परिक ४,सू०१७-१८), स्याद्वादमंजरो (पु० ६८९), तस्त्रमंगीतरंगिणो (पु० २) और नयोयदेश (पु० १२) में दूसरा क्रम अपनाया गया है। इन तरह दार्यनिक सेयमें दूसरा ही कम प्रचलित रहा है अर्थात् अस्ति नास्तिको तीसरा और अवयतस्य-को चतुर्थ भंग ही माना गया है।

इस क्रमनेदके विषयमें वारह्वों घतान्दीके एक स्वेतान्वर ग्रन्थकारने समय-स्या सर्वप्रयम ध्यान दिया है। उन्होंने लिखा है कि कोई-कोई विद्वान् इस अव-बतन्य भंगको तोसरे भंगके स्वानमं पृक्ते है और तोसरेको इषके स्थानमें। उस पाठमें भी कोई दोप नहीं हैं; ब्योंकि उससें अर्थमें कोई अन्तर नहीं पृज्ता। यथार्थमें विधिन्नतिषयको क्रमसे और एक साथ क्यन करनेको अपेक्षांस तीसरे और चतुर्थ भंगको प्रवृत्ति होतो है। पहले दोनोंको क्रमसे कहकर बावको दोनोंका

श्रयं च मंगः कैकिन्द्रवायमंगस्थाने पठवते, चृतायत्र वस्य स्थाने । न चैवमणि करिय-दोषः क्षर्यविशामावात् ।'—स्वादादरलाक्दावतारिका—परि०४, स० रेट ।

एक साथ कहा जाये अथवा पहले दोनोंको एक साथ कहकर वादको क्रममे कहा जाये तो उससे कोई अर्थमें अग्तर नहीं पड़ता । किन्तु दूसरी दृष्टिसे विचार करने-पर स्यादस्ति, स्याम्नास्त और स्यादयस्तव्य हो मूल मंग प्रमाणित होते हैं, उनत सात भंगोंमें तोन भंग तो मूल या एकसंयोगी है, और तोन भंग दिसंयोगी है। गणितमूत्रके अनुतार तीन मूल मंगोंके हो सब संयोगी मंग सात होते हैं। न इससे कमके होते हैं और न अधिकके। वे तीन मूल मंग है—स्यादस्ति, स्यामान्ति और स्यादयनतव्य। दिसंयोगी भंग है—स्यादस्ति, स्यामान्ति और स्यादयनतव्य। दिसंयोगी भंग है—स्यादस्ति स्वादस्ति अवस्तव्य और स्याद्यस्त अवस्तव्य । तथा निसंयोगी भंग है—स्यादस्ति नाम्ति अवस्तव्य और स्याद्यस्त तथा तथा निसंयोगी मंग है—स्यादस्ति नाम्ति अवस्तव्य और स्याद्यस्त तथा निसंयोगी भंग है—स्यादस्ति नाम्ति व्यवस्तव्य । अतः अवस्तव्य हो तीसरा मूल मंग होना चाहिए। 'स्यादस्ति नाम्ति वो दिसंयोगी भंग है—प्रयम और दितीय भंगके मेलले वना है। यहो वात स्थामी समस्तभद्रने अपने युक्त्यमुँदा।तनमें कही है और यहाँ उन्होंने भी अवस्तव्यको सीन मूल भंगोंमें रखा है।

## प्रमाण सप्तभंगी और तयसप्रभंगी

प्रमाणके दो भेद हैं—स्वार्ध और परार्थ । इन्द्रिय और मनको सहायताने होने-याला मित्रज्ञान स्वार्धप्रमाण है । और जब जाता राज्योके द्वारा दूसरोंपर अपने ज्ञानको प्रवट करनेके लिए तस्पर होता है तब उनका वह राज्योग्मुख ज्ञान स्वार्ध-युव कहा जाता है और ज्ञाताके वचन परार्थश्रुत वह जाते हैं । श्रुतप्रमाणके हो भेद नय है । अतः जैसे श्रुतप्रमाण ज्ञानास्मक और वचनास्मक होता है वैसे हो उसके भेद नय भी ज्ञानास्मक और वचनास्मक होते हैं । प्रमाण सक्लबस्तुग्राही होता है और नय बस्तक एकदेशका प्राह्म होता है ।

जैसे एक ज्ञान एक समयमें अनेक धर्मारमक बस्तुको जान सकता है, उसी तरह एक शब्द एक समयमें बस्तुके अनेक धर्मीका बोध नही करा सकता। इसिलए वनता किसी एक धर्मका अवलम्बन लेकर ही वचनव्यवहार करता है। यदि वनता एक धर्मके द्वारा पूर्ण वस्तुका बोध कराना चाहता है तो उसका वाक्य प्रमाणवाक्य कहा जाता है और यदि वह एक ही धर्मका बोध कराना चाहता

१. विभिनित्तेशेऽनित्तालायवा च विरेक्तास्त्रिद्विरा एक एव । व्रयो विकल्पास्त्रव सप्त-भाऽमी स्वाच्छव्दनेयाः सक्ताधंमेदे ॥४॥—विधि, नित्तेष श्रीर क्रानिसाम्त्रान-स्वादस्ति, स्वानास्त्रि श्रीर स्वादसक्त्रस्य-चे एक-एक करके तीन मूल विकल्प हैं । इनते दिसंयोगन विकल्प शांन हैं-स्वादस्ति नास्ति, स्वादस्ति क्वरत्वन, स्वाप्रात्र अवस्तन्य । और निसंयोगी विकल्प एक हैं-स्वादस्ति नास्ति जवस्त्रम्य । स्रा तिसंयोगी विकल्प एक हैं-स्वादस्ति नास्ति जवस्त्रम्य । स्वात्र स्वार्यात्र इस तरह है थीर ! ये सात्र विकल्प, सम्पूर्ण द्रस्य-पर्यावोमें आवक्रवद्यां पटिन होते हैं ।

है-वस्तुमें वर्तमान दोप धर्मोंके प्रति उसकी दृष्टि उदासीन है तो उसका , बावप नयवावय कहा जाता है।

यथार्थमं तो नयके लक्षणके अनुसार जितना भी वचनव्यवहार है वह सब नय है। इसींसे सिद्धसेन दिवाकरने नयोंके भेदोंकी संख्या बतलाते हुए कहा है कि जितने वचनके मार्ग है उतने हो नयवाद हैं। आचार्य समन्तभद्र और सिद्ध-सेन में दोनों ही एक तरहसे स्याद्वादके पिता और पोपक तथा रक्षक हैं। इन दोनोंने हो अपने रेबाप्तमीमांसा तथा सन्मति तर्कमें नय सप्तभंगोका ही कथन किया है। उनके उत्तराधिकारी और जैनन्यायके प्रस्थापक अकलंकदेवने ही सर्व-प्रथम प्रमाणसप्तभंगीका स्पष्ट कथन किया है। अपने तत्त्वार्थवार्तिक (पु० २५२) में वस्तुको अनेक धर्मात्मक सिद्ध करनेके पश्चात् अकलंकदेव कहते हैं कि-उस अनेक धर्मात्मक यस्तुका बोध करानेके लिए प्रवर्तमान शब्दकी प्रवृति दी ' रूपसे होती है क्रमसे अथवा योगपदासे । तोसरा वचनमार्ग नहीं है । जब वस्तुमें वर्तमान वस्तिस्वादि धर्मोंकी काल बादिके द्वारा भेदविवसा होती है तब एक शब्दमें अनेक अर्थोंका ज्ञान करानेकी शक्तिका अभाव होनेसे क्रमसे कथन होता है। और जब उन्हों धर्मोंमें काल आदिके द्वारा अभेदविवधा होती है तब एक शब्दसे भी एक धर्मका बोध करानेकी मुख्यताने तादात्म्यरूपसे एकत्वको प्राप्त सभी धर्मीका अखण्डरूपसे युगपत् कथन हो जाता है। जब युगपत् कथन होता है तब उसे सकलादेश होनेसे प्रमाण कहते हैं ; क्योंकि सकलादेश प्रमाणाधीन है ऐसा वचन है। और जब क्रमसे कथन होता है तो विकलादेश होनेसे उसे नय कहते हैं । क्योंकि विकलादेशनयाधीन है ऐसा वचन है । सकलादेश और विकला-देश दोनोमें सप्तभंगी होती है। प्रथमको प्रमाणसंद्रभंगी कहते है और दूसरे-को नयसप्तभंगी कहते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि प्रमाणसप्तभंगी और नयसप्तभंगीके प्रयोगमें वक्ताको विवसाके अतिरिक्त भी बया कोई मौलिक भैद होता है। इस प्रश्नके समाधानके लिए दोनों प्रकारकी ,सन्तमंगीके उदाहरणके रूपमें दिये गये वाषयोंपर दृष्टि डालना आवश्यक है-

अकलंकरेव तत्वार्यवातिक ( पृ० २५३ तथा २६० ) में बोर विद्यानन्द तत्त्वार्य स्लोकवातिक ( पृ० १३८ ) में दोनों सत्वभीगयोंका पृषक्षपूमक् कपन करते हुए दोनों प्रकारके वाज्योंमें 'स्वाइस्स्येव जोवः' यह एक हो उदाहरण देवे

J १. 'बावहया वयणवदा तावहया चेव होति णयवाया !'-सन्मति ३।४७ ।

२. 'प्रजानेकविकत्यादाञ्चतप्रापि योजवेद् । प्रक्रियां भगिनीमेनां नयेनयविद्यारदः ॥२३॥'-आसमीमाता ।

हैं। किन्त<sup>ी</sup>लघीयस्त्रयके स्वोपज्ञ भाष्यमें अकलंकदेवने दोनोंके जदे-जदे उदाहरण दिये हैं। 'स्वात जीव एव' यह प्रमाणवानयका उदाहरण है। 'स्वात अस्त्येव जीतः' यह नयवानयका उदाहरण है । आचार्य र माचन्द्रने दोनों प्रकारके वाक्यों-का एक सा हो उदाहरण दिया है-स्यादस्ति जोवादिवस्त-जीवादिवस्त कथंचित सरस्वरूप है। आचार्य कन्दकन्दने अपने प्रवचनसार और पंचास्तिकायमें एक-एक गायांक द्वारा सात भंगोंके नाममात्र गिनाये हैं । किन्त पंचास्तिकायमें 'आदेसवसेण' लिखा है जब कि प्रवचनसारमें 'पञ्जाएण दू केण वि' लिखा है। प्रवचनसारके पाठसे दोनों टीकाकारोने एवकार (ही) का ग्रहण किया है। टीकाकार अमृतचन्द्र पंचा-स्तिकायकी गाधा चौदहकी टीकामें स्यादस्ति द्रव्यम (स्यात द्रव्य है) उदाहरण देते हैं । और प्रवचनसारको टोकामें 'स्पादस्त्येव' ( कथंचित है ही ) जदाहरण देते हैं। कून्दकुन्दके दूसरे टीकाकार जबसेन पंचास्तिकाय गाया चौदहकी टोकामें लिखते के - 'स्यादस्ति' यह वाक्य सकल वस्तुका ग्राहक होनेसे प्रमाणवाक्य है और 'स्यादस्त्येव द्रव्यं' यह वाक्य वस्तुके एकदेशका ग्राहक होनेसे नयवावप है। प्रवचनसार (२।२३) की टीकामें जयसेनने लिखाँ है, 'पंचास्तिकाय'में 'स्यादस्ति' आदि चान्यसे प्रमाण सप्तभंगीका व्यास्यान किया है और यहाँ 'स्यादस्त्येव' वाक्यमें जो एवकार (ही) का ग्रहण किया है वह नयमप्तभंगोका ज्ञापन करनेके लिए है। सप्तभंगोतरिंगिणोमें भी दोनों प्रकारके वाक्योंका एक ही उदाहरण दिवा है-'स्वादस्त्वेव घट.' घट कर्याचत सत्स्वरूप हो है ।

रनेताम्बरावार्वीम् अभयदेव सूरिने लिखाँ है--'स्यादस्ति'--कथंतित् है, यह प्रमाणवाक्य है। अस्त्येव-सत्स्वरूप हो है, यह दुनंव है। 'अस्ति'--है--

 <sup>&#</sup>x27;स्पावजीव एव नैकान्तविषयः स्थाच्छ्रच्यः । स्थादस्त्येव जीवः इत्युक्ते एकान्तविषयः स्थाच्छ्रचरः।'-न्यायकुसुद्वन्द्रः, पू० ६८८ ।

 <sup>&#</sup>x27;विकलादेतस्वभावा हि नवसप्तमंत्री वस्त्वरामात्रपरुषकात् । सक्तादेरान्वभावासु प्रमाणवासमंत्री वयावद् वस्तुस्त्रप्रस्त्वाद् । तथा डि-स्वादिस्त बीवादिवस्तु स्वद्रव्यादिन्तुस्यापेच्या'-प्रमेयकमस०, पु० ६८२ ।

२ 'स्वादस्तीति सकतवस्तुमाङ्कतवात् प्रमाणवाक्यम् । स्वादस्येव द्रन्यमिति वस्तवेक-देरामाङ्कतवात् नववाक्यम् ।'

४. 'पूर्व पत्रानितकाये स्वादस्ती'त्वादिप्रमाणवाक्येन सप्तमंगी स्वाख्याता, अत्र तु स्वादस्त्येव यदेवकार्त्राहण् तत्रवसप्तमंगीतापनार्धमिति मावार्थः।

 <sup>&#</sup>x27;स्वादितः' श्रयादि प्रमाणवानयम्, 'झस्त्येव' स्त्यादि दुर्नयः, 'झत्ति' स्त्यादिकः ग्रनथो न तु संव्यवग्रराद्वम् । 'स्वादत्येव' श्रयादिस्तु नय पद व्यवहारकारणम् ।' —सःगतितक् टीका, प्र० ४४६ ।

यह यद्यपि सुनय है, किन्तु ज्यवहारमें प्रयोजक नहीं है। 'स्पादस्येव'-कृषंचित् सत्स्वरूप ही है, यह सुनय वावय ही ज्यवहारका कारण है। वादिदेव मूरिने, 'स्पादस्येव सर्व'-सब वस्तु कर्याचित् सत्स्वरूप ही है, एक ही उदाहरण दिया है। मस्लिपेणने भी वादिदेवका ही अनुसरण किया है।

चनत मतोके अनुसार आचायोंका दे भागोम विमाजित किया जा सकता है—एक, जो दोनों प्रकारक वावधोंके प्रयोगमें कोई अस्तर नहीं मानते। दूतरे, जो अन्तर मानते हैं। अन्तर माननेवालोंमें अकलंकदेव, जयसेन तथा अभयदेव मूरिके नाम उल्लेखनीय हैं। किन्तु उनमें भी मसैनय नहीं है। अकलंकदेव प्रमाणवायय और नयवावय दोनोंमें स्थारपर और एवकारका प्रयोग आवश्यक मानते हैं। किन्तु जयसेन और अभयदेव केवल नयवावयमें ही एवकारक का प्रयोग आवश्यक मानते हैं। अकलंकदेवने मतसे यदि जीव, पुराल, धर्म, अधर्म- इत्या पर, पट आदि बस्तुवाचक राज्योंके साथ स्थारकार और एवकारका प्रयोग किया जाता है तो वह माणवावय है। और यदि अस्ति, नास्ति, एक-अनेक आर्य प्रमाणवावय है। और यदि अस्ति, नास्ति, एक-अनेक आर्य प्रमाणवावय उल्लेक स्थान का व्यवस्थान का अध्येव के स्थान विपरीत जयसेन और अभयदेवके मतसे किसी भी शब्दके स्था जाता है तो वह नववावय है। इसके नववाव हो या धर्मीवाचक हो, यदि एवकारका प्रयोग किया जाता है तो वह नववावय है। इसके नववाव हो या धर्मीवाचक हो, यदि एवकारका प्रयोग किया गया, केवल स्थात् शब्दक प्रयोग किया गया, केवल स्थात् शब्दक प्रयोग किया गया है तो वह प्रमाणवायय है।

उनत दो मतोके सम्बन्धमें दो प्रश्न पैदा होते हैं—नया धर्मीयाचक घटर सकलादेवी और धर्मयाचक घटर विकलादेवी होते हैं ? और नया प्रत्येक वावयके साथ एवकारका प्रयोग आवश्यक होता है ?

प्रथम प्रकृतवर विचार—प्रथम प्रकृतवर प्रकाश डालते हुए विद्यानार स्वामीन लिखा है— 'सकलादेशको प्रमाणवास्य और विकलादेशको न्यवास्य कहा है। सकलादेश और विकलादेश कि कहते हैं? किन्होका कहना है कि अनेकारमुक वस्तुका कमन सकलादेश है और एकध्मिरिक वस्तुका कमन विकलादेश है। उनके यहाँ सात प्रकारके प्रमाणवास्य और सात प्रकारके न्यवास्य नहीं वन सकते, बयोंकि ऐसी स्थितिम एक-एक प्रमेका कथन करने वाले अहित, नास्ति और अनवतन्य रूप तोन भग सर्वत विकलादेश होनेसे नय

प्रमाणनवत्त्वालोकः परि० ४-१५ तथा परि० ७-५३ ।

२. स्यादादमंत्ररो, १० १८६।

३. तत्त्वाधेरलीकवातिक, प० १३७।

बाक्य कहे जायेंगे और अनेक धर्मोंके प्रतिपादक रोप चार भंग सर्वदा सकला-देशी होनेसे प्रमाणवाक्य कहलायेंगे । किन्तु तीन नयवाक्य और चार प्रमाणवाक्य-को स्थिति सिद्धान्तिकछ है ।

'किरहीका कहना है कि घर्धीमात्रका कथन सकलादेश है और घर्ममात्रका कथन विकलादेश है। किन्तु यह कथन भी ठोक नहीं है; वर्धोकि सत्त्र आदि किसी भी घर्मके विना धर्मीका कथन असम्भव है। इसी तरह किसी घर्मीसे सर्वया निरऐक्षवाले घर्ममात्रका कथन भी नहीं किया जा सकता।

शंका—'स्यात् जोव एव' इस प्रकारसे धर्मीमात्रका कथन किया जा सकता है। इसी तरह 'स्यादस्त्येव' रूपसे धर्ममात्रका कथन किया जा सकता है ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, जीवशब्दरें जीवत्त्र धर्मात्मक जीव-वस्तुका कथन किया जाता है और अस्तिशब्दरें किसी विशेष्यमें विशेषण रूपसे प्रतीयमान अस्तित्वका कथन किया जाता है।

इस तरह विद्यानन्दके मतानुसार प्रस्येक शब्द वस्तुके किसी एक धर्मको लेकर व्यवहृत होता है। <sup>'</sup>तत्त्वार्थवार्तिकमे 'सकलादेश'का लक्षण करते हुए अकलंकदेव-ने भी प्रकारान्तरसे उक्त बात हो कही है। वे लिखते हैं—'जब एक अखण्ड वस्त एक गुणके द्वारा कही जाती है तो वह सकलादेश हैं: वयोंकि गणके विना गुणोका विशेष रूपसे ज्ञान करना सम्भव नहीं है। फिर भी अकलकदेवने अपने ् लघीयस्त्रयके स्वोपज्ञ भाष्यमें जो घर्मीवाचक शब्दोंको सकलादेशी और घर्मवाचक शन्दोंको विकलादेशो कहा है वह एक दृष्टिसे उचित ही है। यह ठीक है कि प्रत्येक शब्द वस्तुके किसी-न-किसी धर्मको लेकर ब्यवहृत होता है। किन्त् कुछ धन्द वस्तुके अर्थमं इतने रूढ़ हो जाते हैं कि उनसे किसी एक धर्मविशिष्ट वस्तु-का बोघ न होकर अनेक धर्मात्मक सम्पूर्ण वस्तुका हो बोघ होता है । जैसे, यद्यपि जीवशब्द जीवनगुणको अपेक्षासे व्यवहृत होता है किन्तु जीवशब्दको सुननेसे केवल जीवनगुणका बोध न होकर जीवद्रव्यका ही बोध होता है। इसी तरह पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश आदि वस्तुवाचक शब्दोके विषयमें भी जानना चाहिए । संसारमें बोलचालके ब्यवहारमें आनेवाले पुस्तक, घट, वस्त्र बादि शब्द भी वस्तुका ही बोघ कराते हैं । किन्तु इस विषयमें भी एकान्तवादी दृष्टिकोण उचित नहीं हैं ; वर्षोंकि शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताकी विवक्षाके अधीन है। वक्ता घमिवाचक शब्दके द्वारा एक धर्मका भी प्रतिपादन कर सकता है और एक धर्मके द्वारा पूर्ण वस्तुका भी प्रतिपादन कर सकता है। जैसे जीवशब्द जीवनगुण-

१. ए० २५२, वार्तिक १४।

की मुख्यतासे प्रमुक्त किये जानेवर जीवनगुणका ही प्रतिपादन करता है और अस्तियन्द्र वस्ताको विवसाके अनुसार अस्तियन गुणिविशिष्ट पूर्ण वस्तुका प्रति-पादन कर सकता है। अतः धर्मीवाचक शन्द्र सक्तन्नारोही होते हैं और धर्म-बाचक शन्द्र विकलादेशी हो होते हैं ऐसी मान्यता उचित नहीं है। रोनों प्रकार-के सन्ते हैं। स्ता विवसाके भेदले एक हो वाष्य सकलादेशी भो हो सकता है और विकलादेशी भो हो सकता है और विकलादेशी भो हो सकता है है।

द्वितीय प्रस्तपर विचार—स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि जो पद एवकारो विभिष्ट होता है वह अन्स्वायंसे स्वायंको अलग करता है और जो पद एवकार (ही) से रहित होता है वह न कहे हुएके समान हैं।

जवाहरणके तौरपर 'अस्ति जोवः' इस वाक्यमें 'अस्ति' और 'जीवः' ये दोतों पद एवकारसे रहित हैं। 'बस्ति'पदके साथ एवकारके न होनेसे नास्तित्वका व्यवच्छेद नहीं होता और नास्तित्वका व्यवच्छेद न होनेसे 'अस्ति'पदके द्वारा नास्तित्वका भी कथन होता है और इसलिए 'बस्ति'पदका प्रयोग न कहे हुए के समान हो जाता है। इसी तरह 'जीव'पदके साथ 'एव'शब्दका प्रयोग न होनेसे अजीवस्वका व्यवच्छेद नहीं होता और अजीवस्वका व्यवच्छेद न होनेसे 'जीव' पद• के द्वारा अजीवका भी कथन होता है और इसलिए 'जीव' पदका प्रथीप न कहें हुए के समान हो जाता है। तथा इस तरह 'अस्ति'पदके द्वारा नास्तित्वका भी और नास्तिपदके द्वारा अस्तित्वका भी कथन होनेसे तथा जीवपदके द्वारा अंगीवर अर्थका भी और अजीवपदके द्वारा जीव अर्थका भी कथन होनेछे अस्ति-नास्ति-पदोमें तथा जीव-अजीव पदोंमें घट और कलश-शब्दोंकी तरह एकार्यनता, सिद्ध होती है। और एकार्थक होनेसे घट और कलश-शब्दों की तरह अस्ति बौर नास्तिमें-से तथा जीव और अजीव धन्दमें-से चाहे जिस-किसी एक गन्दका-प्रयोग किया जा सकता है। और चाहे जिसका प्रयोग हानेपर सम्पूर्ण वस्तु-मात्र अपने प्रतियोगीसे रहित हो जाती है नर्पात् अस्तित्व नास्तित्वसे सर्वया रहित हो जाता है और ऐसा होनेसे सत्ताईतका प्रसंग याता है। तथा नास्तित्व-का सर्वया बभाव होनेसे सत्ताद्वैत आत्महीन हो जाता है; क्योंकि पररूपके त्यागके अभावमें स्वरूपका प्रहण नहीं बनता । जैसे अघट रूपका त्याग किये बिना घटका

 <sup>&#</sup>x27;यदेवकारोपहितं वदं तदस्वार्थतः स्वार्धमविष्यनितः। वयोयनामान्यविशेवसर्व वरार्थ-हानिश्च विरोधिवत्त्यातः ॥ ४१ ॥ अनुस्वतृत्यं वरनेवकारं स्वाग्रस्य आवारिवयन-द्वेडपि । पर्वायाचेऽत्यवरप्रयोगरतत्ववं मन्यं स्वुतमात्मदीलम् ॥ ४२ ॥'--युक्त्य-त्रशासन् ।

स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं होता। इसी तरह अभाव भी भावके विना नहीं वनता। म्पोकि वस्तुका वस्तुत्व स्वरूपके प्रहुण और पररूपके त्यागपर ही निर्भर है। वस्तु ही परहण्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अवस्तु हो जाती है। समस्त स्वरूपसे सून्य कोई पृयक् अवस्तु सम्भव ही नहीं है।

इस तरह समन्तभद्र स्वामी एवकारके प्रयोगको प्रत्येक पद या वावयके साप आवश्यक मानते हैं । विद्यानन्द स्वामीने भी यही बात अपने तैत्त्वार्थरुओकबातिकमें लिखी हैं । किन्तु युवस्तनुशासनकी टीकामें उन्होंने लिखा है कि
'स्यास्कारके प्रयोगके विना अनेकान्तास्मपनेकी सिद्धि नहीं होती, जैसे एवकारके
प्रमोगके विना सम्यक् एकान्तके अवधारणकी सिद्धि नहीं होती।' इससे तो यही
सूचित होता है कि नयवाययोमें ही एकान्तके अवधारणकी सिद्धिके लिए एवकारका प्रयोग आवश्यक होता है। उसके विना सम्यक् एकान्तका अवधारण नहीं
ही सकता।

यह हम पहले लिख आये हैं कि सकलादेशी प्रमाणवावयमें एक गुणके द्वारा . अंखण्ड सकलवस्तुका कथन किया जाता है, और नयवावयमें जिस धर्मका नाम लिया जाता है वही धर्म मध्य होता है।

एवकारवादियोंके मतसे 'स्वावस्येव जीव:' यह प्रमाणवाक्य है। इस वाक्यमें 'बस्ति' गुणके द्वारा अन्य सब धर्मोमें अभेद भानकर अखण्ड जीवद्रव्यका कथन किया गया है। जीर जब अस्ति धर्मके द्वारा केवल अस्ति धर्मका हो कथन अभीए होता है तो यही वाक्य नयवाक्य हो जाता है।

जो आचार्य 'स्यादस्ति जीवः'को प्रमाणवावय और 'स्यादस्त्येव जीवः' को नयवावय मानते हैं वे एवकारको अवधारणात्मक होनेके कारण सम्मक् एकान्तका साथक मानते हैं। शायद इस्रोसे प्रमाणवावयके साथ ये उसका प्रयोग आवश्यक नही मानते।

## सप्तभंगीका उपयोग

सप्तर्भगीवारका विकास दार्शनिक क्षेत्रमें हुआ अतः उसका उपयोग भी उसी क्षेत्रमें होना स्वामाविक हैं । स्वाद्वाद चूँकि विभिन्न दृष्टिकोणोंको उचित रीतिसे समन्वयारमक रीलीमें व्यवस्थित करके पूर्ण वस्तु स्वरूपका प्रकाशन करता है

रे. बाक्येऽवधारणः तावदनिष्टार्थनिवृत्तये । वर्तव्यमन्यथानुक्तसमस्वात्तस्य कुप्रक्तिः॥ ४३॥'-पुरु १३३।

२. 'न हि स्वात्कारप्रयोगमन्तरेषानेकान्तारमकृत्वसिद्धिः, एवकारप्रयोगमन्तरेषा सन्यगे-कान्तावधारणसिद्धिवत'-प० १०४ ।

अतः उसका फलित रान्तभंगोवाद भी प्रमोजनका साधक है। स्वामो सम्तरभव्ने अपने आप्तमीमांसा नामक प्रकरणमें अपने समयके सदैकान्तवादी सांख्य,
असदैकान्तवादी मान्यमिक, सर्वधा उमयवादी वैदेषिक और क्षेत्रकान्यन्योदी
वीद्धका निराकरण करके आद्य चार भंगोंका हो उपयोग किया है और शेष तीन
भंगोंक उपयोगका सूचन-मात्र कर दिया है। आप्तमीमांतापर अष्टवाती नामक
भाष्यके रचिषता अकलं कदेवने और उनके ब्यास्थाकार विचानव्यने धेप तीन
भंगोंका उपयोग करलं हुए संकरके अनिर्वचनेयवादको सदयनत्व्य वोद्धांके अभ्यापौह्यादको असदयनत्वय और यौगके पदार्यवादको सदसदवन्तव्य यतलाया है और
इस तरह सप्तभंगोंक सात भंगोंक द्वारा दार्शनिक क्षेत्रके मन्तव्योको संगृहीत
किया है।

# अनेकान्तमं सप्तमंगी

रांका— एक वस्तुमं प्रश्नवदा प्रमाण-अविषद्ध विधिप्रतिपेध करणाको स्वाभिष्मी कहा है। और यह भी कहा है कि उसका स्वप्योग प्रत्येक वस्तुमं होता है। किन्तु अनेकान्तमं वह विधिप्रतिपेधविकरना पटित नहीं होती। यदि होती है तो जब यह कहा जाता है कि 'अनेकान्त नहीं है' तब एकान्तवादके दोपका अनुपंग आता है। तबा इस तरह अनेकान्तमं अनेकान्तकं गाननेपर अन-वस्त्या दोपका प्रस्ता भी आता है। अतः अनेकान्तमं केवल अनेकान्तकं ही होनेके कारण सप्तभंगी व्यापक नहीं है; वयोकि अनेकान्तमं हो स्वका स्पर्याग सम्भवनिति है।

समाधान—उनत कथन ठीक नहीं है। अनेकान्तमें भी गुस्तमंगी अनतिरित होती है यथा-स्यादेकान्त, स्यादमेकान्त, स्यादुभय, स्यादवनतथ्य, स्यादेकान्त अवनतथ्य, स्यादनेकान्त अवनतथ्य और स्यादेकान्त अनेकान्त अवनतथ्य।

ये भंग प्रमाण और नयको अपेक्षांस घटित होते हैं। एकात्त दो प्रकारका है—सम्बक् एकान्त जोर निथ्मा एकान्त । अनेकान्त भी दो प्रकारका है—सम्बक् अनेकान्त और मिथ्या अनेकान्त । प्रमाणके द्वारा निक्षित वस्तुके एकदेशको हेर्नुविद्येतको सामध्यको अपेक्षाते प्रहण करनेवाला सम्बक् एकान्त हैं। और एक पर्मेका सर्वया अवधारण करके अन्य सब धर्मोका निराकरण करनेवाला मिथ्या एकान्त हैं। एक वस्तुके पुष्टित और आगमसे अविद्ध प्रतिपक्षो अनेक पर्मोडा

१. आप्तर्मामांसा, का० ६-११ । २. कारिका १२ । १-४. कारिका १३ ।

४. तस्वार्थवातिक प्० ३४ ।

निरूपण करनेवाला सम्यक् अनेकान्त है। तत् और अतत् स्वभाववाली वस्तुसे सून्य, कृत्विनिक अनेकधर्मात्मक जो कारा वाग्जाल है, वह मिथ्या अनेकान्त है। सम्यक् एकान्तको नय कहते हैं और सम्यक् अनेकान्तको प्रमाण कहते हैं। नयकी अपेशासे एकान्त होता है; वयोंकि एक हो धर्मका निश्चय करनेकी और उसका धुकाव होता है। और प्रमाणको अपेशासे अनेकान्त होता है, वयोंकि वह अनेक निश्चयोंका अध्यार है। यदि अनेकान्तको अनेकान्त होता है, वयोंकि वह कान्तको संवया न माना जाये तो एकान्तका अभाव होनेसे एकान्तकों क्ष सृहरूप कनेकान्तका भी अभाव हो गये। जैसे शासा, पत्र, पुष्प आदिक अभावमे यूक्का कनेकान्तका भी अभाव हो गये। जैसे शासा, पत्र, पुष्प अदिवाभावों इतर सब धर्मोका निरूपण करनेके कारण प्रकुत धर्मका भी लोप हो जानेसे सर्वलोपका प्रसंप जाता है। इसे तरह दीप भंगोंको भो योजना कर लेनी चाहिए।

#### नयवाट

नयका रूक्षण--स्वामी समन्तभद्दने नयका रुक्षण इस प्रकार किया है-"ह्याद्वाद्वविमक्तार्थविद्योपव्यक्षको नयः ॥१०६॥''--आसमी० ।
स्याद्वाद अर्थात् श्रुतप्रमाणके द्वारा गृहोत अर्थके विद्योगो अर्थात् धर्मोका जो अरुग-अरुग कथन करता है उसे नय कहते हैं।

विद्यानन्द स्वामीने भी नयदाब्दका ब्युत्पत्तिपूर्वक अर्थ करते हुए लिखा है-

"नयानां रुक्षणं रुक्ष्यं तस्तामान्यविशेषतः। नीयते गम्यते येन श्रुतार्थायो नयो हि सः ॥६॥ सदंशी द्रञ्यपर्यायरुक्षणो साध्यपक्षिणो। नीयेते त यकाम्यां तो नयाविति विनिश्चितो॥७॥"

--त० रलोकवार्तिक १-३३।

जिसके द्वारा ध्रुतप्रमाणके द्वारा जाने गये अर्धके अंशो-वर्मोको जाना जावा है उसे नय कहते हैं। वे अंदा हैं—प्रव्य और पर्याय। जो नय वस्नुके द्रव्यांशको जानता है उसे द्रव्यांपिक नय कहते हैं और जो नय वस्तुके पर्यायांशको जानता है उसे पर्यायांपिक नय कहते हैं। इस तरह ये सामान्य नय और उसके थो मूल भेडोंके स्थाण है।

यह पहले बतला आये हैं कि प्रमाणके भेदोंने एक धून हो ऐसा है जो बानास्मक भी है और वचनास्मक भो है और उसीके भेद नय है। अतः नय भी बानास्मक और वचनास्मक होते हैं। तय

ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं। और प्रमाणसे गृहोत वस्तुके एकदेशमें वस्तुका निश्चय 'अभित्राय' है। आदाय यह है कि वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायात्मक है और प्रमाण द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको जानता है। प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके द्रव्यांश अथवा पर्यायां तमें वस्तुका निश्चय करनेको नय कहते है।

प्रमाण और नयमें भेद-किन्ही का कहना है कि नय प्रमाण ही हैं; 'वयोंकि प्रमाणको तरह नय भी स्वका और अर्थका निश्चायक है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है: क्योंकि नय स्व और अर्थके एकदेशका निश्चायक होता है।

.. शंका--स्व और अर्थका एकदेश वस्तु है अथवा अवस्तु है। यदि वस्तु है तो वस्तुका ग्राहक होनेसे नय प्रमाण ही टहरता है। और यदि अवस्तु है तो अवस्तुका ग्राहक होनेसे नय मिथ्याज्ञान कहा जायेगा: वर्गोकि अवस्तुको जानना मिथ्याज्ञानका लक्षण है।

समाधान-जैसे समुद्रका एकदेश न तो समुद्र ही है और न बसमुद्र ही है वैसे हो नयके द्वारा जाना गया वस्तुका अंश न तो वस्तु ही है और न अवस्तु ही है। यदि समुद्र के एकदेशको ही ममुद्र कहा जायेगा तो ममुद्र के शेप देश असमुद्र हो जायेंगे। या फिर एक-एक देशको समुद्र माननेसे बहुत-से समुद्र हो जायेंगे। और यदि समुद्रके एकदेशको असमुद्र कहा आयेगातो समुद्रके शेप देश भी असमुद्र कहलायेंगे और ऐसी स्थितिमें कहीं भी समुद्रपनका व्यवहार नहीं वन सकेगा। अतः समुद्रका एकदेश न तो समुद्र है और न असमुद्र है किन्तु समुद्रका अंश है। उसी तरह नयके द्वारा जाना गया स्वार्थका एकदेश न तो वस्तु हैं; नयोंकि स्वार्यंके एकदेशको वस्तु माननेसे उसके अन्य देशोको अवस्तुत्वका प्रसंग आता है। या फिर वस्तुके बहुत्वका प्रसंग आता है। तथा नयसे जाना गया वस्तु-का एकदेश अवस्तु भी नहीं है, क्योंकि यदि वस्तुके एकदेशको अवस्तु माना जायेगा तो उसके शेष देश भी अवस्तु कहे जायेंगे, और ऐसी स्थितिमें कहीं भी वस्तुको ब्यवस्या नहीं बन सकेगी। अतः नयके द्वारा जाना गया वस्तुका एक-देश वस्त्वंश ही है।

१. षट्खगडानम, पु० ६, प० १६२ मादि ।

२. 'स्वाधिनश्चावकरोन श्रमाणं नय श्वसत् । स्वाधिकदेशनिर्धाविक्षप्रणो हि नयः स्मृतः ॥था। नायं वस्तु न पावस्तु वसक्राः स्वयते यतः । नासनुरो समुरो वा सनुरोती यथोब्यते॥।॥ तम्मात्रस्य समुद्रहरे शेषांशस्यासमुद्रता । समुद्रस्य वद्गावं ना स्याधक्ये--स्कारत समद्रवित् ॥६॥१

शंका — अंश और अंशोंके समूहका नाम वस्तु है। बतः जैसे वस्तुका एक अंश न वस्तु है और न अवस्तु है, किंग्तु केवल बस्तंब है, उसी तरह अंशी भी न वस्तु है और न अवस्तु है किंग्तु केवल अंशो है। इसलिए जैसे वस्तुके अंशो काननेवाला ज्ञान नय है वैसे ही अंशोको भी जाननेवाला ज्ञान नय होना चाहिए। अन्यया जैसे अंशोको जाननेवाला ज्ञान नय होना चाहिए। अन्यया जैसे अंशोको जाननेवाला ज्ञान भी प्रमाण होना चाहिए। और ऐसी स्थितिमें नय प्रमाणसे निम्न नहीं है।

समाधान—उन्त बाँसिए ठीक. नहीं है। जब सम्पूर्ण धर्माका गीण करके अंशोको ही प्रधान रूपसे जानना इष्ट होता है तो उसमें इच्याधिकनयका ही मुख्यरूपसे व्यापार माना गया है, प्रमाणका नहीं। किन्तु जब धर्म और धर्मीके समूहको प्रधानरूपसे जानना इष्ट होता है तो उसमें प्रमाणका व्यापार होता है। सारांच यह है कि अंशोंको प्रधान और अंशोको गीणरूपसे अथवा अंशोको प्रधान और अंशोंको गीण रूपसे जाननेवाला झान नय है। तथा अंश और अंशी रोनोंको प्रधान रूपसे जाननेवाला झान प्रमाण है अतः नय प्रमाणसे भिन्न है।

तथा, प्रैमाण नय महों है; क्योंकि प्रमाणका विषय अनेकान्त है। और न नय प्रमाण है, क्योंकि नयका विषय एकान्त है। प्रमाणका विषय एकान्त नहीं है; क्योंकि एकान्त नोरूप होनेसे अवस्तु है और जो अवस्तु है, वह ज्ञानका विषय नहीं होता। इसी तरह नयका विषय अनेकान्त नहीं है; क्योंकि नयदृष्टिमें अनेकान्त अवस्तु है और अवस्तुमें वस्तुका आरोप नहीं हो सकता।

तथा प्रमाण केवल विधि ( सत् ) को नहीं जानता, बयोकि यदि वह केवल विधिको हो जाने तो एक पदार्थका दूसरे पदार्थसे भेद न ग्रहण करनेपर घटके स्थानपर पटमें भी प्रवृत्ति कर सकेगा और ऐसी स्थितिमें जानना न जाननेके समान हो हो जायेगा। तथा प्रमाण केवल प्रतिपेषको भी ग्रहण नहीं करता; वयोकि विधिको जाने दिना 'यह इससे मिन्न हैं' ऐसा ग्रहण नहीं किया जा

 <sup>&#</sup>x27;वर्थाशिनि प्रकृतस्य ग्रानस्येष्टा प्रमाखता । तथाशिष्यपि क्रित्र स्वादिति मानात्मको नयः ॥१८॥' —त० श्लो० वा०, य्० १-६ ।

२. 'वन्नांशिन्यपि निःशेषभाषां गुथतागतौ । द्रव्यार्थिकतवस्येव व्यापारान्मुख्यस्त्रतः ॥१६॥ पर्मथर्मिसमृहस्य प्रापान्यार्थयमा विदः । प्रमाणस्येन निर्वातैः प्रमाणादपरो नयः ॥२०॥'—बदी

३. पट्रखरडागम पु० ६, ५० १६३।

सकता । तथा प्रमाणमें विधि और प्रतिषेध दोनों परस्परमें व्यवग-व्रक्षा भी प्रतिमासित नहीं होते; स्वोंकि ऐसा होनेपर ऊपर केवल विधि पदामें और केवल निषेषपदामें कहे गये दोनों दोपोंका प्रसंग बाता है। व्रतः विधि प्रतिपेधारमक वस्तु प्रमाणका विषय है। इसलिए प्रमाणका विषय एकान्त नहीं है।

व्यतः प्रमाण नय नहीं है, किन्तु प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके एकदेशमें वस्तुत्व-की विवक्षाका नाम नय है। प्रमाणसे गृहीत वस्तुमें जो एकान्तरूप व्यवहार होता है वह नयमूलक है। व्यतः समस्त व्यवहार नयके अधीन है। पूज्यपाद वकलंकदेवने सामान्य नयका यही लक्षण कहा है—

"प्रमाण प्रकाशितार्थविशेषप्ररूपको नयः।"

प्रमाणसे गृहीत अस्तिस्त, नास्तिस्त, नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनत्त धर्माः त्मक जोबादि पदार्थोके जो विदोप धर्म हैं, उनका निर्दोप कवन करनेवाला नय है। उन्होंने अपनी अष्टरातीमें एक स्लोक उद्धृत किया है, जिसमें प्रमाणनय और दुर्मयका स्वरूप बत्तलाया गया है। स्लोक इस प्रकार है—

> "अँर्थस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः । नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्नैयस्तन्निराकृतिः ॥"

अनेक धर्मात्मक अर्थके ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। पर्मात्तरसापेद्या एक धर्मके ज्ञानको तय कहते हैं। और इतरपर्म निरपेक्ष एक ही धर्मके ज्ञानको दुर्नय कहते हैं। विरोधी प्रतीत होनेवाले इतरपर्मका निराकरण करतेका नाम निर्पेष्ठता है। वोर वस्तुविचारको समय विरोधी प्रतीत होनेवाले पर्मकी अपेक्षा न होनेसे उसकी उपेक्षा करतेका नाम सापेक्षता है। निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं उन्हें हो बुर्नय कहते हैं। सापेक्ष तय सम्यक् होते हैं, वर्योकि वे ही कार्यकारी होते हैं। यही बात समन्तमद्र स्वामीने कही है।

<sup>3</sup>"निरपेक्षा नया मिध्या सापेक्षा वस्तु वेऽर्थकृत् ॥"

नयके भेद-नयके दो मूल भेद हैं इन्याधिक और पर्यायाधिक। यदः यस्तु द्रव्य पर्यायात्मक या सामान्य विदोधात्मक होती है। उसके द्रव्यांच या सामान्य रूपका ग्राही द्रव्याधिक नय है और पर्यायांच या विदोधात्मक रूपका ग्राहो पर्यायाधिक नय है। जैसा कि सम्मतितकीम कहा है—

१. तस्वार्थवातिक, १।३३ ।

२. भष्टसङ्खी, ५० २६०।

३. भाषामीमांसा, रलोक ६००।

"तित्थयस्वयणसंगहविसेसपत्थारमूळवागरणी । दब्बदिओ य पज्जवणओ य सेसा वियप्पा सि ॥३॥"

तीर्थंकरोंके वचनोंकी सामान्य और विदोपरूप राशियोंके मूल प्रतिपादक द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय है। बाकोंके सब इन दोनोंके ही भेद हैं। सारांश्य यह है कि अनेकालका निरूपण नयोंके द्वारा ही हो सकता है। नय अनेक है; क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है और एक-एक धर्मका ग्राहक नय है। परन्तु उन सबका समावेदा संक्षेपमें दी नयोंमें हो जाता है। वे दो नय हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक।

द्रव्याधिक नयके तीन भेद हैं—नैतम, संग्रह और व्यवहार । तथा पर्यायाधिक नयके चार भेद हैं—ऋजुसून, शब्द, समिभ्रह भीर एवंमूत । इन सात नयोंके से ब्रादिके चार नयोंको अर्थनय कहते हैं, बयोंकि वे अर्थकी प्रधानतासे वस्तुका ग्रह्म करते हैं और शब्दप्रधान होनेसे शेप तीन नयोंको शब्दनय कहते हैं। ऐसा ही अकर्लकदेवने लयोगस्त्रयमों कहा है—

''चःचारोऽर्थनया होते जीवाद्यर्थन्यपाश्रयात् । त्रयः शब्दनयाः सःयपद्विद्यां समाश्रिताः ॥०२॥''

नैगमनय—'नैनं गम: नैगैमः' अर्थात् जो धर्म और धर्मीमं ने एकको ही नहीं जानता है, किन्तु गोण और प्रधान रूपसे धर्म और पर्मी दोनोंका विषय करता है उसे नैगम नय कहते हैं। जैसे जीव अमूर्त हैं, ज्ञाता, द्रष्टा, सूक्म, कर्ती, मोबजा और परिणामो निस्य है। यहां प्रधान रूपसे जोवत्वका निरूपण करनेपर सुखादि धर्म गोण हो जाते है। और सुखादि गुणोंका निरूपण करनेपर बात्मा गोण हो जाता है।

श्रीर धर्म-धर्मीको या गुण-गुणीको अत्यन्त भिन्न मानता नैगमाभास है। जैन-धर्मके अनुसार गुण-गुणी, अवयन-अवयबी, क्रिया-कारक, और जाति-व्यक्तिमें अत्यन्त भेद माननेवाला न्याय-देनेपिक दर्शन नैगमाभासी है। तथा चैतन्य और सुखादिमें अत्यन्त भेदवादी सांस्थ भी नैगमाभासी है। इन दोनों दर्शनोंने निर-पेक्ष तत्त्वस्वरूपका जो विवेचन किया है वह नैगमनयको दृष्टिसे ययार्थ होते हुए भी निर्पेक्ष होनेके कारण अयधार्थ हैं; व्योंकि नैगम सत्यांत्र है। पूर्ण सत्य नहीं है।

रै. लपीयस्थ स्त्रेपशुर्वत्त्वहित का० ३६ तथा ६= । न्या० कु० च०, पृ० ६२२ तथा जन्म-जन्म । त० रसो० वा०, पृ० २६६ । धवला टीका, पु०, रे, पृ० =४ । जन्यवला टी०, भा० रे, पृ० २२१ । य तिदि जि० टी०, पृ० ६०४-६७६ ।

निगम का अर्थ संकल्प भी होता है। अतः अर्थक संकल्प मात्रका माही नैगम नय है। यह नैगम नयका दूसरा अर्थ है। जैसे, प्रस्य (प्राचीन समयका घारपमापक पात्रविशेष ) बनानेक निमित्त जंगलसे लक्कड़ी लेनेके लिए कुशर लेकर आवेबाले किसी पुरुपसे पुछनेपर कि, आप कहाँ जा रहे हैं ? वह उत्तर देता है कि, प्रस्थक लिए। तथा पानी, इंधन वर्गरह लानेमें लगे हुए पुरुपसे जब कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं ? तो वह उत्तर देता है कि रसोई बना रहा हूँ। किन्तु उस समय न तो कहाँ प्रस्थ है और न रसोई। किन्तु उन दोनोंका प्रस्थ है और न रसोई। किन्तु उन दोनोंका प्रस्थ है और न रसोई। किन्तु उन दोनोंका अर्थ और संहर्य है। अतः अनिश्वर अर्थक संकर्य मात्रका ग्राहक नैगमनय है।

इस निगम नियक्त अनेक भेद बतलाये हैं। मूल भेद तीन है—प्यायिनगम, द्रव्य-निगम और द्रव्यपायिनगम। प्यायिनगमके तीन भेद हैं, द्रव्यनगमके दो भेद हैं और द्रव्यपयायिनगमके बार भेद हैं। इस तरह नैगमनयके नो भेद हैं।

किसी वस्तुमें दो अर्थपर्थावोंको गोण और मुख्यरूपेंस जाननेके लिए झाताका जो अभिप्राय होता है वह अर्थपर्थावनंगमन्य है। जैसे सदारीर जीवका सुख-संवेदन प्रतिक्षण नायको प्राप्त हो रहा है। यहाँ प्रतिक्षण उत्पादक्यरूप अर्थ-पर्याय तो विशेषणरूप होनेसे गोण है और संवेदनरूप अर्थपर्याय विशेष्य होनेसे मुख्य है। सुख और ज्ञानको परस्परमें सर्वया भिन्न मानना या आत्मास उन्हें सर्वया भिन्न मानना अर्थपर्याय नैगमामास है।

एक वस्तुमें गीण मुख्यरूपते दो ब्यंजन पर्वाचोंको जाननेका अभिन्नाय व्यंजनपर्वाचनेगमनय है। जैसे आत्माम सत् चैतन्य है। यही सत्त्वका गोण रूपते और
चैतन्यका प्रधानरूपते ग्रहण है। सत्ता और चैतन्यको परस्परमें आत्माते सर्वेदा
मिन्न माननेका अभिन्नाय व्यंजनपर्वाचनेगमाभास है। अर्थपर्वाय और व्यंजनपर्वावको गोण और मुख्यरूपते जातनेका अभिन्नाय व्यंव्यंजनपर्वाचनेति है।
जैसे धर्मात्मा पृद्धका मुखी जीवन है। सुख और जीवनको सर्वेद्या मिन्न माननेका
अभिन्नाय व्यंव्यंजनपर्वाय नैगमामास है। इस तरह पर्याय नैगमनयके तीन
भेद हैं।

सम्पूर्ण वस्तु सद्द्रवय रूप है इस प्रकारके अभिप्रापको गुद्ध द्रवय नेगमनय कहते हैं। और सत् और द्रव्यको सर्वेषा भिन्न माननेका अभिप्राय गुद्ध द्रव्य

र सर्वाधिति , तत्त्वार्धवातिक, त० रस्तो० वा॰, सस्-१।३३ । २ त० रसी० वा॰, ५० २६१-२७० ।

नेगमाभास है। द्रव्य गुणवान् या पर्यायवान् है इस प्रकारके अभिप्रायको अशुद्ध द्रव्यनेगमनय कहते है। द्रव्य और गुणका या द्रव्य और पर्यायका सर्वया भेद मानना अशुद्ध द्रव्य नेगमाभास है। येदो द्रव्य नेगमनयके भेद है।

'इस संसारमें सुख सरस्वरूप होता हुआ क्षणिक हैं' ऐसा अभिप्राय युद्ध इन्याविषयिपनिम है; क्यों कि यहाँ सरना शुद्ध इन्य है और सुख अर्थपर्याय है। विशेषण्य पंत्र इन्य है और सुख अर्थपर्याय है। विशेषण्य पंत्र इन्य है और सुख अर्थपर्याय है। विशेषण्य पंत्र इन्य जानता है। सुखरूप अर्थपर्यायसे सत्को सर्वेषा भिन्न मानना नैगमाभास है। 'संसारो जोव क्षण-भर तक मुखो है' इस प्रकारका निश्चय अशुद्ध इन्यार्थपर्याय नैगमनय है। नय सुखरूप अर्थपर्यायको गीण रूपसे और अशुद्ध इन्यार्थपर्याय नैगमनय है। नय सुखरूप अर्थपर्यायको गीण रूपसे और मानना नया-भास है। वैतन्यपना सरस्वरूप है इस प्रकारका अभिप्राय शुद्ध इन्य अर्थजनपर्याय नैगमनय है। यहाँ वैतन्य अर्थजनपर्याय है और सत् शुद्ध इन्य है। यह नय मुख्य और गीण रूपसे दोनोंको जानता है। 'मनुष्य गुणवान् है' यह अगुद्ध इन्य व्यंजनपर्याय नैगमनयका जदाहरण है। इसमें गुणवान् अशुद्ध इन्य है और मनुष्य व्यंजनपर्याय है। इस प्रकार इन्यपर्याय नैगमनयक जार भेद है। इस प्रकार इन्यपर्याय निगमनयक जार भेद है।

संप्रद्वस्य —प्रपती जातिका विरोध न करके सामाध्यके द्वारा उत्त-उत्त पदार्थोका संग्रह करनेवाला संग्रहत्व है। जैसे 'सत्' कहनेसे सत्ता सम्बन्धके योग्य इन्य, गुण, कमे आदि सभी सद्व्यवितयोंका ग्रहण हो जाता है। द्रव्य कहनेसे सभी इक्योंका ग्रहण हो जाता है।

संग्रहनयके दो भेद हैं—परसंग्रह और अपरसंग्रह । सत्तामात्र शुद्ध दृव्यका ग्राही परसंग्रह है। किन्तु जो भेदोंका निराकरण करके केवळ सताद्वैतका ही ग्राही है वह परसंग्रहाभाम है। पुष्पाद्वैत, ज्ञानाद्वैत, शब्दाद्वैत आदि बद्वैतवाद पर-संग्रहाभाभके हो अन्तर्गत हैं।

परसंग्रह नयके द्वारा गृहोत वस्तुके विशेष अंतोंको ग्रहण करनेवाला अपर-संग्रह नय है। जैसे सत्के भेद द्रव्य और पर्याय है। अतः सम्पूर्ण द्रव्योंमें व्याप्त द्रव्यस्व अपरसंग्रह नयका विषय है। इसी तरह सम्पूर्ण पर्यायोंमें व्याप्त पर्यायस्य भी अपरसंग्रह नयका विषय है। इस तरह यह नयं अवान्तरभेदोंका एकस्वरूप-से संग्रह करता है, किन्तु प्रतिपक्षी भेदोंका निराकरण नहीं करता।

सर्वायितिद्व तथा तत्त्वार्यवातिक, १।३३। त० श्लो० वा०, प्र० २७०। लवीयलय का० ३६ तथा ६६।

नहीं है; क्योंकि इनमें लिंग आदिका भेर नहीं है, किन्तु समिभरूढ़ नय प्रत्येक शब्दका भिन्न-भिन्न अर्थ मानता है। जितने शब्द है उतने हो उनके बाच्चार्थ है।

प्रमेस्तनय—शब्दका जो वाच्यार्थ है, उस रूप क्रिया परिणत अर्थ हो उस शब्दका वाच्यार्थ है यह एवंभूतनयको दृष्टि है। जैसे जिस समय स्वगंका स्वामी इन्दन अर्थात् परमेस्वयंका अनुभवन करता हो उसी समय वह इन्द्र कहे जानेके योग्य है। इस तरह इस नयकी दृष्टिमें प्रत्येक शब्दका प्रयोग उस क्रियारूप परिणत अवस्थामें ही उचित माना जाता है।

ैउवत सात नयोंमें पूर्व-पूर्वका नय बहुविषयवाला है; क्योंकि वह कारणरूप है।' और उत्तर-उत्तरका नय अल्पविषयवाला है; क्योंकि वह पूर्वनयका कार्यक्रय है। जैसे नैगम और संग्रह नयोंमें-से संग्रहनय वहुविषयवाला नहीं है; क्योंकि वह नैगमसे उत्तर है, बल्कि संग्रहसे पूर्व होनेके कारण नैगमनम हो बहुविषयवाला है। संग्रह-नय केवल सन्मायको ग्रहण करता है किन्तु नैगमनय सत् वसत् दोनोंका ग्राहक हैं: ष्योंकि जैसे सदूप वस्तुमें संकल्प किया जाता है वैसे ही असदूप वस्तुमें भी संकल्प किया जाता है। तथा संग्रहसे व्यवहारनय अल्पविषयवाला है; नयोकि संग्रहनय ती समस्त सत्समूहका संवाहक है, और व्यवहारनय सद्विशेषका ही ब्राहक है। व्यवहारनयसे ऋजुसूयनय अल्पविषययाला है। वयोंकि व्यवहारनय त्रिकालयती बर्धको ग्रहण करता है और ऋजुनूत्रनय वर्तमान अर्थको ही ग्रहण करता है। ऋजुसूत्रनयसे शब्दनय अल्पविषयवाला है, क्योंकि ऋजुसूत्र कालादिके भेवते वर्षको भेदरूप नहीं मानता, किन्तु शब्दनय मानता है। शब्दनयसे समिमस्द्रनय बल्पविषयवाला है; पर्पोकि घन्दनय तो पर्यायभेद होनेवर भी अभिन्न अर्थकी स्वीकार करता है किन्तु समिनिल्द पर्यायभेदते अर्थको भेदरूप स्वीकार करता है। समिभहदनयसे एवंभूतनय अल्पविषयवाला है; वर्गोकि समिभहदनय क्रियाभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करता है, परन्तु एवंभूतनय क्रियाभेदते अर्थको भेदरूप स्वीकार करता है। इस प्रकार नयोंका स्वरूप जानना चाहिए।

१. त० इसीठ २या०, ए० २७४

## प्रमाणका फल

सवर्धिसिद्धमें ज्ञानके प्रामाण्यका समर्थन करते हुए आवार्य पूज्यपादने सिद्ध-क्षेत्रे प्रमाण्यका निराकरण किया है। इसपर सिद्धक्षेवादीने ज्ञानको प्रमाण माननेमें एक आपत्ति उपस्थित को है। उसका कहना है कि—"यदि जानको प्रमाण माना जाता है तो फलका अभाव हो जाता है। प्रमाणका फल ज्ञान हो है, अन्य कुछ मो नहीं। उस ज्ञानको यदि प्रमाण मान लिया जाता है तो उसका को अन्य फल नहीं हो सकता, और प्रमाणका फल होना अवदय चाहिए। यदि सिद्धक्ष अथा दिन्दिक्ष प्रमाण माना जाता है तो उसका फल ज्ञान बन जाता है।

उत्त आपत्तिसे यह स्पष्ट है कि सभी दार्शीनकोने प्रमाणका विचार करते हुए उसके फनका भी विचार किया है; क्योंकि जब प्रत्येक कार्यका कुछ-न-कुछ फज होता है तो प्रमाणका भी फल अबस्य होना चाहिए । बिना फलके प्रमाणकी खोज कौन बुद्धिमान् करेगा।

वैदिक दर्शनोमें प्रमाणका फल झान है और जिन या जिस कारणसे झान रूपम होता है यह प्रमाण है। जैन दर्शनमे झानको हो प्रमाण माना है। अतः उसका फल भिन्न है। <u>आचार्य समैन्सम्बन के बलझानका फल उपेक्षा बतलाया</u> है और शेष मित आदि झानोंका फल हेय और उपादेय बुद्धि तथा उपेक्षा बतलाया है और शेष मित आदि झानोंका फल हेय और उपादेय बुद्धि तथा उपेक्षा बतलाया हाया है। यह परम्परा फल है। साक्षात फल तो अझानका नाग है। क्य

इस प्रकार प्रमाणका फल दो प्रकारका है—एक सालात फल अपित प्रमाणकी अभिन्न फल और दूसरा परम्परा फल अपित प्रमाणसे भिन्न फल । प्रमाणका सालात फल तो प्रमाणने जिस बस्तुको जाना है, उस विषयक अज्ञानका नावा ही है। और प्रमाणा फल हान, उपादान और उपेशा है, ब्योक्ति वस्तुका ज्ञान होने- के प्रकाल प्रवास अहितकारी प्रतीत होती है तो ज्ञाता उसे छोड़ देता है और विषय दि वह वस्तु अहितकारी प्रतीत होती है तो ज्ञाता उसे छोड़ देता है और विषय दि हितकारी प्रतीत होती है तो उसे प्रदेश कर देता है। तथा यदा उस जानी हुई बस्तुके कोई प्रयोजन नहीं होता तो उसकी उपेशा कर देता है। अज्ञान निवृत्तिक बस्वात हो हान उपादान आहि बद्धि होती है। सार्शिय यह है कि प्रमाण-

१. सर्वार्थं, स्० १-१०।

२. 'वमेषा फलमायस्य रोपस्यादानदानधीः। पूर्व बाड्याननारारे वा सर्वस्यास्य स्वमोचरे ॥१०२॥'—माप्तमी०।

से अज्ञानकी निवृत्ति होतो है और अज्ञानकी निवृत्ति होनेके परचात् हानादि वृद्धि होतो है। अतः प्रमाणका सालात् फ्रज अज्ञाननिवृत्ति है और प्रस्परा फ्रल हान, उपादान और उपैक्षा वृद्धि है। अतः प्रमाणसे फल भिन्न भी हाता है और अभिन्न मी होता है। यदि प्रमाण और फलको सर्वया भिन्न अथवा मर्वेषा अभिन्न माना जायेगा तो उनमें प्रमाण और फनका व्यवहार नहीं बन सकता। अतः क्रमसे उत्पन्न होनेवाले अवग्रह बादि ज्ञानांमें से पूर्व पूर्व का ज्ञान प्रमाण और उत्तर उत्तर का ज्ञान उमका फल होता है। आश्चय यह है कि अवग्रह ईहा, अवाय, घारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमानमें से पूर्व पूर्वका ज्ञान प्रमाण है और उत्तर-बत्तरका ज्ञान उसका फरु है। जैस, अवग्रह ज्ञान प्रमाण है ओर ईहा ज्ञान उसका फल है; पर्योक ईहाज्ञानके होनेमें अवग्रह ज्ञान साधकतम है और ईहाज्ञान उसका साध्य है । इसी तरह अवायज्ञानकी उत्पत्तिमें साथकतम होनेसे ईहाजान प्रमाण है और अवायझान उसका फन है। धारणाज्ञानको उरात्तिर्मे साधकतम होनेते अवायज्ञान प्रमाण है और धारणाज्ञान उसका फन है। स्मृतिकी उसक्ति-में सापकतम होनेसे धारणाज्ञान प्रमाण है और स्मृति उसका फल है। प्रत्यिभ-ज्ञानकी उत्यक्तिमें कारण होनेसे स्मृति प्रमाण है और 'प्रत्यभितान फल है। तर्क प्रमाणकी उत्पक्तिमें कारण होनेसे प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है और तर्क फेल है। अनु-मान प्रमाणकी उत्पत्तिमें सायकतम होनेसे तर्क प्रमाण है और अनुमानक्षानं फल है। तथा अनुमानज्ञान भी अज्ञाननिवृत्ति आदि फलमें कारण होनसे प्रमाण है। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान प्रमाण भी है और फल भी है। अतः यद्यपि प्रमाण और फल क्रमभावी होते हैं, फिर भी उनमें परस्परमें कर्यावत एकत्व होता है ।

प्रमाण और फलमें सर्वेथा भेद माननेवाले नैयायिकोंका पूर्वेपस — नैवायिकका कहना है कि प्रमाण और फलमें तांदास्य नहीं यन सकता; पर्योक्ति प्रमाण कारक है। जो कारक होता है वह अरनेते भिन्न पदार्थमें किया फरता है, जैने कुठार जानेते नित्त लक्डोको चौर डालता है। चूकि प्रमाण भी कारक है जहा वह जानेते भिन्न पदार्थमें कियाको करता है। वया, प्रमाण अपनेते नित्त फलका कती है; क्योंकि वह करण है। जो करण होता है वह अपने चित्रप फलका कती होता है, जैते कुठार बादि । कुठार जादि स्वारामों किया करते हुए नहीं देशे जाते। और जो कुछ करता नहीं है, वह करण है। वह सकता। जतः जो कर्ता अपना कर्ममें अपनेते नित्त फलका करता है यहां

करण है।

१, न्या० हु० प०, पू० २०=।

प्रमाणको हो फल मानना ठोक नहीं है; वयों कि करणहर्पता और फलहर्पता ये दोनो धर्म परस्परमे विरोध हैं, अतः एक वस्तुमे एक साथ नहीं रह सकते । इसिलए प्रमाण और फलमे भेद मानना हो श्रेष्ट हैं। उदाहरणके लिए विशेषण-झान प्रमाण हो और विशेष्यझान फल हैं इन दोनोमें अमेद कैसे हो सकता है; वयों कि दोनों झानोबी उत्पादक सामग्री भिन्न है और विषय भी विभिन्न हैं। विशेष्य झानकी उत्पत्ति विशेष्यके साथ इंग्ट्रियक्षंत्रकर्पछ्प सामग्रीसे होती हैं और विशेष्य झानकी उत्पत्ति विशेष्यके साथ इंग्ट्रिय सन्त्रिकर्प छ्प सामग्रीसे होती हैं। तथा विषय भेद तो दोनों झानोमें स्वष्टही हैं; क्यों कि एकका विषय विशेषण हैं और एकका विषय विशेष्य हैं।

उत्तर पक्ष-जैनोको कहना है कि प्रमाण और फलमें भेद सिद्ध करनेके लिए जो 'कारक' हेतु दिया है, वह ठीक नहीं है; स्पोंकि 'कारक' हेतुसे आप (नैयाधिक) प्रमाण ओर फलने कथेचित् भेद सिद्ध करना चाहते हैं अधवा सर्वधा भेद सिद्ध करना चाहते हैं ? यदि क्यंचित भेद सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें इष्ट हो है; ययोकि अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका वर्म है और हान, उपादान प्रमाणके कार्य हैं, अतः वे प्रमाणसे कर्याचत् भिन्न हैं। प्रमाणका फल दो प्रकारका होता है-एक प्रमाणसे भिन्न और एक अभिन्न । प्रमाणका अभिन्न फल अज्ञाननिवृत्ति है, क्योंकि वह प्रमाणका घर्म है। जो जिसका घर्म होता है वह उससे अभिन्न होता है जैसे दोपकवा स्वपर प्रकाशक रूप धर्म दोपकसे अभिन्न है। इसी प्रकार . स्वम्य और पररूपसम्बन्धो अज्ञानको दूर करनेरूप अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका घर्म है। अतः वह उससे अभिन्न है। किन्तु घर्म और घर्मीने सर्वया भेद अयया सर्वया अभेद मामनेवर धर्म-ध्रमिवन नही बनता: बयोकि जिनमें सर्वया भेद होता है, उनमें धर्म-धाम्भाव नहीं होता । जैसे सद्धा और विन्ध्य पर्वतमें सर्वया भेद है अतः उनमे धर्म-धर्मिभाव नही है। इसी प्रकार जिनमें सर्वेषा अभेद होता है उनमें भी धर्म-धर्मिभाव नहीं होता। अतः कर्यचित् भेद मानना हो श्रेष्ठ है। . सायकतम होतेसे ज्ञान प्रमाण है और अज्ञानिवित्त रूप होतेसे फुल है। ज्ञानका स्व और परको ग्रहण करनेका ब्यापार ही उसका साधक्तमपना है। अपने कारणोसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान स्व और अर्थको ग्रहण करनेरूप व्यापार करता हुआ ही स्वार्थस्यवसाय रूपसे परिणमन करता है। अतः कथचित् अभेद होते हुए भी प्रमाण और फलमें कारण-कार्यभाव वन जाता है। इसलिए नैयायिकका यह बहुना कि एक बस्तुमें एक साथ करणरूपता और फलरूपता नहीं यनती',

१. न्या० कु० च०, पृ० २०६।

ठीक नहीं है। अपेक्षाके भेदसे एक यस्तुमें अनेक कारक वा सकते हैं। देसे, 'वृश खड़ा है, वृक्षसे फल गिरा, वृक्षको देखों' दस्यादि वाक्योंमें एक ही पृक्ष कर्ता, अपादान, कर्म आदि कारकोंका आधार होता है। इसी प्रकार एक ही प्रमाणमें प्रमाणस्वता और फलस्वता भी बन वातो है।

नैयायिक — अज्ञानितवृत्ति ज्ञानरूप हो है अतः वह अपना हो कार्य नहीं हो सकतो, ऐसी स्थितिमें अज्ञानितवृत्तिको प्रमाणका फठ कैसे माना जा सकता है?

जैन—ऐसा कहना ठीक नहीं है, वर्षोंकि स्वार्धग्रहणके व्यापार रूप उपयोगको प्रमाण कहते हैं और स्व तथा अर्थनिष्वय रूप परिणतिका नाम अज्ञाननिवृत्ति है। अतः अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका पत्र है।

यदि आग अज्ञानिवृत्तिको ज्ञानरूप ही मानते हैं तो उसे प्रिष्ट्य मानते हैं तो उसे प्रिष्ट्य मानते हैं? यदि अज्ञानिवृत्ति प्रिष्ट्य है तो उसका पर्म वया है? यदि ज्ञान उसका पर्म हमा हमें हुई और ज्ञान उसका पर्म हुआ। किन्तु यह उपित नहीं है। वयोंकि आज्ञानिवृत्त ज्ञानके आश्रित है। अतः वह पर्मोष्ट्य नहीं हो सन्तो। वयोंकि आप्राशित होता है वह पर्मष्ट्य ही होता है। इसिल्ए पराश्रित होनेने अज्ञानिवृत्ति प्रमण्ट होता है। और ज्ञान विवृत्ति होता है। इसिल्ए पराश्रित होते हैं। सकता, किन्तु ज्ञानका पर्म ब्ज्ञानिवृत्ति होते हैं। इस प्रकार अपेद नहीं हो सकता, किन्तु ज्ञानका पर्म ब्ज्ञानिवृत्ति हैं। इस प्रकार भेद हो हो सकता है। पर्योकि पर्म और पर्मीम उपयोग हो अपेद का क्षेत्र का क्षेत्र हो। सकता है। व्यापित

द्दमी प्रकार अज्ञानिवृत्ति कार्यक्ष्य है अयवा अन्कार्यक्ष्य है? यदि वह किसीका कार्य नहीं है तो सर्वय सर्वदा उसकी सता रहनेसे सभा सर्वदर्शी हो जायमें। यदि यह कार्यक्ष्य है तो उनका कारण कीन है—यनाण क्ष्मते माना गया जान अयवा कोई अन्य ? यदि कोई अन्य उत्तका कारण है तो प्रमाणक्ष्य मान गये ज्ञानको उत्तिकिय पहले और उनके बादवे भी अज्ञानिवृत्तिको उत्त्रित्तिका स्त्रीत्तिका स्त्रीत्ति अन्नाविका स्त्रीत्विका स्त्रीत्ति अन्नाविका स्त्रीत्विका स्त्रीतिका स

शंका—अंते स्वार्यवाही ज्ञान ज्ञाननिवृत्तिकवते परिवासन करता है दें ही हान, ज्यादान रूपस भी परिवासन करता है। तब हान, ज्यादान निध्न फल वर्षों है ?

329

उत्तर—अज्ञातिनृत्ति रूप फजि उत्तरप्त होनेपर हान, उपादानरूप फजिको उत्पत्ति होतो है। अज्ञः अज्ञातिनृत्तिरूप फजिका व्यवचान होनेसे हान, उपादान रूप फजि प्रमागसे भिन्न है। अर्थात् प्रमाण और हान, उपादानके बोचमें अज्ञातिनृत्ति आ जाती है; वर्षोकि प्रमाणके द्वारा अज्ञानके हट जानेनर हां वस्तुका प्रहण अववा त्याग किया जाता है। किन्तु अज्ञातिनृत्ति और प्रमाणके बोचमें अववयान डाजनेवाला कोई नहीं है अतः प्रमाणसे अज्ञातिनृत्ति अभिन्न है। इत प्रकार 'कारक' हेतुमे प्रमाण और फठमें सर्वेग भेद सिद्ध नहीं होता।

नैयायिकोने जो विरोपण ज्ञानको प्रमाण और विरोध्य ज्ञानको फठ कहा है वह भी ठोक नहीं है; क्योंकि विरोपण और विरोध्यम आलड़न एक हो ज्ञान है 'सफेर वस्त्र' और 'दण्डो पृह्य' यहाँपर विरोध्यम और विरोध्यम ज्ञान भेरको प्रतीति नहीं होतो, अर्थान् एक ज्ञानसे हा विरोध्य वस्त्र और उनके विरोध्य सफेरको प्रतीति नहीं होतो, अर्थान् एक ज्ञानसे हा विरोध्य वस्त्र और उनके विरोध्य सफेरको प्रतीति होतो है। विपयके भेरते ज्ञानभेर नहीं होता, क्योंकि पौचां अंगुलियोंके अनेक होनेपर भी एक ज्ञानसे हो उनको प्रतीति देखो जानो है। तथा विरोध्यक्षानको जो भिन्न सामग्री वज्ञायों है वह भी ठोक नहीं है, व्यांकि सिक्त कर्षका निराकरण पहले हो कर दिया नाम है। और फिर कार्यभेर होनेपर कारणभेरको करना करना उपित है; किन्तु यहाँ तो कार्यभेर ही नहीं है। अतः व्यार्थि प्रमाण और एक क्रमनावों हैं किर भा उनमें कर्षवित् अभेद मानना हो चाहिए।

#### प्रमाणाभास

जो ज्ञान प्रमाण न होते हुए भी प्रमाणकी तरह प्रतीत होता है उसे प्रमाण भास कहते हैं। साधारण तौरपर मिट्याज्ञानको प्रमाणाभास कहते हैं। किंचु किंदी भी मिट्याज्ञान सर्वेधा अप्रमाण नहीं होता। प्रमाणता और अप्रमाणताका कारण अविसंवाद और विसंवाद है। जैज्ञी जिस रूपमें अधिवंदाद है वहीं उसी रूपमें प्रमाणता है। जैते, जिसकी अधि कोच कामल वादि दोपोंके स्वरण सराव हो जाती है उसे आवाद्योग दो प्रमाण किंदाई देते हैं। यह ज्ञान क्ष्माकी संस्थाके विषयमें अविसंवादी है अर्थांत् प्रमाणता विषयमें विसंवादी है किंगु चारमाजे विषयमें अवसंवादी है अर्थांत् प्रमाण किंदी है किंदी स्वर्ध है। इसी तरह स्वर्ध संस्थाका मी सर्वेधा प्रमाण नहीं होते। जैते, होक अधिवादीको भी क्षी-कभी सम्बन्धा भी सर्वेधा प्रमाण नहीं होते। जैते, होक अधिवादीको भी क्षी-कभी सन्द्रमा ऐसा प्रतित होता है कि यह पुष्योके निकट है किंग्तु यह प्रतिति सर्य नहीं है। अतः जो ज्ञान जिस विषयमें अवसंवादी है यह उस विषयमें प्रमाण है और जिस विषयमें प्रसाण है और जिस विषयमें विसंवादी है उस विषयमें अप्रमाण है और जिस विषयमें विसंवादी है वह वस विषयमें प्रमाण है और जिस विषयमें विसंवादी है उस विषयमें अप्रमाण है।

र्शका—विद कोई भी मिन्याझान सर्वया अप्रमाण नहीं है और सम्यासान सर्वेदा प्रमाण नहीं है तो छोदमें को कुछ झानोंको प्रमाण और बुछको अप्रमाण हो माना जाता है, उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी ?

उत्तर--- <sup>3</sup>जिस ज्ञानमें संबाद ( सचाई ) को अधिकता होती है उसे कोकमें प्रमाण माना जाता है और जिसमें विस्थाद ( मिट्यापन )की अधिकता, होती हैं उसे सोकमें अप्रमाण माना है।

वास्तवमें प्रमाण और अप्रमाणकी व्यवस्था बाह्य पदार्घकी अपेकांसे हैं। जो आन अवहर्षको सत्कपते जानता है यह प्रमाणागांस है, जेंसे सीपय द्वीनवाटा प्रिकेश सान । और जो सान सानने विद्यमान बस्तुको जैसावा संगा जानता है वह प्रमाण है जैसे सोपम होनेवाटा सीपना सान । ये दोनों ही आन स्वक्यकों अपेकांस प्रमाण है वह प्रमाण है है; स्वोंक सनी सानोका जो स्वसंबंदन होता है यह प्रमाण है । आस्त्रय यह है कि सान स्वका भी जानता है और बाह्य पदार्घको भी जानता

१. 'मत्यवामं वयात्रित् स्याव् प्रमत्यं तैम्मादिवस् । ' द्यवैवाविसंवादि प्रमायं तत्रसा महस् ॥२२१—तवीय० । १. 'वस्यवपविषया स्यवदेशस्वक्रया'—क्ष्टराव, क्रदराव, प्रव २०।

है। 'स्व'को बपेझा तो सभो ज्ञान प्रमाण होते हैं; वर्षोंकि ज्ञानके वस्तित्वका जो प्रत्यक्ष होता है कि 'मुझे ज्ञान हुना' उसके व्यमाण होनेका कोई कारण नहीं है। हो, बाह्य पदार्थको व्यपेशा कोई ज्ञान प्रमाण होता है और कोई ज्ञान व्यप्रमाण होता है।

प्रमाणकी तरह ही प्रमाणाभासक भी भेद होते हैं। यवा—प्रत्यक्षामास, परोज्ञाभास, स्मरणाभास, प्रत्यभाभास, तक्षिभास और अनुमानाभास।
स्पष्टज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। अतः अस्पष्टज्ञानको भी प्रत्यक्ष कहना प्रत्यक्षाभास
है जैसे पोद्योंके द्वारा करिता निर्विकत्यक प्रत्यक्षाभास है। स्पष्टज्ञानको भी
परोक्ष कहना परोज्ञाभास है। जैसे मोमांनक करणज्ञानका स्पष्ट होते हुए भी परोक्ष
मानता है। पहले अनुभव किये पदार्थि 'वह' इस रूपते होनेवाले अस्पष्ट ज्ञानको
स्मरण कहते हैं। और उससे विपरीतको स्मरणाभास कहते हैं। जैसे जिनवतका
्रेवदत्तके रूपमें स्मरण करना स्मरणाभास है। इसी तरह वो जुदवा भाइयोंमें-से
एकको देवकर दूसरा समझ लेना या दूसरेको देवकर भी उसे वही न मानकर
विकीत समान समझना प्रत्यमिज्ञानाभाम है। वर्षात् एकत्यने सायुक्षको प्रतीति
और स्मुयमें एकत्वका प्रतीतिकी प्रत्यमिज्ञानाभास कहते हैं।

ब्याप्तिके ज्ञानको तर्क.कहते हैं और अविनाभाव निवमका नाम ब्याप्ति है। अता जिनमें अविनाभाव नहीं है उनमें भी होनेवाला ब्याप्तिज्ञान तर्काभास है। जैसे जो देवदत्तका पुत्र होता है वह काला होता है।

सापनचे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। उससे विरारोत अनुमानाभाम होता है। पक्ष, हेनु और दृष्टान्पूर्वक हो अनुमानका प्रयाग होता है जतः अनुमानाभावको समझनेके लिए पद्मामास, हैत्याभास और दृष्टान्ताभासको समझ लेवा बादरस्क है। ताइयका लक्षण इष्ट, अवाधित और बासद्व बतलामा है अवः अनिष्ट बाधित और सिद्धको पद्मामास कहते हैं। जीवे मोमांसक राइरको नित्य मानता है। वह यदि पदराकर राइरको अनिरय सिद्ध करने लगे तो यह पद्मामास है। इसी तरह राइरको अनिरय सिद्ध करना भो पद्मामास है; वसी कर वह अने अने अने सिद्धकर सामा सिद्धकर सिद्धकर सामा अने अने सिद्धकर सिद्धकर सामा सिद्धकर सिद्धकर

रे. ममाणामास्के मेरीके विवेचनके लिए प्रमेयकमलमार्तयङ नामक मन्यका पाँचवाँ परिच्छेद देखना चाहिए। —ले०।

अपिन गरम प्रतीत होती है। 'सम्ब नित्य है बयोकि उत्पन्न होता है, जैसे घट' इस अनुमानमें सम्बन्ध नित्यत्व साध्य, बयोंकि उत्पन्न होता है, इस हेनुसे बाधित हैं पर्योकि उत्पन्न होता है, इस हेनुसे बाधित हैं पर्योकि उत्पन्न होता है, इस हेनुसे बाधित हैं पर्योकि उत्पन्न होता है, जरे अपने हैं हैं इस मिस्ता है; बर्योकि वह पुरुपायीन है, जरे अपने ! किन्तु आगममें घर्मको सुखदायक और अपने हैं ख़ामसे बाधित हैं। अपने अपने स्वाचित हैं। अपने स्वच्या हैं। अपने स्वच्या हैं। अपने स्वच्या हैं। अपने स्वच्या होती हैं, बर्योकि प्राणिका अंग हैं जैसे शंख वर्ग हैं। 'मृत मन्द्रयको खोपदी सुद्ध होती हैं, बर्योकि प्राणिका अंग हैं जैसे शंख वर्ग हैं। हिन्तु होने में प्राणिका अंग हैं जैसे शंख वर्ग हैं। 'किन्तु होने में प्राणिका अंग हैं जैसे शंख वर्ग हैं। सिन्तु होने पर भी दूधको सुद्ध माजाता है, जिसे शोस उत्पन्न साना जाता अतः उत्पन्न सन्व सुद्ध नहीं माना जाता अतः है। सिन्द्र स्व स्व क्ष स्व पर्य हैं। 'मेरी मौ बीह हैं, स्वांकि उसके गर्भ नहीं रहता' यह स्व क्ष स्व स्व हैं। 'सेरी मौ बीह हैं, स्वांकि उसके गर्भ नहीं रहता' सह स्व क्ष स्व स्व हैं। स्व स्व पर्या सह है। सक्सी।। ये स्व परामास हैं।

जिसना अपने साध्यके साथ अविनाभाव निरियत हो उसे हेतु कहते हैं। अरे जो उससे विपरीत हो उसे हेरवामास नहते हैं। हेरवामासके चार में हैं— अरिज, विरुद्ध, व

अपने साध्यक्षे विषयुक्ते साथ जिस हेतुका अधिनामान निहिच्छ होता है उसे विषय हेत्याभास बहते हैं। फैसे, दास्य नित्य है, क्योंकि वह उत्प्रप्त होता है' इस अनुमानमें 'उत्प्रप्त होता है' हेतुका अधिनामाय अपने साध्य नित्यत्यक विरोधी अनित्यत्यक साथ निहिच्च है; यथोंकि जो उत्प्रप्त होता है वह अनित्य होता है। अतः यह विषय हेत्यामास है। इस हेत्याभासके भी अनेक भेय अन्य दार्धीनकोने माने हैं। भी हेतु विप्रमें भी रहता हो उसे अनैकानिक हेत्यामास बहते हैं। इसके दो भेद है एक विद्यामें निहिच्या बृक्ति और एक पहिता वृक्ति। भी हेतु विपक्षमें निरिचत रूपसे रहता हो उसे निरिचतवृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे 'शब्द अनित्य है, वयोंकि प्रमेय हैं।' यह 'प्रमेय' हेतु आकाशमें भी रहता है; वयोंकि आकाश भी प्रमेय हैं। किन्तु आकाश नित्य हैं। अतः यह अनैकान्तिक हेत्वाभास हैं। जिस हेतुका विपक्षमें रहना शंकित हो उसे सिन्त्यवृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे महाबीर सर्वज्ञ नहीं ये, वयोंकि वे वनता थे। इस अनुमानमें 'वनतृत्व' हेतुके द्वारा महाबीर भगवान्के सर्वज्ञ होनेका निर्पय किया है, किन्तु वनतृत्वका और सर्वज्ञत्वका कोई विरोध नहीं है, जो वनता हो वह सर्वज्ञ भी हो सकता है। अतः यह हेतु भी अनैकान्तिक हेत्वाभास है। इस हेत्वाभासके भी अनेक भेद वतलाये हैं।

जिस हेतुका साध्य किसी दूसरे प्रमाणसे निर्णीत है, अथवा प्रत्यक्ष वगैरहसे वाधित है उसकी ऑकिंचिस्कर हेरबाभास कहते हैं। बयोकि वह हेतु व्यर्थ होता है। जैसे, 'अपन शोतल है क्योंकि द्रव्य है' इस अनुमानमें अध्निका शीतलपना साध्य प्रत्यसंसे बाधित है अत: द्रव्यस्व हेतु व्यर्थ होनेसे ऑकिंचिरकर हेरबामास है।

#### **दृष्टान्ताभास**

अन्ययदृष्टान्त और व्यक्तिरेकदृष्टान्तके भेदसे दृष्टान्तके दो भेद हैं। अतः दृष्टान्ताभासके भी दो भेद है—अन्ययदृष्टान्ताभास और व्यक्तिरेकदृष्टान्ताभास। यहर अपिरेकदृष्टान्ताभास। यहर अपिरेकदृष्टान्ताभास। यहर अपिरेकदृष्टान्ताभास। यहर अपिरेक्ष हैं, अमूर्त होनेसे, जैसे इन्द्रियसुख । यहाँ इन्द्रियसुख दृष्टान्त्त मुंतिकहप हेतु तो पाया जाता है किन्तु साध्य अपिरेक्ष हन्त्रियसुख पीरोक्ष ही हिने अमूर्त होनेसे, जैसे परमाणु यहाँ दृष्टान्त परमाणुम साध्य अपिरेक्ष है। यहर अपिरेक्ष ह अमूर्त होनेसे नहीं पाया जाता; ययोक्ति परमाणु मृतिक है। यहर अपीरेक्ष ह अमूर्त होनेसे की घट। यहाँ घट दृष्टान्तम न तो साध्य अपीरेक्ष हो रहता है और न साधन अमूर्त्व ही रहता है वयोक्ति घट मूर्त और पीरुक्ष होता है। ये सब अन्यवदृष्टान्ताभास है।

चन्द अपीष्पेय है अमूर्त होनेते । जो अपीष्पेय नहीं होता वह अमूर्तिक नहीं होता जैसे परमाणु, इन्द्रियसुख और आकाश । यहां परमाणु दृष्टान्तमें अमूर्तिक तो नहीं है किन्तु अपीष्पेयस्व है । इन्द्रियसुखमें अपीष्पेयस्व नहीं है किन्तु मूर्तित्व हैं । आकाषामें 'अपीष्पेयस्य और अमूर्तित्व' दोनो पाये जानेसे दोनोंकी व्यावृत्ति नहीं है । अतः ये सब व्यतिरेकदृष्टान्ताभास हैं ।

١



# परिशिष्ट १ जैनन्याय विषयक साहित्य

| प्र <b>न्थकार</b>                    | प्रस्थ                      | प्रकाशन स्थान                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| बाचार्य कुन्दकुन्द<br>(वि० २री शती ) | प्रवचनसार                   | रायचन्द जैन शास्त्रमाला बम्बई<br>दि॰ जैन स्वाच्याय मन्दिर सोनगढ़                      |
| गृढपिन्छाचार्य<br>(वि॰ ३रो सतो )     | तस्वायंसूत्र                | वनेक स्थानोसे प्रकाशित                                                                |
| चमास्त्राति<br>(वि०३री रातो)         | तत्त्वार्थाधिगमभाष्य        | रायचन्द जैन शास्त्रमाला बम्बई                                                         |
| समन्तभद्र<br>(वि०४-५वीं दाती)        | आप्तमीमांसा<br>युवस्यनुशासन | सनातन जैन ग्रन्थमाला काशी<br>माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला बम्बई<br>बीर सेवा मन्दिर दिल्ली |
|                                      | बृहत्स्वयंभूस्तोत्र         | ,,                                                                                    |

वादिराजके पादर्वनाथचरितमे

ज्ञानोदय दस्ट बहमदाबाद

रायचन्द शास्त्रमाला बम्बई

विद्यानन्दके तत्त्वार्थश्लोकवातिकमें

सिद्धिविनिश्चयटीकामें उल्लिखित

वादिराजके पार्वनायचरितमें

मल्लिपेणप्रशस्तिमं निर्दिष्ट

न्यायविनिश्चयविवरणमें उल्लिखित मल्लिपेणप्रशस्तिमें उल्लिखित

उल्लिखित

र्राल्लिवित

- उल्लिखित

जीविमिक्ति

सन्मतितर्क

न्यायावतार

जल्पनिर्णय

त्रिलक्षणकदर्धन

सन्मतितक्टीका

सुमतिसप्तक

सिद्धसेन

धोदत्त

पात्रकेसरी

सुमिति

(वि०५वो सती)

(बि॰ ६वी शतो)

(वि०६वी राती)

(वि०६-७वीं सती)

## जैन न्याय

| अकलंक देव<br>(वि॰ ७वीं शती)             | लघोयस्त्रय<br>( स्वोपज्ञवृत्तिसहित )<br>न्यायविनिदचय                                                              | सिंघो जैन ग्रन्यमालाः<br>अकलंक ग्रन्थत्रयके अन्तर्गत                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | प्रमाणसंग्रह<br>सिद्धिविनिश्चय<br>(स्वोपज्ञवृत्तिसिहत)<br>तत्त्वार्धवार्तिक<br>लष्टराती<br>(आप्तमोमांसाको वृत्ति) | मारतीय ज्ञानपोठ वाराणसी  ग ग गान्धी नाधारंग जैन ग्रन्थमाला अष्टसहस्रोके अन्तर्यत                                                                                |
| हरिभद्र<br>(वि०८वी घतो)                 | अनेकान्तज्ञयपताका<br>अनेकान्तवादप्रवेश                                                                            | गायकवाड़ सिरीज बड़ोदा                                                                                                                                           |
| (11-01/40)                              | पड्दर्शनसमुच्चय<br>पड्दर्शनसमुच्चय<br>शास्त्रवातीसमुच्चय<br>न्यायप्रवेशटीका                                       | आत्मानन्द सभा भावनगर<br>देवचन्द लालभाई सूरत<br>गायकवाड़ सिरोज बड़ोदा                                                                                            |
| कुमारनन्दि<br>( वि० ८वीं घतो )          | वादन्याय                                                                                                          | विद्यानन्द-द्वारा प्रमाणपरीक्षामें<br>चल्लिखित                                                                                                                  |
| अनन्तवोर्थ (वृद्ध)<br>( वि० ८-९वो शतो ) | सिद्धिविनिश्चयटोका                                                                                                | रविभद्रपादोपजीवि अनन्तवीर्यन्द्वार<br>सिद्धिविनिश्चयटीकामें चश्लिखित                                                                                            |
| अनन्तवीर्य<br>(वि०९यों शती)             | सिद्धिविनिश्चयटोका                                                                                                | भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी                                                                                                                                        |
| विद्यासन्द<br>( वि॰ ९वीं घती )          | अष्टमहस्री<br>तत्त्वार्थस्तोकवादिक<br>विद्यानन्दमहोदय<br>युक्तयनुद्यासनटोका<br>आप्तपरोक्षा                        | गान्धी नाथारंग् प्रत्यमाला<br>,, ,,<br>तत्त्वार्यस्कोकवादिकमें निदिष्ट<br>माणकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला बम्बई<br>बीर सेवा मन्दिर देहली<br>सनातन जैन ग्रन्थमाला काशी |
|                                         | प्रमाणपरीक्षा<br>पत्रपरीक्षा<br>सरयसासनपरीक्षा                                                                    | ग्र<br>भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी                                                                                                                                  |

# परिशिष्ट १

| वनन्तकोति<br>(वि॰ १०वीं घती )<br>वसुनन्दि<br>(वि॰ ११–१२वीं घती                           | जोवसिद्धिटोका<br>वृहस्सर्वेजसिद्धि<br>लघुसर्वेजसिद्धि<br>बाप्तमोमांसावृत्ति<br>) | वादिराजके पार्श्वनायचरितमें<br>चित्विवित<br>माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला काशी<br>,,,<br>सनातन जैन ग्रन्थमाला काशो |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सिद्धपि                                                                                  | न्यायावतारवृत्त <u>ि</u>                                                         | रायचन्द शास्त्रमाला वस्त्रई                                                                                   |
| (वि० १०वीं दाती )<br>माणिश्यनन्दि<br>(वि० ११वीं दातो )                                   | परोक्षामुख                                                                       | र्जन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्य"<br>कलकत्ता<br>मान्धी नावारंगजो आकलूज                                          |
| वादिराज सूरि<br>(वि॰ ११वीं घती)                                                          | न्यायविनिश्चयविवरण<br>प्रमाणनिर्णय                                               | भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी<br>माणिकचन्द जैन ग्रन्यमाला वम्बई                                                    |
| वादोभसिंह<br>( वि० ११वों शतो )<br>अभयदेव सूरि                                            | स्याद्वादसिद्धि<br>मवपदार्थनिश्चय<br>सन्मतिटोका                                  | ,, ''<br>मूड़बिद्री भण्डार<br>गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद                                                       |
| ( वि० ११वीं सती )<br>प्रमाचन्द<br>(वि० ११–१२वी स०<br>अनन्तवीये                           | प्रमेयकमलमार्तण्ड<br>) न्यायकुमुदचन्द्र<br>प्रमेयरस्तमाला                        | निर्णयसागर प्रेस वस्वई<br>माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला वस्वई<br>चौखम्बा संस्कृत सोरीच वाराणसी                     |
| (वि० १२वीं झती)<br>ग्रान्तिसूरि<br>( वि० ११वीं झती )<br>वादिदेव सूरि<br>( वि० १२वी झती ) | न्यायावतारवातिक<br>सवृत्ति<br>प्रमाणनयतत्त्वालोक<br>लंकार                        | सिघी जैन ग्रन्थमाला वम्बई<br>(- आहेत प्रभाकर कार्यालय पूना                                                    |
| हेमचन्द्र<br>(बि॰ १२वीं शती)                                                             | स्याद्वाद रत्नाकर<br>प्रमाणमीमांसा                                               | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                         |

### जैन न्याय

| भावसेन मैविद्य<br>(वि० १२-१३वीं शती) | विद्यतस्वप्रकास<br>                   | जीवराज जैन ग्रन्थमाला द्योलापुर<br>-   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| लघु समन्तभद्र<br>( १३वीं शती )       | भ्रष्टसङ्ख्री/दिप्पण                  | वष्टसहस्रोके साथ प्रकाशित              |
| आशाघर<br>(वि०१३वीं शती)              | प्रमेयरत्नाक <b>र</b>                 | बाशायरप्रशस्तिमें उल्लिखित             |
| बान्तिपेण<br>(वि०१३वीं चती)          | प्रमेयरत्नसार                         | जैन सिद्धान्तभवन आरा<br>( अप्रकाशित )  |
| नरेन्द्रसेन                          | प्रमाणप्रमेयकलिका                     | माणिकचन्द जैन ग्रन्यमाला, काशी         |
| विमलदास                              | सप्तभंगोतरंगिणो ं                     | रायचन्द जैन शास्त्रमाला बम्बई          |
| यर्मभूषण<br>(वि०१५वीं शती)           | <b>न्यायदीपिका</b>                    | वीर सेवा मन्दिर दिल्ली                 |
| अजितसेन                              | <b>न्यायमणिदीपिका</b>                 | जैन सिद्धान्त भवन आरा<br>( अप्रकाशित ) |
| धान्तिवर्णी                          | प्रमेयकण्ठिका                         | <i>11</i> 1)                           |
| चारुकीति पण्डिताचार्यं               | प्रमेयरत्नालं कार                     | ,, ,,                                  |
| नेसिचन्द्र .                         | प्रवचनपरीक्षा                         | 11 11                                  |
| मणिकण्ठ                              | न्यायरत्न                             | n n'                                   |
| <b>पु</b> भप्रकाश                    | न्यायमकरन्द्रविवेचन                   | 1) 11                                  |
| । भयचन्द्र सूरि                      | लघोयस्त्रवतात्पर्यवृत्ति              | माणिकचन्द जैन ग्रन्यमाला बम्बई         |
| रत्नप्रम सूरि<br>(वि०१३वीं शती)      | स्याद्वादरत्नाकरा <b>व-</b><br>सारिका | प्रकाशित                               |
| मल्लिपेण<br>(बि० १४वीं शती)          | ·स्याद्वादमंगरी<br>·                  | रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला धम्बई        |
| यशोविजय                              | अष्टसहस्रीविवरण                       | प्रकाशित -                             |
| (१८वों धतो )                         | अनेकान्तव्यवस्या                      |                                        |
| •                                    | ज्ञानविन्दु '                         | सिंघो जैन ग्रन्थमाला बम्बई             |
| *                                    | जैन तर्कभाषा                          | . H                                    |

| शास्त्रवातीसमुच्चयटोका | प्रकाशित |
|------------------------|----------|
| न्यायखण्डलाद्य         | ,,       |
| अनेकान्तप्रवेश         | ,,       |
| <b>स्यायालोक</b>       | 17       |
| गुरुतस्वविनिश्चय       | 11       |

इनके सिवाय भी जैनमठ मूड़बिद्री खादिके भण्डारोंमें कुछ प्रकरण ग्रन्थ वर्तमान है जो अभी अप्रकाशित है।

### परिशिष्ट २

## जैन न्यायमें निर्दिष्ट प्रन्थों और प्रन्थकारोंकी अनुक्रमणिका

9,86,88,78-48,55, कमलशोल ४२,६६,१५१ अकलंक ११२,११३,१३२,१४४,१४५,१४६, कुन्दकून्द ६,७,८,१८,२५,११०, १५३,१५४,१५५,१५७,१५८,१९३, १३१,१३२,३१८,३२१. २१२,२७८,२७९,२८०,२८१,२८६, कमारनन्दि ३५,३६, २९१,२९५,२९७,२९९,३१८,३२०, कमारसेन ३६ **₹₹१,₹₹₹,₹₹₹,₹₹\$,₹₹**, कुमारिल भट्ट ६,९,१२,२०,२६,२७, 338. ३७,४०,४१,४२,१११, १४६,१६५, बक्षपाद २, २२,४१, १६८. धनन्तकोति ३८, कौटिल्य १ जनन्तवीर्य २३,३७,३८,४३ ११३, गोव जीवकाण्ड १६०, २९०, अभयचन्द्र १४६ अभयदेव ४२,१४४,१५१, १५२, -टोका १५७.२७९. गौतम २९ ३२१, ३२२, विरविट्स्को ३ अमतचन्द्र ३२१. अष्टराती ३३,३५,३६,४८,३२६,३३० जयधवलाटीका १४६,१४९,१५० वप्रसहस्रो ३५,३६,३७,४३,१७० जयन्त ४०,४६ असंग जयसेन ३२१, ३२२, वाप्तपरीक्षा ३७. जल्पनिर्णय २२, २५,३३, बाप्तमीमांसा ९,१०,२१, ३५,१६५ जिनभद्रगणि १३४,१४३,१४६,१५४, २९७.२९८.३१८.३२०.३२६ २८२. उद्योतकर २६,२७,२९,३४,३७,४०, जिनसेन ₹₹, जैनतकंभाषा ४३,१४४, 84. जमस्वाति ८ जैनेन्द्रव्याकरण ३१६ जैमिनिसूत्र ३४ एकीमावस्तोत्र ४१ ज्ञानविन्दु १४४, कणादसूत्र ४० तत्त्वसंग्रह २३,२४,२५,३८,४०,४२, करदली ४१

तत्त्वसंग्रहपंजिका ४२.६६.१५१. तन्वार्धवर्तिक १७.१९.२१.२२.३४ ३७. ५१. ६६. १३४. १४५. १५≠. १५४.१५८.२७८.२९१.३०२.३१८. 320,323,33%. तन्वार्थंडलोकवातिक १९.२१,३०,३१, ३५, ३७, ५२, १३२, १५०, १६८, २८०,३१८,३२०,३२५, तत्वार्थम्य २८.३१.३७,११०,११२, 148.142. तत्त्वार्थमुत्रकार २८२. तत्त्वार्धाधिगमभाष्य ३१८. वैत्तिरीयोपनिषद २७६. विलक्षणकदर्यन २३,२४,२५,२१५, दिग्नाग ३.५.२३,२५,२६,२७,३४,३९, **६६.११**१. धर्मकीति ३.५.२०,२५,२६,२७,३४, ₹5,38,88,66**,8**88, धवला टीका १३३,१३४,१४६,१६४ नयचक्र २५ नयोपदेश ३१८ नागार्जन ३ नियमसार ७.१८, निश्चयद्वात्रिशिका २८३, न्यायकुम्दचन्द्र ३८,३९,४२,६७, न्यायविन्दु २०,२१,२५,३९, न्यायभाष्य १,४० न्यायमंजरी ४०,४१ न्यायवातिक २७,३४,३७,४० न्यायविनिश्चय ९,२३, २६, ३३, ३५, 78,08,88

४५

कामवितिङ्सय विवरण ४१.१९३ मामप्रवेश २५ ३९. स्यायसञ्च ३,२९,३४,४० न्यायावतार १९.२०.२४.२५,२८,२९, 33.84.88.398.390. पञ्चास्तिकाय ३१८,३२१. वत्रवरीक्षा ३६.१७. वरीक्षामच ३८,३९,४२,४३,४८,४९ 42.209.825 पातंजलमहाभाष्य ३४, वाणिनिक्याकरण ३१५. पात्रकेसरी २२. २३. २४, ३२, ३३, २१५. पाइवैनाधचरित २५. प्रज्ञाकरगप्त ४० क्रमाणनय तत्त्वालोक ३९.४२.१४४ प्रमाणनिर्णय ४१.४२.१९३. पच्यपाददेवनस्दि२९,१३२,१३३,१४४, १४५.२८२२९६.२९७, प्रमाणपरीक्षा ३०.३५.३६.२७९, प्रमाणमीमांसा ३९.४३.५३.१४४, व्याणमीमांसाभाषाहिष्पण २०.१५४, व्रमाणनयसत्त्वालोकालंकार ३१८. प्रमाणवार्तिक २०,२५,३२,४१,८८, प्रमाणसम्ब्वय २५, प्रमाणवातिकालंकार ४०,४१ प्रमाणसंग्रह ३०,३३, प्रमेयकमलमार्त**ण्ड** ३७,३८,३९,४२, 83.44.386 प्रमेयरत्नमाली ४३ प्रभाकर ४०,४१,४६,५१,६१,७३, प्रमाचन्द्र ३७,३८,३९,४०,४१,४२, 83,80,88,40,47,50,378 प्रवचनसार ७.११०.३१८.३२१. प्रशस्तवाद ४०,१११. प्रशस्तवादभाष्य ४० वादरायण ५, बहती ४०. वेचरदास ४२, बौद्धन्याय ३ मद्राकलंक ३४, भर्तृहरि २६,२७,३०, भासर्वज ४१. मण्डन ४१. मनुस्मृति १ मलयगिरि १४३, मल्लवादी २५. मल्लिपेण ३२२. मल्लिपेण प्रशस्ति २५, ४१, महापुराण २२, माणिवयनन्दि ३८,३९, ४२,४३,४५, ४७,४८,४९,५२,१२५, मीमांसाइलोकवातिक ६,२७,३७,३८, ४०, ४२, १६५, यशोविजय ४३,१४४,१५२,१५३, युक्तचतुजासन १०,१३,१४,३७, युक्त्यनुशासनटीका ३२५, योगसूत्र ३५ रत्नकरण्डधावकाचार २१. लघोयस्त्रय ३०,३५,३८,३९,१५४, २८०,२९९,३२०,३२३,३३१, लघोयस्त्रयतात्पर्यवृत्ति १४६, लघुसर्वज्ञसिद्धि ३८.

वसुबन्धु ३,५,२३,१११ वाक्यपदीय २७,३४, वात्स्यायन १,४०,४६,१११, वादन्याय ३५,३६, वादिराज २३,२५,३८,४१,४२,१९३, वादिदेवसूरि ३९,४२,१४४,१५४, १५५,३३२, विद्यानन्द १९,२१,३०,३१,३५,३६, ३८,४०,४३,४५,४७,५२,६७,११३, १३३,१५०,१५४,१७०,२८०,२८१, २८६,२९५,३२०,३२२,३२३,३२५, ३२६,३२७, विद्यानन्द महोदय ३७, विशेषावश्यकभाष्य १३४,१४३,२८२, २८३,३१८, वोरसेन १३४. वृहदुद्रव्यसंग्रह १४६,१४७ वहत्सर्वज्ञसिद्धि ३८, वैशेषिकसूत्र ३४ ब्योमवती ४०,४१, व्योमशिव ४०,४१, शंकराचार्य ६ शवर १११ शान्तरशित ५,२३,२४,२५,४०, ४२, वावरमाध्य ९,२७,४०,१६५, थीदत्त २१,२२,३३, . सत्यशासनपरीक्षा ३७, सन्मतिदीका २४,१४४, मन्मतितकं १७.१९.३५.४२.१५०, १५१,१५३, ३२०,३३०, सन्तानान्तरसिद्धि ३५, समन्तभद्रस्वामी४,६,८,९,१०,१७,२१,

२५,३५,३७,४५,१११,१६५,२८२,
२९५,२९६,२९७,२९८,३१६,३२०,
३२४,३२५,३२६,३२७,३३०,
स्वार्थिसिङ १३४,१४४,१५०,१६०,
२९७,
सांस्यकारिका ३५
सदस्य स्वतंत्रित्व १४८,३२१,
सिहसूरि २५,
४३,४५,११९,१९,२०,२२,२५,
१५३,८२,२९७,३२०
सिद्धिविक्वय २३,४४,३०,३३,३७

सिद्धिविनिय्वय दोका ३८ सुखलाल २०,२६,४२, सुमित २५,१५१ सुमितियत्तक २५ सोमदेव १ स्माद्धादरलाकर २४,४२,४३ स्माद्धादमंगरी ३१८ स्वयंभूस्तोत्र १०,१४,१७,३१६ यट्खण्डागम १३३,१६०, हिरमद्र २५

## परिशिष्ट ३

### पारिभाषिक शब्दानुक्रमणी

अपरसंब्रहनय 91 अंगप्रविष्ट अपोह २९४ बसरारमक(धृतज्ञान) '२९,२७८,२९० अस्याति ७९ अगमिकथुत २९४ अचक्षुदर्शन १५१ अणिमा १८९ अतीन्द्रयज्ञान १६५ अर्थतय अत्यन्तायोगन्यवच्छेद ३०० असंगप्रविष्ट २९४. अनक्षरात्मक (-श्रुतज्ञान) २९,२७८, २९०,२९१,२९३, अननुगामी (अवधिज्ञान) १६१ अनवस्थित (अवधिज्ञान) १६१ अर्थापत्ति अनिर्वचनीयार्थस्याति ८२, अनुगामी (अवधिज्ञान) १६१, वनुषलम्भ २०९. अनुमान २१२, अनुमान (के अवयव) २२९ अनुमान (के भेद) २३२. अनेकान्त २९६,२९९,३२६,३२७; 335.338 अन्ययानुपवित्त २०७,२१२,२१४,२१५ अस्ययोगन्यवच्छेद ३०० सन्यापोह २४५,२४६. अन्योन्याश्रयदोप २२६,२५७,२६६, २९५.

₹₹₹. २४५,२४७, अप्रतिपाति (अवधिज्ञान) १६१ अवाधितविषय २१५ अमावप्रमाण ११९,२६२, अयोगव्यवच्छेद ३०० वर्धजरतोग्याय १५२ 338 वर्षपर्यायनेगम ३३२ वर्धपर्यायनगमाभास ३३२. सर्थव्यंजनपर्याय नेगम ३३२ वर्षव्यंजनपर्याय नेगमाभास ३३२ अर्थाध्यवसाय २४६. 224.224 वर्षापत्ति (के भेद)११६,११७,२२५, वर्षावग्रह १३२,१३३, अलोकिकार्थस्याति ८३ ववग्रह १३२,१४५, बवधिज्ञान १५१,१६० ववधित्तान (के भेद) १६१, वविषदर्शन १५१ अवस्पित (अवधिज्ञान) १६२, अवायज्ञान १५४ बविनाभाव २०७,२१५, बर्विनाभाव (के भेद) २१६, वगुद्धद्रव्यनेगमनय ३३३

बतुद्धद्रव्यनैगमाभास ३३३ बतुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगम ३३३ बतुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायनैगम ३३३ बसुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायनैगम ३३३

असरस्याति ७९ असरप्रतिपक्ष २१५

श्रा

नात्मस्यातिवाद ८१, इ

इ. इन्द्रिय (के भेद) ११२

ई

ईश्वर १८८,१८९, ईहाज्ञान १५३,

इहाज्ञान १५३, ईशिता १८९

্ভ

वत्तरबरहेतु २१७, वत्तरबरानुवलिध २१७, वदाहरण २२९,

उपनय २२९, उपमानप्रमाण २०२,२०५, उपयोग (इन्द्रिय) १२२,

चपलम्भ २०९, ऊह २०७.

<sub>कह २०७,</sub> ऋ

ऋजुमति (मनःपर्ययज्ञान) १६२,१६३, ऋजुमूत्रनय ३३४,३३६,

म्हजुसूत्रनयाभास ३३४,् ए

एकत्व प्रत्यभिज्ञान १९७ एकान्त ३२७,३२९,३३०, एकान्त (के भेद) ३२६ एवंभतनय ३३६,

क

कल्पना ६४, कल्पनापोढ ३४

कारकसाकत्य ५९, कारणहेत २१७,

कारणहुतु ११७

कार्यहेतु २१७

कार्यानुपलन्धि २१७

केवलज्ञान २७,१६४,२९५, कमभावनियम २१६

क्रमभावनियम २१६ क्षेत्रभवानुगामी (अवधिज्ञान) १६१

धोत्रानुगामी (अवधिज्ञान) १६१

ग

गमिकथुत २९४,

गुण ५ गुणप्रत्यय (अवधिज्ञान) १६०

गोण १४, च

चक्षुदर्शन १५१ चतुरंगवाद ३३ चित्रज्ञान १९८, चिन्ता (ज्ञान) २०७,

ज

जल्प ३३, इप्ति १०७ ज्ञातृब्यापार ६१

ব

तयोपपत्ति (अविनाभाव) २०७, तर्के (प्रमाण) २०७,२०९, वैरूप्य २१३, द् द्वींन १४५,१४७,१५२, दुर्गेन १३,३२१,३३०, देवावधि (ज्ञान) १६०, द्रव्य ५ द्रव्यमैनमनय ३३३ द्रव्यमन २८१, द्रव्यमुत २८६,२९३,

द्रव्येन्द्रिय १२२,१३५, ध धारणा (ज्ञान) १५४, धारावाहिकज्ञान ५०,

329.330.338.

न मय १३,२९८,३१९,३२७,३२८,३२९,
३३०,३३१,
नयवासय ३२०,३२१,३२२,
नयत्त्रभंगी ३२०,३२१
निगमन २२९,
निग्रहस्थान ३३,२३०,
निग्रहस्थान ३३,३३०,
नगमनय ३३१,३३२,३३६,
नगमनय १३१,३३२,३३६,
नगमनाय १३१,३३२,

а

पक्ष २१३ पररूपादिचतुष्टय ३०७, परमावधि (ज्ञान) १६०

परमावधि (के भेद) १६१, परसंग्रह ३३३ परसंग्रहाभास ३३३ परस्परपरिहारस्थिति विरोध २०८ परार्थप्रमाण २९६,२९७, परार्थानुमान २३२, परोक्ष ७,२७,१३२,१९३, परोक्ष (के भेद) ३२,११२,१९३, पर्याय ५ पर्याय थतज्ञान २९२ पर्यायाधिकनय ५,३०९,३१४, ३१७,३३०, पर्यायनैगमनय ३३२. पूर्वचरहेत् २१७, पूर्वचरानुपलिध २१७, प्रतिपाति (अवधिज्ञान) १६१ प्रतिज्ञा २२९, प्रत्यक्ष ७, २७,१३२. प्रत्यक्षाभास १९६ प्रत्यभिज्ञान १९६,२०४,२०७, व्रघ्वंसाभाव १२१. प्रतोत्यसमुत्पादवाद ३४ प्रमाण २७,४५,४६,४७,३१९,३२८, ३२९,३३०. प्रमाण (के भेद) ११३ प्रमाणवावय ३१९,३२१,३२२,३२५, प्रमाणसंप्लव ४७, प्रमाणसप्तभंगो ३२०,३२१, प्रसिद्धार्थस्यातिवाद ८१ प्राकाम्य १८९, प्राकृतवस्य १८८,

ं प्रागभाव १२१, प्राप्ति १८९. प्रामाण्य १०२.

च

बाधितविषय (हेत्वाभास) २१५,

71

भवप्रत्यय (अवधिज्ञान) १६० भवानुगामी (अवधिज्ञान) १६१ भाववाक् २८१. भावेश्दिय १२२,१३५, भावधृत २८५,२९३,

B

मतिज्ञान २७,२८,१३२,१५१, मतिज्ञान (के भेद) १५५, मध्यमा (वाक्) २८१, मनःपर्ययज्ञान १५१,१६२, महिमा १८९. मिथ्या अनेकान्त १७,३२७, मिथ्या एकान्त १७,३२६, मिध्याध्रुत २९३, . म्ह्य १४ मुख्यप्रस्यक्ष २८,१३२,

रा

यत्रकामावसायिता १८९,

स्ट लिंघमा १८९, लिय (इन्द्रिय) १२२ लब्ब्यद्यर (कुश्रुतज्ञान) २८१,२८२, २८७,२९१,२९२,२९३, लिगन (-थुतशान) २७८,२९०,

ਬ वर्धमान (अवधिज्ञान) १६१ वध्यधातकविरोध ३०८. विधासा १८२ विकलप्रस्यक्ष २७ विकलादेश ३२०.३२२.३२३. विकल्पवासना ७०,७१, यितण्डा ३३ विपक्ष २१३ विपर्ययज्ञान ७३.१२८, विप्लमित (मनःपर्ययज्ञान) १६३,१६४ विवेकास्याति ७३ वैकारिकदम्य १८८. वैखरी (वाक्) २८१, वैसादश्य प्रत्यभिज्ञान १९७, व्यंजनाक्षर २८७,२९३. व्यंजनावग्रह १३२,१३३,१३५, व्यधिकरणासिद्ध २६२, व्यंजनपर्याय ३३३ ध्यंजनपर्यायनेगम ३३२ व्यंजनपर्यायनैगमाभास ३३२, ब्याप्ति २०७.२१०. व्याप्यहेत् २१७, व्यवहारनय ३३४.३३६.

श शब्दज (-श्रुतज्ञान) २७८,२९०,२९१, शब्दनय ३३१,३३५,३३६. शाद्धद्रव्य नैगमनय ३३२. शद्धद्रव्य नैगमाभास ३३२, घद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगम ३३३ शद्धद्वव्यव्यञ्जनपर्यायनैगमनय ३३३

व्यवहाराभास ३३४.

शुतनान २७,१३२,१५१,२३३,२७७ २७८,२८०,२८३,२८४,

संग्रहनय ३३३,३३६,

स

संशयज्ञान ७१,१२८,१५३ संज्ञाक्षर २८७,२९३, संज्ञीश्रुत २९३ सकलप्रत्यक्ष २७,१६४, सक्लादेश ३२०,३२२,३२३,

सत ११ सत्प्रतिपक्ष २१५

सन्निकर्षं ५४ मपक्ष २१३,

सप्तर्भगी ३०२ समभिरूढ़नय ३३५,३३६,

सम्यक् अनेकान्त १७,३२७ सम्यक् एकान्त १७,३२६,

सम्यक्श्रुत २९३ सर्वाविध (ज्ञान) १६०,१६१,

सर्वोदयतीर्थं १४, सविकल्पक (ज्ञान) ६४,६५,

सहचरहेतु २१७,

सहचरानुप सहभावनिः uы ....

सांव्यवहारिः सांव्यवहारि साद्श्यप्रस्वाः

साधन २१ साध्य २२४-

सुनय । स्फोट २६८ स्मृतित्रमोप

स्याद्वाद २९८,२९४ स्वरूपादि च

स्बलक्षण (४ स्वरावेदन ९ - स्वार्थप्रमाण स्वार्थानुमान

> होयमान (अ हेत् २१२.

हेतु (के भेद

# परिशिष्ट ४

#### विषयानुक्रम

अकलंक २६ अकलंकदेवके उत्तरकालीन जैन नैया-यिक ३५ अकलं स्टेवके प्रमाणविषयक टारा गुरिययोंका सुलझाव ११२ अकलंकदेवके पूर्व जैन न्यायकी स्थिति ६ अख्यातिबाद ७९ अनन्तकोति ३८ अनन्तवीर्य ३७ अनिर्वेचनीयार्थस्याति ८२ अनिसृतज्ञान और प्रनुमानादि १५७ अनमानके अवयव २२९ अनुमानके अवयवोंके विषयमें बौद्ध-मत २२९ वनुमानव्यमाण २१२ अनुमानके भेद २३२ बनमानमें अर्थानतिका अन्तर्भाव ११८ अनेकान्तर्में सप्तभंगी ३२६ अन्ययान्यपत्ति या अविनाभाव नियम ही हेत्का सम्यक् लक्षण २१६ जन्यापोहवादकी समोक्षा २४३ अवभंत प्राकृत बादिके शब्द भी वर्षके वाचक २७३ 'अपूर्व पद'के सम्बन्धमें जैन नैशायिकोमे मतभेद ४७ बभयदेव ४२

बभावप्रमाणका अन्तर्भाव ११९

अर्थ ज्ञानका कारण नहीं १२५ अर्थापत्तिका अनुमानमें अन्तर्भाव २२६ अर्थापत्ति प्रमाणके सम्बन्धमें मीमांसक-का मत २२४ वर्षावग्रह १३२ अलोकिकार्घच्याति =3 अवग्रह और दर्शन १४४ अवग्रहके सम्बन्धमें धवलाका मत १३३ अवग्रहके सम्बन्धमें श्वेताम्बर न्यता १३४ अवधिज्ञान १६० अवधिज्ञानके भेदोंका विवेचन १६१ अविनाभावके भेद २१६ बसत्स्यातिबाट ७९ आगम या श्रतप्रमाण २३२ आरमस्यातिबाद ८१ ईहा आदिका स्वरूप १५३ इन्द्रियके भेद १२३ इन्द्रियों के आहंकारिकत्वकी समीक्षा १२४ इन्द्रियके सम्बन्धमें नैयायिकका मत १२३ इन्द्रियवृत्ति समीक्षां ६० ईंदवरवाद समोक्षा १७७ उपवानप्रमाणके सम्बन्धमें नैयायिकका मत २०४ उपमानप्रमाणके सम्बन्धमें मीमासकका मत २०१

प्रत्यभि• उपमानप्रमाणका सादश्य ज्ञानमें अन्तर्भाव २०५ उमास्वामि ८ इप्तज्ञमति मनःपर्ययका विवेचन १६३ ऋजुसूत्रनय ३३४ एवकारके प्रयोगका विचार ३२४ एवंभूतनय ३३६ कृत्दकृत्द आचार्य ६ कुमारसेन और कुमारनन्दि ३५ कारकसाकल्यकी समीक्षा ५९ चक्षके प्राध्यकारित्वकी समोक्षा ५६ चार्वाकके एक प्रमाणवादकी समीक्षा ११४ जैन न्याय ४ जैनसम्मत प्रमाणलक्षण ४ ज्ञातृब्यापारवाद समीक्षा ६१ ज्ञानके अचेतनत्वकी समीक्षा ९९ ज्ञान स्वसंबेदी है ९१ ज्ञानान्तरवैद्य ज्ञानवाद समीक्षा ९५ तर्कप्रमाण २०७ तर्कप्रमाणका जैनो-द्वारा समर्थन २०९ तर्कके द्वारा व्याप्तिग्रहणका समर्थन 200 दर्शनके स्वरूपकी दिगम्बरमान्यता १४६ 'दर्शनके सम्बन्धमे सिद्धसेनका मत १५० दर्शभान्तर सम्मत प्रमाणलक्षण ५३ दार्शनिक यगसे पहले ज्ञानके पाँच भेद ११० दृष्टान्ताभास ३४५ धर्मकीतिके प्रमाणस्थापमें अभाग्तपद•

पर प्रकाश ६६

मतभेद ५३ नयके भेद ३३० नयवाद ३२७ नयसप्तभंगी ३१९ निविकल्पक ज्ञानसमीक्षा ६४ नैवमनय ३३१ नैयायिकसम्मत प्रमाणभेद ११६ न्यायशास्त्र १ परोक्षज्ञानवाद समीक्षा ९१ परोक्षत्रमाणका लक्षण और भेद १९३ पात्रकेसरी २२ प्रकाश ज्ञानका कारण नही १३० --प्रत्यक्षसे व्याप्तिका ग्रहण माननेवाले यौगोंकी समीक्षा २०९ प्रत्यभिज्ञान प्रमाणका बौद्धों द्वारा निर-मृत, जैनों-हारा समर्थन १९७ प्रमाण और नयमें भेद ३२८ प्रमाणचर्चा दार्शनिक गुगकी देन ११० प्रमाणका फल ३३७ प्रमाण-फलमें सर्वया भेदवादी नैयायिकों-की समीक्षा ३३८ -प्रमाणलक्षणका विवेचन ४६ प्रमाणसप्तभंगी ३१९ प्रमाणाभास ३४२ 🖰 प्रमाणांभासके भेद ३४३ प्रमाणामासका स्वरूप ३४२ प्रभावन्द्र ३९ प्रसिद्धार्थस्याति ८१ प्रोमाण्यवाद समीक्षा १०२ बहुबहुविघन्नानका समर्थन १५९ बौदसम्मत दो प्रमाणोंकी समीक्षा १५५ धारावाही ज्ञानोक प्रामाण्यको छेकर , मितजानके ३३६ भेद १५५ 🗥

मतिज्ञान या सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष १३१ मनःवर्ययज्ञान १६२ मनःपर्ययके भेद १६२ मन:वर्धयके सम्बन्धमें श्वेताम्बर मान्यता : १६२ मल्लवादो और सुमति २५ माणिबयनन्दि ३८ मिध्याज्ञानके तीन भेद ७३ मीमांसकसम्मत प्रमाणभेद ११६ यशोविजय ४३ योग्यताविचार ५४ वादिदेवसूरि ४२ वादिराज ४१ विद्यानस्य ३६ विपरीतार्थस्याति ८४ विवर्षयज्ञानके सम्बन्धमें भारतीय हार्छे. निकांके मतभेदांकी समीक्षा ७३ विपलमति मनःपर्धय १६३ विवेकाख्याति ७३ वेदके अपीष्पेयत्वको समीक्षाः २६२ व्यञ्जनावग्रह १३२ व्यवहारनय ३३४ धान्यके तित्यत्वकी समीक्षा २५४ धारदको प्रमाण न माननेवाले बौद्धोंको समीक्षा २३६ शब्दप्रमाणको धनुमानसे भिन्न न माननेवाले वैशेषिकोंकी समीक्षा २३३ शब्दनय ३३५ शब्दार्थके विषयमे मोमांसकको समीक्षा २४९ थीदत २१ ध्रुतके दो उपयोग २९७

श्रतके वक्षरात्मक-अनक्षरात्मक भेदों-का विवेचन २८७ धतके भेदोंका विवेचन २७८ श्रुतज्ञानके विषयमें अक्लंकदेवका प्रत २८७ थतज्ञानके विषयमें विद्यानन्दकी समीक्षा २८० श्रुतज्ञानके सम्बन्धमें स्वेताम्बरमान्यता २८२ श्रतज्ञानके स्वेताम्बरसम्मत भेद २९२ संब्रहनय ३३३ संस्कृत शब्दोंको ही अर्थका वाचक मानवेवाले मीमांसकोको समीक्षा २७१ सकलप्रत्यक्ष १६४ सिसकर्पवाद ५३ सिन्नपंकी समोक्षा ५४ सप्तभंगो ३०१ मध्वभंगीका उपयोग ३२५ सप्तभंगोके प्रथम दितीय भंगका विवेचन ३०२ सप्तर्भगीके तृतीय भंगका विवेचन ३१४ सप्तभंगोके चतर्थ, पंचम और पध भंगका विवेचन ३१७ सप्तभंगोके सातवें भंगका विवेचन ३१८ समभिरूदनय ३३५ सर्वज्ञत्वसमीक्षा १६५ सर्वतताके विरोधमें क्मारिलका पश १६५ सर्वज्ञताके समर्थनमे विद्यानन्दको युनितयौ १६८ सर्वेशताके सम्बन्धमें शंका-समाधान १७६

साकार ज्ञानवाद समोधा मदः
सात ही भंग वयों ? ३०४
सात भंगोमें क्रमभेद ३१८
साध्यका स्वरूप २२४
स्मरण अथवा स्मृति १९३
स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले बोद्धोंको
समीक्षा १९३
स्याद्वाद और अनेकान्त २९६
स्याद्वाद और अनेकान्त अस्तर २९५
स्याद्वादका स्वरूप २९८
स्याद्वादक स्वरूप २९८
स्याद्वादक स्वरूप २९८

स्यात् और एवकारका प्रयोग १०० हिनामी समन्तभद्र और सिद्धसेन म स्कीटवादी वैयाकरणोंकी समीक्षा १६७ हिनुके मेद ११७ हिनुके ने नायिकसमन्त पांचभेद और उनकी समीक्षा २२२ हिनुके मेदोके विषयमें बौद्धमत २१८ हिनुके मेदोके विषयमें बौद्धमत २१८ हिनुके मेहक्यक्ष्यक्षणकी समीक्षा २१२ हिनुके वास्त्रमत्त मेदोकी समीक्षा २१५ हिनुके साम्बन्धमन्त मेदोकी समीक्षा २२३ हिनक सम्बन्धमन्त भेदोकी समीक्षा २२३ हिनक सम्बन्धमन्त भेदोकी समीक्षा २२३

# ्सहायक ग्रन्थ तथा ग्रन्थ संकेत सूची

| अष्ट घ॰ अष्ट स॰<br>आ॰ मी॰ }<br>आप्तमी॰ } | अष्टवती-अष्टसहस्रीके अन्तर्गत<br>आष्तमोमांवा | निर्णय सागर वम्बई<br>जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी<br>संस्था कलकता |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| कौ० अर्थ                                 | कीटिल्य अर्यशास्त्र                          |                                                              |
| गो॰ जो॰ टो॰                              | गोम्मट सार जोवकाण्ड टीका                     |                                                              |
| <b></b>                                  | 2 /                                          | संस्था कलकत्ता                                               |
| ज० घ०                                    | जगधवला टीका (कसाय पाहुड                      |                                                              |
|                                          |                                              | चौरासी, मधुरा                                                |
| जैन सकै०                                 | जैन तर्कभाषा                                 | सिधो जैन सिरीज कलकत्ता                                       |
| जैन शि० सं०                              | जैन शिला लेख संग्रह                          | माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई                                 |
| तन्त्रं वा०                              | तन्त्रवार्तिक                                | आनन्दाश्रम सिरीज पूना                                        |
| तत्त्व सं०                               | सत्त्वसंग्रह                                 | गायकवाड़ सिरोज बड़ौदा                                        |
| तस्वा० वा० }<br>सस्वार्थे० }             |                                              |                                                              |
| त० रा०वा० 🕽                              | तत्त्वार्थवातिक                              | भारतीय शानवीउ वाराणसी                                        |
| त॰ स्लोकवार्तिक }<br>तत्त्वार्यस्लो० }   | तस्वार्धं इलोक वातिक                         | निर्णयसागर यस्वई                                             |
| त्त० सू०                                 | तत्त्वार्थसुत्र.                             |                                                              |
| नी० वा०                                  | नोतिवाक्यामृत                                | माणिकचन्द्रग्रन्यमाला बम्बई                                  |
| म्या० कु० च०                             | न्यायकु मुद चन्द्र                           | 17 11                                                        |
| न्यायभा• .                               | न्यायभाष्य                                   | चौखम्बा सिरीज काशी                                           |
| न्यायमं ०                                | <b>न्यायमंजरी</b>                            | विजयनगर सिरोज काशो                                           |
| न्याय वा०                                | न्यायवातिक                                   | चोलम्बा सिरीज काशी                                           |
| म्या०वा० ता० टी                          | • न्यायवातिक तात्पर्य टीका                   | 23 23                                                        |
| न्याय वि०                                | न्यायविन्दु                                  | 11 11                                                        |
| न्याय वि०<br>न्याय वि० वि०               | न्यायविनिश्चय<br>न्याय विनिश्चय विवरण        | भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी                                      |
| स्याया •                                 |                                              | रायचन्द्र जैनदास्त्रमाला                                     |
|                                          |                                              | बम्बई                                                        |

| <b>२</b> ९६                 | जैन स्याय                   |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| न्यायसू ०                   | न्यायसूत्रं                 | चौलम्बा सिरीज काशी                       |
| परी <b>॰</b><br>परीक्षामु ० | } परोक्षामुख                | चौखम्बाविचा भवन<br>याराणसी               |
| पात० महा०                   | पातञ्जल महाभाष्य            | निर्णय सागर प्रेस बम्बई                  |
| प्रकरणमं∘                   | प्रकरणमंजरी                 | n *n * ' '                               |
| স্ত ৭০<br>সদাপ্দত           | } प्रमाण गरीक्षा            | जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी / संस्था कलकत्ता |
| प्रमेय क०<br>प्र०क्त० स०    | } प्रमेयकमलमार्तण्ड         | निर्णय सागर प्रेस बम्बई                  |
| प्रमा० मी०                  | प्रमाणमोमांसा               | सिंधी जैन सिरीज कलकत्ता                  |
| प्रमाण वा॰                  | प्रमाणवातिक                 | विहार उड़ीसा रिसर्च<br>सोसायटी पटना      |
| प्रमाण वा० अलं०             | प्रमाणवार्तिकालङ्कार        | जायसवाल इन्टीटघूट पटना                   |
| प्रमाण वा॰ टो॰              | प्रमाणवातिक टीका            | किताय महल इलाहाबाद                       |
| प्रमाण बार स्वबुर           | प्रमाणवातिक स्वोपशवृत्ति    |                                          |
| प्रमाण नि॰                  | प्रमाणनिर्णय                | माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला .<br>बम्बई        |
| प्रमाणस०                    | प्रमाणसमुच्वय               | मैसूर यूनिवसिटी सिरीज                    |
| प्रवच०                      | प्रवचनसार -                 | रायचन्द शास्त्रमाला बम्बई                |
| খ্যা• মা• *                 | त्रशस्तपाद भाष्य            | विजयानगरम् सिरीज काशी                    |
| प्रशस्त० फन्दली             | प्रशस्तपादभाष्य कन्दली टीक  | τ ,, ,,                                  |
| प्रश• व्योम                 | प्रशस्तवादभाष्य ग्यामवती टी | का चौस्रम्या सिरीज काशी                  |
| युह्० टी०                   | वृद्वीटीका                  | • मद्रास यूनियसिटो सिरीज 🗽               |
| म॰ पु॰                      | महापुराण                    | भारतीय शानपीठ वाराणसी                    |
| माठर वृ॰                    | माठर वृत्ति                 | धौपम्बा सिरीज काशो                       |
| मोमांसा इलो० वा०            | मीमांसा इलोक वार्तिक        | चौसम्बा सिरीज काशी                       |
| मो० इलो० टी०                | मोमांसा स्नोक वार्तिक टोका  | 11 11                                    |
| योगद० व्यासमा०              | योगदर्शन व्यासभाष्य         | भौलम्या सिरीज काशो                       |
| लघी० विवृति•                | लघोयस्त्रय स्वोपज्ञ विवृति  | माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला                   |
| वारस्या॰ भा॰                | न्यायकुमुद धन्द्र गत        | बम्बई                                    |
|                             | वात्स्यायन भाष्य            | चौसक संक सिरोज                           |
| वाक्य प० ",                 | ) वावयपदीय                  | चौखम्बा संस्कृत सिरोज कार्यो             |

|                           | *                                           | •                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           | वावयपदीय टीका<br>ग० विधिविवेक स्यायकणिका टी | चौलम्बा सिरीज काशी<br>का लाजरस कम्पनी काशी |
| বি০ মা০<br>বিহী০ মা০      | } विशेषावश्यक भाष्य                         | यभोविजय प्रन्यमाला<br>काशी                 |
| वैशे० सू०                 | वैशेषिक सूत्र                               | निर्णय सागर प्रेस वस्वई                    |
| वृ० स्व०<br>स्वयंभू०      | } वृहत्स्वयम्भूस्तोत्र                      |                                            |
| शा० भा०<br>शावरभा०        | } शावरभाष्य                                 | आनन्दाश्रम पूना                            |
| शास्त्र दी०               | <b>घास्त्रदो</b> षिका                       | चौखम्बासिरीज काशी                          |
| पट्॰ ख॰                   | पद्वण्डागम                                  | सेठ शितावरायलखमीचन्द                       |
|                           |                                             | भेलसा                                      |
| स॰ मि॰<br>सर्वा० सि॰      | } सर्वार्थिसिद्धि                           | भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी                    |
| सन्मति व दी व             | सन्मतितर्क टोका                             | गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद                  |
| सांक्य काठ<br>सांक्य काठ  | } सांख्यकारिका                              | चौत्यम्बा सिरीज काशी                       |
| सांख्य प्र० भा०           | सांख्य प्रवचन भाष्य                         | 11 11                                      |
| सि० वि०<br>सिद्धि वि० टी० | सिद्धिविनिश्चय<br>सिद्धिविनिश्चयटीका        | } भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी                  |
| स्या० मं०                 | स्याद्वादमंजरी ़                            | बाहत् प्रभाकर कार्यालय पूना                |
| स्या० रत्ना०              | स्याद्वादरत्नाकर                            | 17                                         |
| स्कोट सि॰                 | स्फोटसिद्धि                                 | मद्रास यूनिवर्सिटो सिरीज                   |





लेखक

जनम —कार्तिक शुक्ता द्वारमी, सं० १९६० । नहरोर, जिला विजनोर, (उ० प्र०) । श्री स्यादाद महाविद्यालय, वाराणसीमें अध्ययन तथा १९२०से उसीमें अध्यापन ।

प्रकाशित कृतियाँ — ?. जैन पर्म; २. जैन साहित्यके इतिहासको पूर्वपीठिका; २. भ० ऋषभदेव; ४. नमस्कार मन्त्र, ५. न्याय-कुमुदवन्द्रके प्रयम भागको विस्तुत प्रस्तावना । अनुदित सथा सम्यादित— ६. उपासका-ध्ययन; ७. कुन्दकुन्द प्राभृत संग्रह; ८. तत्त्वार्यमूत्र ।

अन्[देव — ९. स्वामीकार्तिकेयानुपेक्षा । सहायक रूपमें — १०. कत्तायपाहुडके नौ भाग । सम्पादक 'जैन सन्देश' ।